

## दिल्ली-डायरी

[१०-९-१४७ से २०-१-१४८ तकके प्रार्थना प्रवचनोंका मगरी

### मोहनदास करमचंद्रीर्शिकी

"मैं जो रोज बोलता हूँ, जो बहस करता हूँ, वह भी प्रार्थेना ही है।"
--- गाधीकी



### सुद्रक और मकाशक जीवगजी बाग्रामाओं देसाओं नवजीवन सुद्रणालय, कालुसुर, अहमदाबाद

पहली आशित, प्रति ६,०००

### प्रकाशकका निवेदन

१५ अगस्त, १९४७ के पहले और वादकी अनेक घटनाओं से भरे हुओ दिनों का अितिहास आज ही बयान करनेका काम वेवक्तका माना जायगा। फिर मी अितना तो निश्चयके साथ कहा जा सम्ता है कि अिन दिनों में गांधीजां ने अपनी प्रार्थना-समाओं में अिक्ट्रे होनेवाले श्रोताओं के सामने जो प्रवचन दिये थे, वे अिस अितिहासका अेक अमर अध्याय वन जायँगे। औहनरकी प्रार्थनामें अपार श्रद्धा और भिक्त रखनेवाले अिस पुरुपके हृदयसे निकले हुओ प्रवचनों से खुन दिनों में अितिहास रचा गया है। गुट गांधीजीने अपने अक प्रवचनमें कहा है कि "मे जो रोज बोलता हूँ" जो बहस करता हूँ, वह भी प्रार्थना ही है। " (पृ० ३१५)

जिन प्रवचनोंकं स्वभावसे तीन भाग किये जा सकते हैं (१) नोआखालीकी यात्राम दिये गंये प्रवचन, (२) कलकत्तेमें दिये गये प्रवचन, और (३) जीवनके अन्तिम दिनोंमे दिल्लीमें दिये गये प्रवचन । जिम होटीसी पुस्तकने गाधीओंके दिल्लीके प्रवचनोका सम्रह किया गया है। दूसरे दो भागोंके प्रवचन भी कल्दीसे कल्दी अलग अलग पुस्तकोंमें अिकट्टे करनेका हमारा असरादा है।

अिस पंत्रहको स्वतत्र हिन्दुस्तानके लिओ गाधीजीका अन्तिम सन्देश कहा जा सन्ता है। भगवान करे खुनकी कत्पनाके हिन्दुस्तानको प्रत्यक्ष र.प देनेके हमारे प्रयत्नोंमें खुनकी भावना हमेशा हमें वल देती रहे! अहमदावाद, २०-३-'४८

### प्रस्तावना

गाधीजीने अपने जीवनके आखिरी साढे चार महीनोंमे प्रार्थनाके बाद श्रोताओंके सामने जो प्रवचन दिये, झन्हें लगभग ४०० पृष्ठकी भिस पुस्तकमे अिन्छ। किया गया है। जैसा कि पुस्तकका नाम सञ्जाता है. वह सचमच ही १० सिनम्बर १९४७ से ३० जनवरी. १९४८ तकके खनके दिन्ही निवासकी हायरी है । सब कीओ जानते हैं कि जिन घटनाओंके कारण देशमे जितनी हत्याओं हुआ, लाखों-करोड़ोंकी जायदाद वरवाद हुआं और अिससे भी ज्यादा नैतिक और आध्यात्मिक मृत्यकी चीजोंका नाग हुआ. खनसे गाधीबीको अपार दु ख हुआ था । गाधीर्वाने अपने दिलमे जिस सर्वेकर व्यथाका अनुसव किया और हम लोगोंके जोवन और व्यवहारमे अिन्सानियतके भूँचे अस्लोंको फिरसे कायम करनेके लिओ मन्त्रच्यकी शक्तिसे वाहर जो मेहनत की, असकी कुछ झाँकी हमें जिस पुरनकमें मिलती है। जैसा कि गांधीजीके सब छेखों और भाषणोंमें आम तौरपर पाया जाता है, भिस पुस्तकमें अिकड़े किये गये प्रवचनोंमें खन्होंने अनेक क्षेत्रोंके अनेक विषयोंकी चर्चा की है । छेकिन खनकी सबसे ज्यादा ब्यान खींचनेत्राली और महत्वपूर्ण वार्ते वे हैं, जो झुन्होंने हिन्दुस्तानकी जनताके अलग अलग भागोंमे, खासकर हिन्दुओं, सिक्खों और मसलमानोंने जान्ति और मेल मिलाप कायम करनेके वारेमे कही हैं। यह हकीकत हमारे जीवन और कामकी द ख मरी टीका है कि गाधीजीने वो मकसद अपने सामने रखा, श्रुप्ते हासिछ करनेके वदले झुन्हें अपनी जान देनी पड़ी । अस पुस्तकको पढनेसे यह साफ माल्म होता है कि खुदकी कोशिशोंसे कौमी अकता कायम न की जा सके, तो ख़न्हें जीवनमें कोओ रस नहीं रह गया था। पिछली ३० जनवरीको जो करुण घटना घटी. खसकी पूर्व सूचना देनेवाले निराशाके

स्वर भी हमें गाधीजीके प्रवचनोंमेंसे निरुठते चुनाशी हैते हैं। सत्य और अहिंसा बहुतसे असे तरीकोंसे काम करते हैं, जिन्हें हम समझ नहीं सरते। और यह संमव है कि गाधीजी अपने जीवनमें जो चम्तकार न कर सकें, वह अपने बिठदानके द्वारा ने अब कर सकें। मुझे पक्ता निर्दान है कि जिस भाग्ति और मेळके छित्रों अपनी जीवन खर्च किया और अन्तमें अपनी जान दी, सुस शान्ति और मेळको फिरसे अिम हेशने कावन स्करनेमें यह पुस्तक सुप्योगी साबित होगी।

28-3-86

राजेन्द्रप्रसाद

### विषय-सूची

|        | प्रकाशकका निवेदन                    | ₹                 | ş                       |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|        | प्रस्तावना                          | राजेन्द्रप्रसाद   | ų                       |
| प्रकरण | 2/414-4                             | तारीख             | gg ,                    |
| 8      |                                     | 60-6-180          | ₹-ø                     |
| ,      | गर्जीका शहर ३                       | 10-3-00           |                         |
|        | सुर्दोका शहर ३<br>शरणार्थियों टा सव |                   | 6                       |
|        | सच्या विक्स ६                       | 10 8              | Q                       |
| 2      | नामा स्वरंत र                       | 25-6-350          | w-9°                    |
| *      | - Afr A-r                           | • • •             | 9-10                    |
|        | सरहरी स्वेकी ख                      |                   |                         |
|        | _                                   | । छोटा माभी है ८  |                         |
|        | बीती बार्ते भूल                     | जाओये ८           |                         |
|        | राष्ट्रीय स्वयंसेवर-                | सघ १०             |                         |
| Ę      |                                     | ₹ <b>~</b> \$~*8@ | 86-65                   |
|        | सरकारपर भरोसा                       | रस्तिये ११        |                         |
|        | मगवान सवका र                        | सक है ११          |                         |
|        | टोनॉ खुपनिवेशोंव                    |                   |                         |
|        | आसफ्रंबली साह्व                     |                   |                         |
| 8      | and makes and                       | <i>१४−९</i> −¹४७  | <b>१४</b> -१५           |
| •      | हमारा पतन १४                        |                   | 1- 1-                   |
|        | गरणार्थी केन्पोंकी                  |                   |                         |
|        | सरकारों और जन                       | ाताका फर्च १५     |                         |
| ·      |                                     | 6~-6-380          | ? <b>Ę</b> _ <b>?</b> ७ |
|        | स्रात्म-विचार १६                    |                   |                         |
|        |                                     | मरोसा रखिये १७    |                         |
| ξ.     |                                     | 8a-8-380          | 96-29                   |
|        | नवरदस्ती नहीं १                     | •                 | 1- 11                   |
|        | गुस्सेको दवाञिवे                    | 98                |                         |
|        | मजदूरोंका फर्क                      | 29                |                         |
|        | . With the state                    | • •               |                         |

|     | ۷                                                      |       |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|
| •   | <b>१८-</b> 9-380                                       | २१-२३ |
|     | प्रायंना अखण्ड है २१                                   |       |
|     | गजेन्द्रमोक्ष २१                                       |       |
|     | दिल्लीके बाद पजाव २२                                   |       |
|     | फ्रीज और पुळिसका फर्च २२                               |       |
| L   | १९०९-३४७                                               | २३–२४ |
|     | बातोंको वढ़ाचढाकर मत कही २३                            |       |
|     | 🛭 बहादुर और निडर वनी २३                                |       |
| 9   | ₹०~९~,8@                                               | 20-26 |
|     | भगवान डर भगाता है २५                                   |       |
|     | अल्पसख्यकोकी हिफाजत २६                                 |       |
|     | भाओं दुर्मन वन गये <sup>३</sup> २६                     |       |
|     | भारणार्थी २६                                           |       |
|     | मुसलमानोंकी वफादारी जहरी है २७                         |       |
| 80  | ₹१-4-180                                               | २८–३० |
|     | ञेतराज करनेवाळेका मान रखा गया २८                       |       |
|     | विना फलका पेड़ सूख जाता है २९                          |       |
|     | अपने घरोंमें ही रही २९                                 |       |
|     | सरकार स्तीफा कव दे ? २०                                | 20 20 |
| 18  | 25-6-380                                               | ₹१−₹४ |
|     | भेतराज स्रुठानेवार्टीका फर्च ३१<br>स्रुम्दा रवादारी ३१ |       |
|     | छन्य (यायस २३<br>अगर हिन्दुस्तान फर्बको भूलता है ३२    |       |
|     | विना लाभिनेन्सके द्वियार ३३                            |       |
|     | बहुभतका फर्ज ३३                                        |       |
| 8.5 | •                                                      | ₹8-3€ |
| •   | खुला अिकरार ३४                                         |       |
|     | ज्ञानके रत्न ३५                                        |       |
|     | वहादुरीसे मरनेकी क्ला ३५                               |       |
|     | शरणाधियोंके लिओ घर ३६                                  |       |
|     |                                                        |       |

|            | ~ <b>\$</b>                                    |                |
|------------|------------------------------------------------|----------------|
| १३         | ₹ <i>ध</i> –९–¹४७                              | ३७-३८          |
|            | हिन्दुस्तानकी कमजोर नात्र ३७                   |                |
|            | सरकारोंको अक मौका दो ३०                        |                |
|            | जूनागढ़ ३८                                     |                |
| <b>\$8</b> | २५-९-१४७                                       | ३९-४१          |
|            | सर्व सरकारका फर्ज ३९                           |                |
|            | धर्मकी जीत ३९                                  |                |
|            | दगावाजीकी सजा ४०                               |                |
|            | पुलिस और फौजका फर्ज ४०                         |                |
|            | लपटोंको कैसे बुझाया जाय १ ४१ ।                 |                |
| 94.        | ₹€~₹~°80                                       | 88-88          |
| •          | प्रन्य साह्य ४१                                |                |
|            | गाधीजीकी अभिलाषा ४२                            |                |
|            | र्गमंकी वात ४२                                 |                |
|            | अन्याय नहीं सहना चाहिये ४३                     |                |
|            | ·हिन्दू ही हिन्दू धर्मको वरबाट कर सम्ते हैं ४३ |                |
|            | सत्यकी ही जय होती है ४४                        |                |
| 98         | \$6-6-380 ·                                    | 84 <b>-</b> 86 |
|            | राम ही सबसे वड़ा वैद्य है ४५                   |                |
| -          | यन्य साहचकी याद ४६                             |                |
|            | क्या यह भारी भूल है। ४६                        |                |
|            | भंधेनर गैररबादारी और दस्तन्दानी ४७             |                |
|            | मेरी श्रद्धा कमजोर हो गभी है ? ४७              |                |
| 30         | ₹८~ <b>९~</b> ¹४७                              | ४९-५२          |
|            | मि॰ चर्चिलका अविवेष्ठ ४९                       |                |
| 29         | २९-९-१४७                                       | ५२-५३          |
|            | भाअिके ख्नरा नतीना ५२                          |                |
| १९         | ₹०-९-18७                                       | <i>વેશ-વેત</i> |
|            | सरकारका फर्च ५४                                |                |
|            | सेक व्यक्तिकी ताकत ५५                          |                |
|            | हिन्दुस्तानी मुसलमान ५५                        |                |

| २०          | <i>१-१०-</i> °89                     | PE=16                  |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|
|             | सेवाका विभाल क्षेत्र ५६              |                        |
|             | शान्तिकी शर्ते ५६                    |                        |
|             | बदला सच्चा भिलान नहीं है ५७          |                        |
|             | मुचलनान टोस्तोंके तार ५८             |                        |
|             | बुदादिली स्रोर जंगलोपनकी हद ५८       |                        |
| <b>28</b> . | 5-60-33                              | 49-69                  |
|             | तिक्स गुरुओंचा नन्देश ५९             |                        |
|             | किरपाणका सही खुपयोग ६०               |                        |
|             | बरसगाँठकी वदाक्षियों ६०              |                        |
| २२.         | ₹−१०−²8७                             | ६१–६४                  |
| • • •       | सब झेन्स्रे डोवी हैं ६१              |                        |
|             | सत्यानह स्रोर दुराप्रह ६१            |                        |
|             | अच्छा कान खुद अपना आशीर्वाद है ६२    |                        |
|             | ष्टावनियोंने संपाञीका काम ६२         |                        |
|             | भेन प्राचीची दोस्पकी सलाह ६३         |                        |
| ₹₹.         | 8-6-80                               | <b>€%</b> − <b>€</b> € |
|             | क्रवलोंके लिये अपील ६४               |                        |
| २४          | ~~?o~°83                             | इइ–इ८                  |
|             | मेरी भीनारी ६६                       |                        |
|             | सेक अर्तगत चुन्नाव ६६                |                        |
|             | नि॰ चर्चित्रका दूसरा सापण ६७         |                        |
| 515         | <i>₹−9°−¹8</i> °                     | ₹९-3₹                  |
|             | मनामधी समस्या ६९                     |                        |
|             | सावसम्बन ६९                          |                        |
|             | निरेशी सददका सतलब ७०                 |                        |
|             | केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण ७९      |                        |
|             | अनामकी बनीका किस तरह सामना किया जाय? | ७१                     |
|             | मेसिडेग्ट दूनेनदी सलाह ७२            |                        |
|             |                                      |                        |

| २६, | <b>9−</b> 90−389                             | \$             |
|-----|----------------------------------------------|----------------|
|     | ज्यादा कम्बर्टोंके ठिओ अपीछ ७३               |                |
|     | काग्रेमके सिद्धान्तोंके प्रति सच्चे रहिये ७३ |                |
|     | अनाजका कण्ट्रोल ७४                           |                |
|     | वजीरोंको चेतावनी ७४                          |                |
|     | रामराजका रहस्य ७५                            |                |
| ₹७, | c-१०-'8 <b>७</b>                             | 9€~9€          |
|     | पैसोंके वजाय कम्बल दीजिये ७६                 |                |
|     | बहादुरोंकी अहिंसा ७६                         |                |
|     | अखनारोंका फर्ज ७७                            |                |
| •   | मौज और पुलिसमा फर्न ७८                       |                |
| २८, | 8-60 <sub>2</sub> -80                        | <b>9</b> 9-60  |
|     | जल्दी ऋन्यल दीजिये ७९                        |                |
|     | गान्तिसे सुनना ही, व्यकी नहीं ७९             |                |
|     | पाकिस्तानके अन्पर्मतवाले ७९                  |                |
| २९, | \$0-90-180                                   | ८१-८२          |
|     | और कम्बल मिले ८१                             |                |
|     | खाने जीर कपटेकी तंगी ८१                      |                |
| ₹0, | ?? <b>-</b> ?o-*2७                           | ८३–८५          |
|     | चरसा जयन्ति ८३                               |                |
|     | इरिजनोंके छिन्ने बिल्हे ८३                   |                |
|     | दशहरा और वकर ओद ८४                           |                |
|     | दक्षिण अप्रीकारा मत्यात्रह ८४                |                |
| ₹१. | \$5-80-189                                   | - CA-CE        |
| 2.5 | शरणार्थियोंके वारेमें टो दातें ८५            | _              |
| ३२  | १३-१०-'४७<br>शरणावियोंसे ८६                  | ८६–८८          |
| ₹₹. | शरणावयास ८६<br>१४−१०~१४७                     | 40.09          |
| 44. | २६-१०-४७<br>स्रोक अच्छी मिसाल ८९             | ८ <b>९–</b> ९१ |
|     | सिक्ख दोस्तोंसे वातचीत ८९                    |                |
|     | सिक्खं दास्तान वातचीत ८९                     |                |

|            | 97                               |                        |
|------------|----------------------------------|------------------------|
|            | सरकारको बनाबोर न बनाविये ९०      |                        |
|            | अपने ही दोष देखिये ९०            |                        |
| ₹8.        | £4-60-383                        | <b>९</b> ?– <b>९</b> ३ |
|            | सुनहरू काम करो ९१                |                        |
|            | हिन्दी या हिन्दुस्तानी 2 ९२      |                        |
| <b>ই</b> ৭ | \$£~\$0~'83                      | 93-4v                  |
|            | मैस्रका खुदाहरण ९३               |                        |
|            | अच्छा बरताव ९४                   |                        |
|            | राजसेयकोंसे अपेक्षा ९४           |                        |
|            | पूरवी पाकिस्यानके अल्यनतवाले ९५  |                        |
| 3,5        | १ <i>७-१०-</i> १४७               | 98-98                  |
|            | समसे बदा जिलाज ९६                |                        |
|            | क्रवल ९७                         |                        |
|            | कण्ड्रोल हटा दिना जाय ९७         |                        |
|            | दक्षिग अफ़ीकाका सन्याप्रह ९७     |                        |
| 30         | 94-99-39                         | <b>९९-</b> १०१         |
|            | कुरहेनके लिने कम्बल मेज गर्व ९९  |                        |
|            | राष्ट्रमापा ९९                   |                        |
| इंट        | १९ <b>-</b> १०-१८७               | 809-908                |
|            | क्या यह स्वराज है ? १०१          | • • • •                |
|            | नेक्मात्र रास्ता १०३             |                        |
| ३९         | 20-20-89                         | 308-60£                |
|            | क्या यह भाखिरी गुनाह है १ १०४    | 4-4 (-4                |
|            | और ज्यादा कम्बल भावे १०५         |                        |
|            | मेक द्वला सत १०५                 |                        |
| 80         | 46-60-80                         | 309-908                |
|            | दूसरा गुनाह १०६                  |                        |
|            | कानूनमें दस्तन्दाजी ठीक नहीं १०७ |                        |
|            |                                  |                        |

|      | •-                                            |                 |
|------|-----------------------------------------------|-----------------|
| કરે. | <del>7</del> 7~?o~*8©                         | १०८-१११         |
|      | भेक सुर्दू अववारका हिस्सा १०८                 | - •••           |
|      | रियामते किथर ? १०९                            |                 |
|      | दगहरा बीर दकर अंडि ११०                        |                 |
| 85.  | 25-90-183                                     | <i>१११–११३</i>  |
|      | अपने दोस्तें के साथ ठहरे हुओ वरणार्वियोंने ११ | 9               |
|      | बीर दूसरा गुनाह ११२                           |                 |
|      | ष'र्याकी कोड निवारक कान्करेन्स ११२            |                 |
| 83.  | <i>\$\$</i> =\$0−180                          | 998-990         |
|      | अम्मात लगन ११४                                |                 |
|      | अपनी भदा शुरुज्वल रिपये ११४                   |                 |
|      | कोररी समस्या १९५                              |                 |
| 55"  | PR <sub>1</sub> -of-nvc                       | 398-399         |
|      | रिणीक वेदी ११६                                |                 |
|      | ये क्लामें नहीं चाहिये १९६                    |                 |
|      | जैल डिमार्गा अम्पतालीया काम हरें १९७          |                 |
|      | <b>व</b> ेदिनों स्राप्त १९७                   |                 |
| 54   | नेद-१००'ध३                                    | 996-920         |
|      | दहारीमा सबस् १९८<br>पारभागी घटनाचे १९९        |                 |
|      | यानगरेश परनाम पुत्र<br>यानगरेश परनाम पुत्र    |                 |
|      | वागाम भारताम ! ५२०<br>वागाम भारताम ! ५२०      |                 |
| ¥t   |                                               |                 |
| ••   | ३५-५०-५५<br>ऐंग्से स्थि मधुर क्या या है। ५६०  | 130-122         |
|      | ने व रास दिस्सामी स्पष्ट १०९                  |                 |
|      | रीत्रकृति अस् रैक्ट                           |                 |
| Yo   | \$7~\$c='\{3                                  | \$23_\$2y       |
|      | भौतारणस्थितं का प्रति १०३                     | - 22 20 1 2 1/2 |
|      | er filige fruit g. frit                       |                 |
|      | हिन्दी है बाह सामा पान्यू एया है कहर          |                 |
|      | • •                                           |                 |

|      | 98                                                              |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| યદ.  | 20,-10-183                                                      | \$ som \$ s a   |
| 401  | दिनीवरुमार राग १२५                                              |                 |
|      | कारमीरमी मुखीवर्ते १२५                                          |                 |
| 89.  | ₹0-60-,83                                                       | \$ 3 2 - 3 2 5  |
|      | आहिंसाना राम १२७                                                | 5-A-57 5        |
| 40   | \$ ?~50~23                                                      | 326-636         |
|      | आदर्श बरतार १२९                                                 |                 |
|      | मनमन्दिर ६२९                                                    |                 |
|      | अमीर और गरीन १३०<br>जन्म धमें बरलना दुस है १३०                  |                 |
|      | इत्रहेश वेश प्रस्ताता द्वारा ए । र<br>इत्रहेश-४३                | 53 5-133        |
| db.  | * **                                                            | •               |
|      | भगवान्त्रा घर १३१                                               |                 |
|      | शेख अन्दुरा १३२<br>कुरहेम्रके गरागर्यो १३२                      |                 |
| ષર.  | 2~65~80                                                         | 535-239         |
| ***  | पूरा महयोग जलरी है १३३                                          |                 |
|      | समयरा तराजा १३५                                                 |                 |
|      | आजाद हिन्द फीजरे अफगर १३५                                       |                 |
|      | पाकिस्तान बढावा दे रहा है १३६                                   |                 |
| બર્ફ | 3-66-182                                                        | \$3%-£80        |
|      | साम्प्रदायिक्ताका अहर १३८                                       |                 |
|      | अनातका कण्ड्रोल हटा दो १२८<br>कण्ड्रोल पुराभी पैदा वग्ता है १२९ |                 |
|      | मनुभवी लोगोंकी सलाह १४०                                         |                 |
|      | को क्साही और विस्वास १४०                                        |                 |
| 48   | 8-66-380                                                        | 929-94 <i>9</i> |
|      | ग्रस्तेकी अपन १४१                                               |                 |
|      | काषा सन यनाम झूठ १४२                                            |                 |
|      | खग्रहाल निराधित १४३                                             |                 |
|      | दिल्लीमें मेरा फर्च १४३                                         |                 |

|     | दूसरे अिलजामोंका जवाव १४४                        |                  |
|-----|--------------------------------------------------|------------------|
|     | स्थरोंकी कतल १४५                                 |                  |
|     | क्या पाकिस्तान मजहमी राज है ? १४५                |                  |
|     | मवेशियोंके साथ वरताव १४५                         |                  |
| યુષ | 4-68-80                                          | १४६–१५०          |
| 11  | हरिजनोंकी कामके लायक वननेकी योग्यता १४६          | 704 7 10         |
|     | गाहाहार कैसे फैलाया जाय ? १४७                    |                  |
|     | सपने घरोंमें जमे रहो १४८                         |                  |
|     | अर्थन पर्वाच प्रका विश्वास १४८                   |                  |
|     |                                                  |                  |
|     | योग्य आदमीकी तारीफ करनी ही चाहिये १४९            | Sec. 0.2         |
| ५६  | <del>=====================================</del> | १५१-१५३          |
|     | तोई।नरोड़ी हुआ वार्ते १५१                        |                  |
|     | कण्ड्रोल हटा दिये जायँ १५१                       |                  |
|     | खादी बनाम मिलका कपड़ा १५२                        |                  |
| 66  | 0-18-180                                         | <b>૧૫</b> ૪–૧૫૬  |
|     | देहर गाँवका दौरा १५४                             |                  |
|     | ञेक सबक १५४<br>जरणार्थियोंको सलाह १५५            |                  |
| પ્ડ | ९८६५-३८७<br>अर्गावितामा सकार ३२७                 | <b>?</b> પદ્-?પદ |
| -10 | तिक्ख वर्मभंगोंके हिस्से भी पढे आर्थे १५६        | 124146           |
|     | रुअकि गाँठोंके विञे अपील १५७                     |                  |
|     | खादीकी पैदावार १५७                               |                  |
|     | स्वावलम्बन और सहयोग १५८                          |                  |
|     | दयाकी देवी १५८                                   |                  |
| 49. | 9-99-380                                         | १६०-१६३          |
|     | दीवाली न मनाभी जाय १६०                           |                  |
|     | विदेशी वस्तियोंकी आजादी १६२                      |                  |
| ξo. | ,                                                | १६३-१६६          |
|     | भगवानके सेवक बनी १६३                             |                  |
|     | पानीपतका मुजाञिना १६४                            |                  |
|     | डॉ॰ गोपीचन्द १६५                                 |                  |
|     |                                                  |                  |

| ٤٩.  | <i>११-११-</i> °8©                                                  | १६६-१६९         |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ***  | जूनागढ १६६                                                         |                 |
|      | यूतियनमें प्रवेश १६७                                               |                 |
|      | काश्मीर और हैदरावाद १६९                                            |                 |
|      | काइनीरका विभाजन १ १६९                                              |                 |
| 53   | 97-99-80                                                           | 900-903         |
| ••   | धीवाजीका अत्सव १७०                                                 |                 |
|      | सच्ची रोशनी १७०                                                    |                 |
|      | अख्मी कार् <b>नीर १</b> ७१                                         |                 |
|      | नफ़रत और शक निवाल धीजिये १७१                                       |                 |
| ६३   | <i>\$\$~</i> \$\$~*\$\$                                            | <b>१७२-१७५</b>  |
|      | विक्रम सवत् १७२                                                    |                 |
|      | द्वरी ताकतोंकी जीतो १७२                                            |                 |
|      | कांग्रेस खुस्लपर डटी रहेगी १७३                                     |                 |
|      | धर्ममें दवावकी गुंजाञित्रा नहीं १७३<br>काप्रेस महासमितिकी वैठक १७४ |                 |
| Ęÿ   | क्षेत्रच सहायासायका चठक ४००                                        | 964-508         |
| 9.6  | रामनाम सबसे बडा है १७५                                             | 10.104          |
|      | भरणार्थियोंका छौटना १७६                                            |                 |
| દ્ધ, | ? <b>५-</b> ??- <sup>3</sup> 86                                    | २ <i>७१−०७१</i> |
|      | राष्ट्रका पिता १ १७७                                               |                 |
|      | रुप्ट्रोल तुकसान देह हैं १७७                                       |                 |
| 38   | ? <b>६-</b> ?? <b>-</b> '89                                        | 106-168         |
|      | भगवानको पाना १७८                                                   |                 |
|      | रामपुर स्टेड तब और अब १७९                                          |                 |
|      | सत्याग्रह — सन्ते वहा हथियार १७९                                   | 1               |
|      | ' सत्यात्रहका कार्थ १८०                                            |                 |
|      | सफीकाके वारेमें हिन्दू मुस्लिम सेक हैं १८०                         |                 |
| ₹9   | \$0 <b>-</b> \$\$-\$80                                             | १८२-१८५         |
|      | हिन्दुस्तान और दक्षिण अफ्रीका १८२                                  |                 |
|      | राष्ट्रसमूहर्ने हिन्दुस्तान १८२                                    |                 |

रंगद्वेष १८३ अन्सान जैसा सोचता है वैसा बनता है १८४ जनताकी आवाज १८४ 86-88-38 964-966 56 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तान १८६ हिन्दू मुस्लिमोंके आपसी सम्बन्ध १८६ पानीपतके सुसलमानोंका मामला १८६ कण्टोल इटने पर लोगोंसे अपेक्षा १८७ 966-993 ६९ 29-27-180 शर्मनाक दृश्य १८८ सिक्खोंके दोष १८९ किरपाण १९० फौज और पुलिस १९१ शेरवानीकी करवानी १९२ फल और दोस्ती १९३ 20-22-180 292-296 190. अब असहयोगकी जरूरत नहीं १९४ ओवला छावनीका मुआभिना १९४ अफसरोंके बारेमें १९५ शरणार्थियोंकी बददियानती १९५ हिन्द्रस्तानके मवेशी १९६ गोशालाओं हा सिन्तनाम १९७ 29-99-98 ७१ १९८-२०२ हिन्दुस्तानकी डेरियाँ १९८ वस्रोंका वध १९८ सतीशयाव्का प्रत्य १९९ 'हिन्दू' और 'हिन्दुत्व' १९९ आम छावनियाँ २००

अधर्मका काम २००

रोमन कैयोछिकों पर जुल्म २०१

**9**2.

55-66-180

२०३-२०६

सोनीपतके असाअभी २०३ जैसे को तैसा<sup>2</sup> २०३ सही बरतावकी अपील २०४ शरणाधियोंके बीच सहयोग २०४ सरकारकी दुनिधा २०५ व्यापारियोंसे अपील २०६

73-77-180

२०६-२०८

प्रार्थनामें शिन्ति २०६ समयसे वाहर २०६ हिंसा ठीक नहीं २०७ हरिजनों पर जुल्म २०७

-95

93.

58-66-180

306-293

रबनात्मक कामकी जरूरत २०८ सबसे ताजा झगडा २०५ किरपाण और सुसका अर्थ २९० द्वरा युझाव २१२ पाकिस्तानके बुरे काम २१२

ψų

54-66-180

२१३-२१५

शरणार्थी या दु खी<sup>2</sup> २१३ मुस्त्रमानोंके घरोंपर कब्जा न किया जाय २१३ स्रुचित माँग २१४ छौटनेकी शर्त २१५

ডছ

98-99-39

294-290

वेत्रुनिग्राद श्रिकताम २१५ मगानी हुजी बौरतें २१६ फराव काटनेमें मदद देनेवाके २१६ किसान-राज २१७

20-66-180 ee. २१८-२२० कोश्री बात नामुमकिन नहीं २१८ शेरे-काश्मीर २१८ सच है, तो भयानक है २१९ २८-११-180 250-523 30 गुरु नानकका जन्म-दिन २२० व्यापार्में साम्प्रदायिकता नहीं चाहिये २२१ सोमनाय मन्दिरका जीर्णोद्धार २२२ इराओं के छित्रे पैसा न दिया जाय २२२ काठियाबाड शान्त है २२३ 29-99-19B 90 355-558 दिल्छीमे शरावखोरी २२३ मस्जिदोंका नुकसान २२४ भगाओ हुओ लहनियाँ २२४ कण्डोल २२४ गीककी चीजॉपर टैक्स लगावा नाय २२५ होम गार्ट २२५ ३०**-**११-18७ 60. 226-228 ष्मामन लाओिये २२६ काठियाबाडसे तार २२६ हिन्दू महासभा और आर॰ ञेस॰ ञेस॰से अपील २२८ मस्जिदोंने मूर्तियाँ २२८ 69. 8-85-180 २३०-२३३ 'अगर' का अस्तेमाल क्यों करते हैं? २३० सन्चे वनिये २३१ सत्यनी स्रोज २३२ 5-65-680 385-234 ८२ पानीपतका दौरा २३३ दो मंत्री २३३ गरणार्थियोंकी शिकायतें २३५

| ૮રે | ₹~}>~'85                                            | <b>=३६२३</b> ९   |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|
| • • | वादोंकी सहसियत २३६                                  |                  |
|     | निधके हरिजन २३७                                     |                  |
|     | क्ति काठियावादके वार्गेने २३८                       |                  |
|     | दक्षिण अफीकाके हिन्दुस्तानी २३८                     |                  |
| 48  | 68,=63-8                                            | 262-283          |
| ••  | विदेशोमें प्रचार करो। १४०                           |                  |
|     | अच्छी खबर २४०                                       |                  |
|     | साम्प्रदायिक व्यापारी मण्डल २४१                     |                  |
|     | वनाके प्रधानमर्जा २४२                               |                  |
| ć4. | n-65-183                                            | ೨೪೭-೨೪६          |
|     | सुचलमानोंका लौटना २४३                               |                  |
|     | कण्डोल २४५                                          |                  |
| GĘ  | cs-c9-3                                             | 22 <u>-</u> 240  |
|     | सच्चे पहोसी बननेही शर्त २४७                         |                  |
| 65  | 923-183                                             | \$ w\$_\$v\$     |
|     | मगाओं हुमी बीरतें २४९                               |                  |
| 33  | -62-283                                             | วต่อ์จวกลิ       |
|     | सुस्लिम सस्याकी चेनावनी २५१                         |                  |
|     | सिंघके दु स्त्रभरे पत्र २५९                         |                  |
|     | फिर कण्ट्रोलके वारेमें २५२                          |                  |
|     | काट्रोल इटानेका मतत्व २५३                           |                  |
| ८९  | e8,-e3-b                                            | <i>३५</i> 8−३५६  |
|     | बार्-नितर्तन २५४                                    |                  |
|     | च्नते बदतर २५५                                      |                  |
| ९०  | कस्त्र्ला-ऱ्स्टकी बहनोंसे २५५                       |                  |
| 40  | १०-१२-४७<br>चरखेका अर्थ २५६                         | 34 <b>६</b> —246 |
|     |                                                     |                  |
|     | चरवा और साम्प्रदायिक मेल २५८<br>वियो और जीने दो २५८ |                  |
|     | क्षा भार जान दा ३५८                                 |                  |

| 99. | 86-45-88                             | <i>२५९-</i> २६१ |
|-----|--------------------------------------|-----------------|
|     | <b>कुरानकी आयत २५</b> ९              |                 |
|     | सुस्लिम शान्ति-मिशनकी गारण्टी २६०    |                 |
| 95  | ? <b>?-</b> ??-'80                   | २६१-२६३         |
|     | गरणार्थियोंकी तक्लीफें २६१           |                 |
|     | दूसरा पहलू २६२                       |                 |
|     | म्लकत्तेज्ञा हुल्लंड २६३             |                 |
| ९३  | <i>१३-१२- ४७</i>                     | २६४–२६६         |
|     | चरखेका सन्वेश २६४                    |                 |
| 98. | <i>१४-१२-</i> '8७                    | २६७–२६८         |
|     | अंक दोस्ताना काम २६७                 |                 |
|     | नभी तालीम २६७                        |                 |
| 94. | <i>१५-१२-</i> १४७                    | २६९–२७३         |
|     | शर्मनाक नाफरमानी २६९                 |                 |
|     | अन्यायुन्धी और रिस्वतखोरी २६९        |                 |
|     | आदवासन निरी चालाकी है २७०            |                 |
|     | विश्वाससे विश्वास पैदा होता है २०१   |                 |
|     | <b>डर ठीक नहीं</b> २७२               |                 |
|     | अखण्ड हिन्दुस्तानका नागरिक २७२       |                 |
| ۹٤. | १ <b>६−१२−</b> ¹8७                   | २७३–२७५         |
|     | अकुश हटानेका नतीजा २७३               |                 |
|     | तनखाहें और सिविल सर्विस २७४          |                 |
| 90  | <i>\$a</i> ~ <i>\$5</i> ~,8 <i>a</i> | २७६-३७८         |
| ,   | नवरदस्तीसे कव्जा २७६                 |                 |
|     | मीठी वार्ते २७६                      |                 |
|     | लौटनेकी शर्ते २७७                    |                 |
|     | पूर्व अप्रीकाके हिन्दुस्तानी २७७     |                 |
| ९८  | 98-97-380                            | २७९–२८२         |
|     | श्रमसे भरी दलीळ २७९                  |                 |
|     | निरा अज्ञान २८०                      |                 |
|     | अधर्म २८१५                           |                 |

|             | २२                                |                 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 99.         | <i>{9</i> − <i>{₹</i> −¹8७        | <b>२८२-२८</b> ४ |
| יננ         | जसरा गाँवका दौरा २८२              |                 |
|             | कीमतें और अकुशका हटना २८३         |                 |
|             | पेट्रोलपर अकुश २८३                |                 |
|             | मिश्रसाद २८४                      |                 |
| <b>?00.</b> | 50-55-180                         | `२८५–२८७        |
| 100.        | युजदिली छोड़ दो २८५               | ·               |
|             | ब्रामोबोग २८६                     |                 |
|             | पूँजी और मेहनत २८६                | •               |
| 909.        | 55-75-380                         | <b>२८७-२</b> ९१ |
| • •         | धार्मिक स्थलोंको विगादा न जाय २८७ |                 |
|             | यूनियनके मुसलमानोंका फर्ज २८८     |                 |
|             | कांग्रेसके वन जाजिये २८९          |                 |
| १०२.        | 55-55-380                         | २०१-२९३         |
| 1 10        | प्रार्थनाका समय २९१               | ***             |
|             | वहाबलपुरके गैरमुस्लिम २९१         |                 |
|             | पाकिस्तानके शरणार्थी २९२          |                 |
|             | नोआखालीकी खबर २९२                 |                 |
| 605.        | <i>58</i> ~ <i>65</i> ~,80        | <i>२९३-२९</i> । |
|             | क्या वह अहिंसा थी १ २९३           |                 |
|             | ग्रस्सा ठीक नहीं २९४              |                 |
|             | किस्मसकी वधाअियाँ २९४             |                 |
| 308         | ₹ <i>4</i> −१₹−180                | २९६-२९          |
|             | कारमीरका सवाल २९६                 |                 |
|             | वम्मूकी घटना २९७                  |                 |
|             | पाकिस्तानका अभिमान २९७            |                 |
| a           | गजनवीको फिरसे बुळाना २९८          |                 |
| द्रैवध      | 44-14-80                          | ३९९–३०          |
|             | तिविया कॉलेज २९९                  |                 |
|             | भगाओं हुसी औरते २९९               |                 |

₹0ξ. 50-65-50 308-308 विचार. वाणी और वर्मका मेल ३०१ पंचायतका फर्ज ३०२ मवेशीकी तरक्की ३०३ जमीनको अपजास बनाअिये ३०३ आदर्श नागरिक बनिये ३०३ 800 25-25-380 ₹08-₹0€ खुळे मैदानमें सभावें ३०४ कण्टोलका हटना ३०४ 208 २९-१२-18७ 308-380 इकीम साहवकी यादगार ३०६ ब्रहेमें समाके ३०६ फिर काश्मीर ३०७ रुपर्योकी पहुँच ३०९ अचरज भरा विरोध ३०९ यूनियनके मुमलमानोंको सलाह ३०९ 709. ₹0-१२-18७ 322-373 आम जनताका निजाम ३११ वहावलपुरके हिन्दू और सिक्ख ३११ सिन्धमें गैरमस्लिम ३११ विठोवाका मन्दिर ३१२ बम्बर्कीमें रेशनिंग ३१२ \$80 39-97-180 393-396 दिल बदछे विना न छीटें ३१३ गरणार्थियोंके लीटे विना सच्ची शान्ति नहीं ३१३ चरणार्थी और मेहनतकी रोटी ३१४ पूरी प्रायंनाका ब्रॉडकास्ट ३१५ बढाकर कहनेसे अपना ही मामला कमजोर ३९५ 199. 2-9-286 396-396 आत्माकी खुराक ३१६ हरिजन और शराब ३१६

| ११२   | 2-1-14°                                                           | 368-366         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 111   | नोश्राखालोका दोर ३१८                                              |                 |
|       | सदन ३९८<br>अविश्वास दुजरिकोकी नियानी है ३१८                       |                 |
| 663   | 3-7-186                                                           | 3 99-323        |
|       | आस्ति अन्दरकी चीज है ३५९<br>बेटम-जीवनवा आर्टी ३००                 | , , , , ,       |
| 898   | <i>\$\$°−\$−\$</i>                                                | ३०१-३२३         |
|       | सदाओग सनलग २२५<br>बुत्तरिकीसे भी घुरा ३२२                         |                 |
| 884   | <i>ত</i> ুল-গুল                                                   | 323-520         |
|       | अकृश हुटनेका नतीजा ३०३                                            |                 |
|       | अ्ती और रेशनी क्पड़ा ३२४                                          |                 |
|       | स्ती नपदा और मृत ३२४                                              |                 |
|       | षेट्रोलमा रेम्निंग ३२५                                            |                 |
|       | क्पडेमा कण्ड्रील ३२७                                              | 200-37 <b>%</b> |
| 366   | 28'-9-3                                                           | 200042          |
|       | यह टबाव बन्द होना चाहिये ३०७                                      |                 |
|       | इस्तालोंका रोग ३२८                                                |                 |
|       | सञ्चा लोव-राज २२८<br>सावर-जावकर्ने समतोठ होना चाहिये ३२९          |                 |
| \$\$0 | ₽~6~38°                                                           | ३३०-३३२         |
|       | गलत खुपनास ३३०                                                    |                 |
|       | विद्यार्थियोंकी हस्ताल ३३०                                        |                 |
|       | पाकिस्तानते आये भरणाधियोंकी विज्ञायते ३३०<br>भरणाधियोंका फर्व ३३१ | •               |
|       | कराचीकी बारवाते ३३१                                               |                 |
| 86    | हरिजन और भराब ३३२                                                 | इंड्२-इंड्फ     |
|       | विद्यार्थियोंमें सब पार्टियों हैं ३३३                             |                 |

|              | सत्याग्रह क्यों नहीं ? ३३३                        |                          |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|              | यूनियनमे साम्प्रदायिकताको जगह नहीं ३३४            |                          |
|              | बहानलपुरका डेपुटेशन ३३५                           |                          |
| र्षे१९,      | 8-8-38                                            | ३३६-३३८                  |
|              | वहादुरी और धीरजकी जरूरत २३६                       |                          |
|              | रहनेके घरोंकी समस्या ३३६                          |                          |
| •            | अेक गलतफहमी ३३७                                   |                          |
|              | विदला-भवतमें क्यों ? ३३७                          |                          |
|              | सफेदपोश छटेरे ३३८                                 |                          |
| <b>?</b> ₹0. | १०-१-४८                                           | ३३९-३४१                  |
|              | अनुशासनकी अरूरत ३३९                               |                          |
|              | वहादलपुरके भाअियोंसे ३३९                          |                          |
|              | <b>आरान् और हिन्दुस्तान ३४०</b>                   |                          |
|              | खुद निर्णय कीजिये ३४१                             |                          |
| 356          | \$8-8-48°                                         | <b>३</b> ४२–३४३          |
|              | प्रार्थेना-सभामें ज्ञान्ति ३४१                    |                          |
|              | भान्यका स्तत ३४२                                  | 1                        |
|              | सव पार्टियोंसे अपील ३४३                           |                          |
| <b>^</b>     | मारमभाती वृत्ति ३४३                               | B B                      |
| १२२.         | \$ <del>-</del> \$-\$-\$                          | <b>3</b> 88 <b>–3</b> 89 |
|              | ब्रुपरी शान्ति वस नहीं ३४४                        |                          |
|              | खुपवासका निर्णय ३४५                               |                          |
|              | हिन्दुस्तानके मानमे कमी ३४५                       |                          |
|              | <b>भीश्वर शेकमात्र सलाहकार ३४६</b>                |                          |
|              | मृत्यु ही युन्दर रिहाकी ३४७                       |                          |
|              | आन्ध्रके दो खत ३४७।<br>वहावलपुरवाले घीरज रखें ३४९ |                          |
| १२३          | , 63-5-,8%                                        | રૂપ૦–રૂપરે               |
|              | बहावलपुरके शरणार्थी ३५०                           | 7, ,,,                   |
|              | कौन गुनहगार है १ ३५०                              |                          |
|              |                                                   |                          |

|      | हिन्दू तिक्खोंका फर्क ३५२          |                  |
|------|------------------------------------|------------------|
|      | दिल्लीकी जॉन ३५३                   |                  |
| १२४  | 28,-6-8                            | ₹ <i>५</i> 8−₹५७ |
| 112  | तारोंका डेर ३५४                    |                  |
|      | पाक्स्तानसे दो शब्द ३५५            |                  |
|      | मेरा सपना ३५६                      |                  |
| १२५  | <i>१५-१-18</i> ८                   | इ५८-३६३          |
| •    | मौत हु खोंसे छुटकारा दिलावी है ३५८ |                  |
|      | हला हलाक्र भारना ३५९               |                  |
|      | सरदार पटेल ३५९                     |                  |
|      | श्चपनासका मक्सद ३६१                |                  |
|      | ह्युबटे अर्थकी गुजाभिश नहीं ३६२    |                  |
| १२६. | \$\$-\$- <sub>1</sub> 8\$          | <i>३६३३६६</i>    |
|      | क्षीरवरकी कृपा ३६३                 |                  |
|      | सच्ची सद्भावना १६३                 |                  |
|      | श्रुपदासका अच्छेसे अच्छा जवाव ३६५  | 4                |
| १२७  | 80-6-88                            | इहह-३६८          |
|      | मेरी जिन्दगी सगवानके हाथमें है ३६६ |                  |
|      | दिलकी सफाओं ३६७                    |                  |
|      | पाकिस्तानसे दो शब्द ३६७            |                  |
|      | फानेसे में खुश हूँ ३६८             |                  |
| १२८  | 28°-9-39                           | ₹ <b>€♂~</b> ₫@₿ |
|      | भागेका काम ३६९                     |                  |
|      | खपनासका पारणा ३७२                  |                  |
|      | मतिशाकी आत्मा ३७३                  |                  |
| 856  |                                    | ३७४-३७७          |
|      | नुवारक्वाद और चिन्ता ३७४           |                  |
|      | चेतावनी ३७५                        |                  |
|      | बहुत वहा कान सामने पड़ा है ३७६     |                  |

₹₹0.

20-9-86

३७७-३७९

समझरार बनिये ३०७ प्रधानमंत्रीका श्रेष्ठ काम ३७८ सारमीरका प्रध्न ३७९ ग्वालियर, भावनगर और काठियावाइकी रियासते ३७९

**?**३१.

29-9-186

३८०-३८३

प्रार्थनामे यम ३८० हिन्दू अमेकी कुसेबा ३८० दम फेंग्नेबालेपर दया ३८९ बहाबलपुर और सिंघ ३८२ गलत मुकाबला ३८२

722.

25-9-186

262-264

पडित नेहरूका खुदाहरण २८३ गरीयी लज्जाकी बात नहीं है ३८४ फिर ग्वालियर ३८४

1 859

55-6-186

364-366

नेतानीका जन्मन्दिन ३८५ सावधानीकी जहरत ३८६ मैस्र, जुनागढ़ और नेरठ ३८६ गहारोमे कसे निपटा जाय ३८७

738.

28-5-186

366-390

कैदियों और मगाभी हुआ औरतोंकी अदला-बदली ३८८

**?34.** 

24-4-186

३९०-३९६

 दिल्लीम पूर्ण भान्ति ३९० महरोलीका सुर्स ३९० "अब मुझे छोड़ दें" ३९१ मापावार प्रान्त ३९२ सीमा-क्रमीशनकी जरूरत नहीं ३९२ १३६

28 - 9-35

३९३-३९६

आवादी-दिन ३९३ कण्ट्रोलका हटना और यातायात ३९४ ष्ट्रसत्तोरीका राझस ३९६

१३७

*२७-१-1*8८

308-80£

मुसलमान और प्रार्थना-समा ३९७ महरोजीना सुर्न ३९७ सरहरी सुर्वेमें और ज्यादा हत्यांमें ३९८ भजनेरके हरिजन ३९९ नीरपुरके हु खी ४००

288

38'-9-35

805-800

बहावलपुरके दोस्तोंचे ४०१ राजधानीने ज्ञानित ४०१ दक्षिण कार्फ्रकाका सलाग्रह ४०१ मैस्रके मुस्तकमान ४०४ दाताओंचे दो सन्द ४०४

१३९

39-9-186

368-368

बहाबलपुरके लिओ बेपुटेशन ४०६ में खुनत्त्र सेवक हूँ ४०७ मेहनतकी रोटी ४०९ किसान ४९० महासमें खुरानकी तुगी ४९०

# दिल्छी – डायरी

### मुद्रीका शहर

आजकी समामें कर्प्युके कारण कम लोग आये थे, फिर मी गाधीजी मारी दिल्लीके लिओ बोले थे । अन्होंने कहा, जब में जहादरा पहुँचा, तो मेंने अपने स्वागतके लिओ आये हुओ सरदार पटेल. राजकमारी और दूसरे लोगोंको देखा । लेकिन मुझे सरदारके ओठोंपर हमेगाकी मुस्कराहर नहीं दिखाओं दी । अनका मसखरापन भी गायव था । रेळसे अतरकर में जिन प्रक्रिसवालों और जनतासे मिला अनके चेहरोंपर भी सरदार पटेलकी अदासी दिखाओं दे रही थी। क्या हमेशा खश दिखाओं देनेवाली दिल्ली आज अेकदम मुर्दोका शहर वन गभी है ? इसरा अचरज भी मुझे देखना वदा था । जिस भंगी-वस्तीमें ठहरनेमें मुझे आनन्द होता था. वहाँ न हे जाकर मुझे विबलाओंके आलीगान महलमे ले जाया गया । असका कारण जानकर मुखे इ.ख हुआ। फिर भी श्रुस घरमें पहुँचकर मुझे खूबी हसी. जहाँ मे पहले अक्सर ठहरा करता था। मे भेगी-यस्तीके वाल्मीकि भाजियोंके बीच उहरूं. या विबला-भवनमे उहरूं, दोनों जगह मै विबला भाअियोंका ही मेहमान बनता हूं। श्चनके आदमी भेगी-बस्तीम भी परी लगनके माथ मेरी देखमाल करते हैं। अस फेरवदलका कारण सरदार नहीं हैं। वह वाल्मीकि-वस्तीमे मेरी हिफाजतके वारेमें किसी तरह डरनेकी कमजोरी कमी नहीं दिखा सक्ते । भगियोंके बीच रहकर मुझे वडी खशी होती है, हालों कि नजी दिल्लीकी कमेटीके कस्रसे में अन धरोंमे तो नहीं रह सकता. जिनमें मंगी छोग मछित्रयोंकी तरह क्षेक साथ ठॅस दिये जाते हैं ।

#### शरणार्थियोंका सवाल

मुक्ते विबला-भवनमें ठहरानेका कारण यह है कि भंगी-वस्तीनें जहाँ ने ठहरा करता था, वहाँ भिस समय शरणार्थी लोग ठहराये गये हैं। सुनदी बररत मुझसे कजी गुनी वही है। टेकिन हमारे यहाँ शरणार्थिगोंका कोसी भी सवाल खड़ा हो. यह क्या अंक राष्ट्रके नाते हमारे ठिओ शरमकी बात नहीं है ? पण्डित नेहरू और सरदार पटेलके साय दायदे आजन जिल्ला. लियादतसळी साहव और दसरे पाकिस्तानी नैताओंने यह भैलान किया या कि हिन्दुस्तानी तैच और पाकिस्तानमें अल्पनतवालोंके साथ वैसा ही बरताब किया जायगा, जैसा कि बहुनत-बालोंके नाय । क्या हर डोमिनियनके हाकिमोंने यह नीठी वात टुनियाकी खश करनेके किसे ही कही थी. या असका मतलब दुनियाको यह दिखाना था कि हमारी कथनी और करनीमें कोओ फर्क नहीं है, सीर हम अपना बचन परा करनेके लिओ जान भी दे देंगे ? अगर भैता ही है, तो में पृष्टता हूँ कि हिन्दुओं, तिक्लों, गौरवभरे आमिलों और भारतीवन्टोंको अपना घर — पाकिस्तान — होइनेके हिंडो क्यों मजबूर किया गया व क्वेटा, नवावशाह. और कराचीने क्या हुआ है ? परिचन पंजावनी वर्टमरी कहानियाँ, सनने और पदनेवालाँके दिलाँको तोड देती हैं । पाकित्वान या हिन्द्रस्तानी सपके हाकिसोंके छाचारी दिखाकर यह वहनेसे काम नहीं बलेगा कि यह सब गुण्डोंका काम है । अपने यहाँ रहनेवाळे छोगोंके कार्मोकी प्री जिम्मेदारी अपने तिर छेना हर डोमिनियनका फर्न है। " ब्रनका काम क्या और क्यों करनेका नहीं, बल्कि 'करने कार मरने 'ना है।" अब वे नामाववादके कुचल डालनेवाले बोसके नीचे चाहे या अनचाहे कोत्यी कान करनेके छिछे सखबर नहीं किये नाते । मात वे आवाधीते जो चाहें. कर सकते हैं । टेक्नि अगर शुन्हें भीनानदारीचे दुनियाके सामने अपना सुँह दिखाना है, तो अिसका मनल्य यह नहीं हो चरता कि अब दोनों डोमिनियनोंने कोसी कानून-कायदा रहेगा ही नहीं। क्या यनियनके मंत्री अपना दिवालियापन जाहिर करके दुनियाके नानने बेगमींसे यह मंजर कर छने कि दिल्हींके लोग या घरणायाँ खर्जीने कीर खुट होज्र काननको नहीं पालना चाहते ? मै तो मंत्रियोंसे यह आशा कहँगा कि वे छोगोंके पागळपनके सामने छुक्तेके वजाय छुनके पागळपनको दूर करनेकी कोशिशमें अपने प्राणोंकी बाजी लगा देंगे।

सारे भाषणमे गाधीजीकी आवाज वहुत बीमी थी, फिर मी वे मुर्देंके शहरकी तरह दिखाओं देनेवाठी दिल्ठीके अपने दौरेका वयान करते रहे । वयानके बीच झुन्होंने ओक जगह कहा, जिस मकानमें में रहता हूं, झुसमें भी फल या शाक-भाजी नहीं मिलती । क्या यह शरमकी बात नहीं है कि कुछ मुसलमानोंके मशीनगन या वन्दूक वगैरासे गोलीवार करनेके कारण सन्जीमण्डीमें शाक-भाजीका मिलना वन्द हो गया ! शहरके अपने दौरेमें मैंने यह बिकायत मुनी कि शरणार्थियोंको रेशन नहीं मिलता । जो कुछ दिया भी जाता है, वह खाने लायक नहीं होता । जिसमें अगर दोष सरकारका है, तो झुतना ही दोष शरणार्थियोंका मी है, जिन्होंने जरूरी कामकाजको भी रोक दिया है । झुन्होंने यह क्यों नहीं समझा कि जैसा करके वे अपने आपको जुकसान पहुँचा रहे हैं ! अगर झुन्होंने अपनी तमाम सच्ची बिकायतोंको बूर करनेके लिओ सरकारपर मरोसा किया होता और कायदा पालनेवाले नागरिकोंकी तरह बरताब किया होता, तो मै जानता हूँ, और झुन्हों भी जानना चाहिये, कि झुनकी ज्यादातर मुसीवतें दूर हो जातीं।

मै हुमायूँके मकबरेके पास नेवोंकी छावनीमें गया था। शुन्होंने मुझसे कहा कि हमें अलबर और भरतपुर रियासतोंसे निकाल दिया गया है। मुसलमान दोस्तोंने जो कुछ भेजा है, शुसके सिवा हमारे पास खानेकी कोओ चीज नहीं है। मै जानता हूँ कि मेव लोग वडी जल्दी शुमाके जा सकते और गढ़वड़ी पैदा कर सकते हैं। लेकिन शुसका यह अिलाज नहीं है कि शुन्हों न चाहनेपर भी यहाँसे निकालकर पाकिस्तान भेज दिया जाय। शुसका सच्चा अिलाज तो यह है कि शुनके साथ अिन्सानोंका-सा वरताव किया जाय और शुनकी कमजोरियोंका किसी दूसरी चीमारीकी तरह अिलाज किया जाय।

अिसके बाद मै जामिया मिलिया गया, जिसके वनानेमे मेरा वडा हाथ रहा है। डॉ॰ जाकिर हुसेन मेरे प्यारे दोस्त हैं। अन्होंने सचमुच हु सके साथ मुद्दे अपने अनुभव चुनाये, छेकिन झुनके मनमें किसी तरहकी कड़वाहर नहीं थी । कुछ समय पहले ख़न्दे जालंघर जाना पड़ा था । अगर अेक तिक्ख केप्टन और रेलवेके अेक हिन्दू पर्मचारीने समयपर वहीं खुनकी मदद न की होती, तो मुगलमान होनेके कस्रसें गुस्सेसे पागल वने सिक्सोंने अन्हें जानसे मार दिया होता । डॉ॰ जाकिर हुसेनने क्षिन दोनोंका अहसान मानते हुओ अपना यह अनुभा मुझे सुनाया । जरा खयाल तो कीजिये कि जिस राष्ट्रीय सस्याको. जहां रूजी हिन्दुओंने शिक्षा पानी है, जाज यह हर है कि कहीं ग्रस्सेसे भरे गरणार्थी और क्षुन्हें क्षुत्रसानेवाले लोग क्षुसपर हमला न रर दें। मै आमिया मिलिंगाके खडातेमें किसी तरह ठहराये गये १००से ज्याटा शरणार्थियोंसे मिला I जब भैने अनकी मुसीयतोंकी दर्दभरी कहानी सुनी, तो मेरा सिर गरमसे नीचा हो गया। असके वाद में दीवान हॉल, वेवल केंद्रीन और किंग्सबेकी शरणार्थियोकी छावनियोंमें गया । वहाँ म सिक्ख और हिन्द शरणार्थियोंसे मिछा । वे पंजायको मेरी पिछली सेवाओंको अब तक अले नहीं ये । लेकिन जिन सारी छावनियोंने कुछ गुस्से भरे चेहरे सी दिखाओं दिये, निन्हें माफ किया जा सकता है। खुन्होंने मुझे हिन्दुओंकी तरफ कठोरता दिखानेके छित्रे कोसते हुओ वहा, 'हम होगोंकी तरह आपने मुसीवर्ते नहीं सही हैं । हमारी तरह आपके भारती-बेटे और संगे-सम्बन्धी नहीं मारे गये हैं । हमारे जैसे आप दर दरके मिखारी नहीं बनाये गये हैं । भाप यह वहकर हमें कैसे धीरज वैधा सकते हैं कि आप दिल्लीमें अिसीलिओ ठहरे हैं कि हिन्दस्तानकी राजधानीमे शान्ति और अमन कायम करनेमें मरसक मदद कर सकें 2' यह सच है कि मै मरे हुओ लोगोंको वापिस नहीं ला सकता । लेकिन मौत सारे प्राणियों - अन्मान, जानवरों वगैरा - को मनवानकी दी हुआ देन है। फर्क सिर्फ समय भौर तरीकेका है। भिसळिंजे सही बरताव ही जीवनका सही रास्ता है, जो ख़से जीने छायक और सुन्दर बनाता है।

### सच्चा सिक्ख

भाज दिनमें जेक सिक्ख दोस्त मुझसे मिछे थे । झुन्होंने कहा कि वे जन्मसे तो सिक्स हैं, छेकिन प्रन्थसाहबकी दृष्टिसे वे सच्चे सिक्स होनेका 'दावा नहीं कर सकते । मैंने अन माश्रीये पूछा कि आपकी नजरमें कोश्री श्रेसा सिक्ख है ? तो वे श्रेक भी श्रेसा सिक्ख नहीं वता सके । तब मैंने नरमीसे कहा कि मै श्रेसा सिक्ख होनेका दावा करता हूँ । मे प्रन्थसाहवके मानोंमें सच्चे सिक्खका जीवन वितानेकी कोशिश कर रहा हूँ । श्रेक समय था, जब ननकाना साहवमें मुझे सिक्खोंका सच्चा दोस्त कहा गया था । ग्रुक नानक मुसलमान और हिन्दूमें कोश्री मेद नहीं मानते थे । अनके लिओ सारी दुनिया श्रेक थी । मेरा सनातन हिन्दू धर्म श्रेसा ही है । सच्चा हिन्दू होनेके नाते में सच्चा मुसलमान होनेका भी दावा करता हूँ । में हमेशा मुसलमानोंकी महान प्रार्थना गाता हूँ, जिनमें कहा गया है कि खुदा श्रेक है और वह दिन-रात सारी दुनियाकी हिफाजत करता है ।

गाधीजीने सब शरणार्थियोसे कहा कि आप सचाशी और निडरतासे रहें और साथ ही किसीसे वैर या नफरत न करें। आप ग्रस्सेमें विना सोचे-समझे नादानी भरे काम करके महेंगे दामों मिली आजादीके सुनहले सेवको फेंक न टें।

२

9 <del>2 - 2 - 3</del> 8 6

### सरहदी सुवेकी ख्बरें

भाज शामकी प्रार्थना-सभामें अपना भाषण शुरः करते हुझे गाधीजीने कहा, सरहर्थी स्वेसे जो चिन्ता पैदा करनेवाली खनरें मिल रही हैं, खनसे सुसे बहुत दु.ख होता है। मैं खुस स्वेको अच्छी तरह जानता हूँ। हफ्तों मैंने खुस स्वेका दौरा किया है और मैं खान भामियोंके घरमें पूरी सलामतीसे रहा हूँ। मिललिये सुसे सरहरी स्वेके मृतपूर्व मंत्री'श्री गिरधारीलाल पुरीका तार परकर बेहद दु स हुआ, जिसमें लिखा है कि खुन्हें और खनकी पत्नीको (दोनों अन्छे कार्यकर्ती हैं) जल्दीसे जल्दी किसी सुरक्षित जगह हटा दिया जाय।

कैसी सवरोंसे मेरा निर शरमसे शुरू आता है। भाज में मरकार वहाँ राज कर रही है सुसका और फानके भाजनमा यह देगतेना फर्ज है कि मुसलमानोंकी तरह वहींके सब हिन्दू और जिम्म नी पूरी तरह सुरक्षित रहें।

## गुरुना पागलपनका छोटा भागी है

सरहरी स्वेकी इ समरी पटनाओंनी निन्दा करते हुओ गाधीनीन लोगोंको समझाया कि गुस्ना करनेसे कोओ नतीजा नहीं निकटेगा। गुर्स्नेने बदलेकी माबना पैदा होती है, और आज घडलेकी भाउना ही गहीँ की और दूसरी जगहनी मयस्र घटनाओं के निजे जिस्मेदार हैं। दिल्ली ही घटनाओंका बदला परिचम पजान या मरहबी सुबैमें लेहर मुसलमानों की क्या कायदा होगा. या परिचम पजार और सरहरी स्थेमें अपने माअियोंपर होनेवाले जुल्मोंका बदला दूसरी जगह टेनेसे हिन्दुओं और तिक्खोंको क्या मिलेगा र अगर अंक भादमी या अंक गिरोह पागठ बन जाय, तो क्या सभीको पागठ उन जाना चाहिये ! में हिन्दुओं और सिक्खोंको यह चेतावनी देता हूँ कि मारने, छुटने और आग लगानेके कार्नोंसे वे अपने ही धर्मोका नाश कर रहे हैं। मै धर्मका विद्यार्थी होनेका दावा करता हूँ । मै जानता हूँ कि कोओ धर्म पागलपनकी छील नहीं देता । यही बात अिस्लामके लिओ भी सच है । मैं मधसे प्रार्थना करता है कि आप अपने पायलपनके काम अन्दम बन्द कर दें। आप अपने मानेवाळी पीडियोंको अपने बारेमें यह कहनेका सीका न दें कि आपने आजादीकी मीठी रोटी सो दी, क्योंकि आप शुरे पचा न सके। याद रिखये कि आपने अस पागलपनको बन्द न किया, तो दुनियाकी - नजरोंमें हिन्दुस्तानकी कोओ कदर नहीं रह आयगी।

## बीती बार्ते मूल जानिये

मैं दुनियाकी सबसे सुन्दर भसंबिद — जामा मसजिदमें गया था । वहीं सुरित्यम आसी-वहनोंको सुसीबतमें देखनर सुसे वसा दुःख हुआ । मैंने दुखियोंको यह कहकर ढावस वैंघानेनी कोविश की कि हर अन्सानको ओक-न-ओक रोख मरना ही हैं । मरे हुओ कोगोंके लिओ रोना बैकार है। शुससे ने वापस नहीं आ नायेंगे। हर शहरीका यह फर्ज है कि वह अिस बढ़े देशके भविष्यको बचाये.। बहुतसे मुसलमान टेस्त रोजाना मुझसे मिलने आते हैं। शुन्हें में यही सलाह देता हूँ कि ने अपनी हालतके बारेमें साफ-साफ बतायें। मुझे खुनसे यह सुनकर दु.ख होता है कि दिल्ली या हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सोंमें सुसलमानोंकी जान सतरेम है। अिससे नदे दु.खकी बात और क्या हो मकती हैं? आप लोगोंसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझ बूदेकी बातोंपर ध्यान हें, जिसने अपनी कम्बी जिन्दगीमें वहुतसे अनुभव किये हैं। मुझे अिस बातका पक्का निश्वास है कि द्याओंका नदला दुराओंस चुकानेसे कोओ फायदा नहीं होता। मलाओंके बदले मलाओं करना भी कोओ ख्वी नहीं है। दुराओंका नदला भलाओंसे चुकाना ही सवा रास्ता है। कभी मुसलमान दोस्त दिल्लीमें शान्ति और अमन कायम करनेके काममें मदद पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन आज तो दिल्लीमें शुनकी अमली सेवाओंसे फायदा शुठाना असंसव है।

दिलपर गहरा असर डालनेवाले शब्दोंने गाधी गीने िसक्सों, हिन्दुओं और सुसलमानोंसे अपील की कि वे गीती हुआ वातोंको भूल जायँ। वे अपनी मुसीवतोंका खयाल छोडकर आपसों दोस्तीका हाथ बदायँ और गानितसे रहना तथ कर लें। मुसलमानोंको हिन्दुस्तानी संघके नेम्बर होनेमें गर्व अनुभव करना चाहिये। अन्हें तिरंगेको जरूर सलामी देनी चाहिये। अगर वे अपने मजहवके प्रति वक्तादार हैं, तो अन्हें किसी हिन्दुकों आपना दुश्मन नहीं समझना चाहिये। किसी तरह हिन्दुओं और सिक्खोंको शान्ति-पसंद मुसलमानोंका अपने बीचमें स्वायत करना चाहिये। मुससे कहा गया है कि यहाँके मुसलमानोंक पास हिषयार हैं। अगर यह सच है, तो अन्हें वे हथियार दुरन्त यहाँकी सरकारको सौप देने चाहिये और सरकारको और सिक्खोंको भी, अगर अनके पास हथियार हों, तो सरकारको और सिक्खोंको भी, अगर अनके पास हथियार हों, तो सरकारको सौप देने चाहिये। मैंने यह भी मुना है कि पश्चिम पंजावकी सरकार वहाँके मुसलमानोंको हथियार वाँट रही है। अगर यह सच है, तो हुन्हें ने सुसलमानोंको हथियार वाँट रही है। अगर यह सच है, तो हुने वाहिये। मैंने यह भी मुना है कि पश्चिम पंजावकी सरकार वहाँके मुसलमानोंको हथियार वाँट रही है। अगर यह सच है, तो हुरी वात है, और आगे जाकर अससे सुनकी ही बरवायी

होगी । यह काम आगेले वन्द होना चाहिये । क्हीं सी किसीके पास वगैर ठायलेन्सका हथियार नहीं रहना चाहिये ।

आप छोगोंसे मेरी विनती हैं कि आप जल्दी-से-जल्दी दिल्टीमें शान्ति कायन करें, ताकि में पूर्व और पिर्चम पंजाब जानेके लिसे खाना हो सकूँ । मेरे सामने सिर्फ अेक ही मिश्रन हैं और हरकेक्के लिसे मेरा वही सन्देश हैं । आप अपने वारेमें दूसरोंको यह कहनेका मौका दीजिये कि दिल्छीके लोग कुछ समयके लिसे पागल हो खुठे थे, मगर अब झुनमें समझदारी आ गानी हैं । आप छोग अपने प्राक्तिम मिनिस्टर और डिप्टी प्रामिम मिनिस्टरको फिरसे अपने सिर मूँचे करनेका मौका दें । आप जो तो शरन और हु बसे खुनके सिर झुक गये हैं । आपको वेशकांनती विरासत मिले हैं । आपको याद रखना चाहिये कि खुसपर सबका सम्मिलत अधिकार हैं । आपका मांद एखना चाहिये कि खुसपर सबका सम्मिलत अधिकार हैं । आपका मांद है कि आप खुसकी हिफाबस करें और खुसे वेदान वनाये रखें ।

### राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघ

अन्तमें गाधीजीने राष्ट्रीय-स्वर्गतेवक-तंघके गुरसे अपनी और डॉ॰ दीनमा मेहताकी मुलाकातका खिक करते हुन्ने कहा — मैंने छुना है कि अस तस्याके हाथ मी खुनते सने हुन्ने हैं। संघके गुरजीने नुसे भरोसा दिलाया कि यह झुठ है। झुनकी सस्या किचीकी दुरमन नहीं है। झुतका मकसद मुसलमानोंको मारना नहीं है। बह तो सिर्फ अपनी ताकतमर हिन्दू धर्मकी हिफाखत करना चाहती है। झुतका मकसद शान्ति बनाये रसना है। झुनके विचारोंको जाहिर कर हूँ।

### सरद्वारपर भरोसा रखिये

अपने भाषणके अरमें गाधीजीने सन् १९१५के खुन दिनोंका जिक किया, जब वे स्व॰ प्रिंसिपाल रहके घरमें रहते थे। प्रिंसिपाल हद्र जितने पक्के हिन्दुस्तानी थे, खुतने ही पक्के अीसाओ सी थे। झन्होंने स्व॰ हकीम साहब और डॉ॰ अन्सारीसे मेरी पहचान कराओ। वे दोनों हिन्दुओं मुसलमानों और दूसरे हिन्दुस्तानियोंको अेक्से प्यार और क्षिज्जतकी नजरसे देखते थे । में जानता हूँ कि हकीम साहव इचारों गरीन हिन्दुओंका मुफ्त मिलान करते थे। बेशक. वे पूरी दिल्लीके प्यारे सरदार थे । क्या क्षिन लोगोंको प्ररा उहा जा सकता है ? यह शरमकी बात है कि डॉ॰ अन्सारीकी लड़की जोहरा और खनके खाविन्द डॉ॰ शीक्ट्रल्लाको हिन्दुओं और सिक्खोंके उरसे अपना घर छोडकर अन्न होटलमें रहना पड़े । मै साफ साफ कह देना " चाहता हूँ कि जिन मुसलमानों में हकीम साहव जैसे आदमी हुओ हैं, वे अगर हिन्दुस्तानी सघमें पूरी हिफाजतसे न रह सके, तो मै जीना पसन्द नहीं करूँगा । मुझे बताया गया है कि हिन्दस्तानी संघके सारे मुसलमान पाँचवीं कतारके आदमी हैं. सबको अक साथ समेटनेवाली अस निंदापर मैं भरोसा नहीं करता। संघमे साढेचार करोड़ मुसलमान हैं। अगर वे सब अितने धुरे हैं, तो वे अिस्लामकी ही कब खोटेंगे। कायदे आजमने संघके मुसलमानोंसे कहा है कि वे संघके प्रति बुफादार रहें । गहारोंसे निपटनेके सामटेमें लोगोंको अपनी सरकारपर भरोसा रखना चाहिये । शुन्हें कानूनको अपने हाथमें नहीं छेना चाहिये ।

#### मगवान सवका रक्षक है

अिसके वाद गाधीजीने प्रार्थना-समामें आये हुओ लोगोंको वताया कि आज में सिर्फ अेक ही शरणार्थी कैम्पका मुखाअिना कर सका. जो पराने किलेमें है । असमें वहतरे मुसलमान शरणार्थी हैं । जैसे जैसे मेरी मोटर सीडमेंसे आगे वडी वैसे वैसे और ज्यादा शरणार्थी आते हवे जान पहे । अगरचे मीह ज्यादा थी और खनका नायक गैरहाजिर था. फिर भी मैंने गरणार्थियोंको हिम्मत दिलानेवाले क्क शब्द कहनेपर जोर दिया। मुस्लिम कार्यकर्ताओंने मीबसे विनती की कि वे बैठ जायें और शान्तिसे मेरी बात सुने । वे लोग बैठ गये, सिर्फ़ जो किनारेपर ये, वे खड़े रहे। अनकी नवरोंमें गुस्सा भरा था। जो लोग कह बोलनेके लिओ झतावले ही रहे ये. श्रन्हें स्वयंसेवकोंने समझा-ब्रह्माकर चप कर दिया । मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना था । मैंने दीवान चमनलालके कन्घोंका सहारा छेकर खुनसे नहा कि अपनी क्याबोर आवाजमें में जो थोडे शब्द वोर्खें, **सुन्हें** आप अपनी बुलन्द आवाजमें दहरा दें । शरणार्थियोंसे मैंने कहा कि माप लोग शान्त हो जायँ और अपने दिलोंसे ग्रस्सेको निकाल दें। अेक भगवान ही सबका रक्षक है, अिन्सान नहीं, फिर वह कितने ही क्रेंचे पदपर क्यों न हो । अिन्सानने जिसे विगाइ दिया है, असे भगवान ही सुघारेगा । अपनी तरफसे मैं वचन देता हूँ कि जब तक दिल्लीमें दैसी ही शान्ति कायम नहीं हो जायगी, जैसी दोनों फिरकोंके वहुतसे आदिमियोंके पागल हो खुठनेके पहले थी. तब तक मै चैन न हैंगा।

## दोनों अपनिवेशोंका फुर्ज़

आत मै बहुतसे हिन्दू और मुसलमान दोस्तोंसे मिला ! दोनों किरकोंके दर्दियोंने अपनी वहीं दु.न्तमरी कहानी मुनामी । मै तो दोनोंका लेक्या सेवक हूँ । मै चाहता हूँ दोनों फिरकोंके सोग आपमें मिलकर निध्य कर लें कि आवायीका फेरवदल लेक पातक फन्दा हैं । शुन्तमें पढ़नेसे ज्यादा तक्कलीकोंके सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा । समस्याका हल शिसमें है कि दोनों फिरकोंके लेग अपने अपने पुराने घरोंमें गान्ति और दोस्तीसे रहें । मौजूदा मनमुद्रावको हमेशाकी दुस्मनी बना देना पागलपन होगा । हरलेक

ख्रुपनिनेशका यह लाजमी फर्ज है कि वह अपने यहाँके अल्पसंख्यकोंको पूरी हिफाजतकी गारण्टी दे । खुनके लिओ दो ही रास्ते हैं — या तो वे आपसमें मिल-जुलकर शिस सवालको हल कर लें, या फिर आपसमें लड मेरें और दुनियाको अपनेपर हेंसनेका मौका दें ।

हिन्दुस्तानी सघसे गये हुओ मुस्लिम शरणार्थियोंकी मददके लिओ फण्ड जिकद्वा करनेके बारेंस कायदे आजमने जो जोशीली अपील निकाली है, असमें अन्होंने पाकिस्तानमें मुसलमानों द्वारा किये जानेवाले दुरे कामोंका कोओ जिक नहीं किया । यह ठीक नहीं हैं । में चाहता हूँ कि टोनों अपनिवेशोंकी सरकारें खुले तौरपर और हिम्मतके साथ अपने गहींके बहुसख्यकोंके दुरे कामोंको स्वीकार करें ।

#### आसफअली साहव

अन्तमं में हमारे अमेरिकाके राजदूत आसफअली साहबके खिलाफ किये गये अेक शक्यरे अिशारेका जिक्र करना चाहता हूँ। जबसे में अन्दें जानता हूँ, तमीसे ने अेक पक्के कामेसी रहे हैं। ने हकीम साहय और डॉ॰ अन्सारीके नैसे ही दोस्त थे, जैसे ने आज मौलाना साहबके दोस्त है। मौलाना साहब कभी वर्सों तक कामेसके प्रेसिडेण्ट रहे और पक्के राष्ट्रवादीके नामसे मशहूर हैं। मैं जानता हूँ कि आसफअली साहबकों अमेरिकासे शुलाया नहीं गया है, बिल्क ने बहुतसे अहम स्वालोंपर प्रधान-मन्त्रीसे सलाह-मगिवरा करनेके लिओ खुद यहाँ आये हैं। यह शरमकी बात है कि असे मुसलमान मी हरअंक हिन्दू और विक्लकें साथ वेसटके न रह सकें। अेक भी मुसलमानका राजधानी दिल्लीमें खतरा महस्स करना श्रुरी वात होगी।

#### हमारा पतन

गाधीजीने कहा कि मैं ओदगाह और खुसके सामनेके दो शरणाधीं कैम्पोंमें गया था। नहीं किसी भी सुसलमानकी आँखोंमें गुस्सा नहीं था। वे गरीव माल्स होते थे। खुनमें अेक बहुत बूबा आदमी था, जिसकी िर्फ हिंदुयाँ ही नचर आती थीं। खुसकी हरअेक पसली दिखाओं पखती थी। खुसे कभी जगह खुरे लगे थे। खुसके पास अेक औरत थीं, जो खुतनी ही जब्मी थी। वह जितनी वूढी नहीं थी, मगर खुसके हालत गिरी हुआ थी। जब मैंने खुनहें देखा, तो शमके मारे मेरा लिर खुक गया। मेरे लिओ तो सब मर्द और औरतें बराबर हैं, फिर वे किसी भी मचहवको माननेवाल क्यों न' हों।

## शरणार्थी-कैम्पोंकी चफासी

अिसके बाद शरणार्थों कैम्पोंकी गन्दगीका जिक करते हुओ गाधीजीने कहा कि वे अितने गन्दे हैं, जिसका वयान नहीं किया जा सकता । शीदगाहमें जो ताळाव है, वह सूला पड़ा है। मैंने यह नहीं पूछा कि शरणार्थी अपना पानी कहाँसे छेते हैं। कैम्पमें रहनेवाले किसी तरह अपनी छदरती जरूतों पूरी करते हैं। अगर मैं कैम्पका नायक होता, और फीज और पुलिस मेरे हायमें होती, तो मैं खुद फावबा-कुदाली अपने 'हायमें छेता और फीज व पुलिससे अिस काममें मदद मांगता। असके वाद शरणार्थियोंसे कहता कि वे भी हमारी ही तरह करें, ताकि कैम्पोंमें पूरी पूरी सफाजी हो सके। वहाँकी जमीनपर अितना कूबा-करकट जमा है कि जब तक असे पूरी तरह साफ व किया जाय, तव तक किसी अन्सानको वहाँ रहनेके लिखे नहीं कहा जा सकता। असके लिखे स्परे-पैसेकी कोओ जरूरत नहीं है। सिर्फ थोडी दूरहिए और गन्दगीको

जरा मी सहन न करनेवाली सफाओकी भावनाकी जरूरत है। हिन्दू भरणार्थी-कैम्पोंकी मी विलक्षल यही हालत है। गन्दगी रखना भिस देशनी ही खराबी है, खुसे दुर्गुण कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। भिस दुर्गुणको अक आजाद देशके नाते हम जितनी जल्बी हटा सकें, खुतना ही हमारे लिओ ठीक होगा।

## सरकारों और जनताका फुर्ज़

अन कैम्पोंसे हटकर गाधीजीके विचार मौजदा तोब-फोड और वरवादीकी तरफ मुहे, जो असे पैमानेपर हुओं है कि क्षसने देशकी प्रगतिको रोक दिया है। अन्होंने सवाल किया - अतने हिन्दू और सिक्ख परिचमके पाकिस्तानी सर्वोसे भागकर क्यों आ रहे हैं? क्या हिन्दू या सिक्ख होना कोओ गुनाह है ? या वे महज अपनी जिदके कारण वहाँसे आ रहे हैं ? या अनके धर्म-भामियोंने पूर्वमें जो कुछ किया है, असकी सजा अन्हें दी गओ है! असके बाद हिन्दस्तानी संघके वारेमें सोचते हुओ गाधीजी बोले — दिल्लीके मुसलमान डरकर अपने घर क्यों छोड़ना चाहते हैं ? क्या दोनों ख़पनिवेशोंकी सरकारें खत्म हो गओ हैं ? जनताने अपनी सरकारोंकी खपेक्षा क्यों की ? अगर मुसलमानोंके पास वगैर लाओसेन्सके हथियार हैं. तो यह काम सरकारका है कि वह श्चन लोगोंसे अन्हें छीन हेती. और अगर सरकारमे असा करनेकी ताकत नहीं है. तो असके वर्जारोंको अपनेसे ज्यादा काविल लोगोंके लिओ जगह खाळी करनी पहली । सरकार तो, जैसी जनता असे बना दे, बैसी ही बनती है। मगर किसी आदमीका अपने हाथमें कानून छेना बिलकुल बेजा और लोकगाहीके खिलाफ है। यह अराजकता, चाहे वह पाकिस्तानमें हो, चाहे हिन्दुस्तानी संघमें. अससे कभी कोओ लाभ नहीं हो सकता। मै दिल्लीम अपना 'करो वा मरो 'का मिशन पूरा करनेके लिओ ठडरा हुआ हैं। यह मानीके हार्यों मानीका खून, यह राष्ट्रीय आत्मवात या खदकुत्री और आपको अपनी ही सरकारको घोखा देते देखनेकी मेरी विलकुल अिच्छा नहीं हैं। भगवान करे आप फिरसे समझदार वर्ने !

#### आत्म-विचार

रातमें जब मेंने घीरे घीरे गिरनेवाले जीवनप्रद पानीकी आवाज सुनी — जो और मौकोंपर मनकों लुज करनेवाली होती — तो मेरा मन दिल्लीकी खुली छावनियोंमें पढे हुओ हजारों शरणार्थियोंकी तरफ दीह गया ? में चारों तरफसे अपनेको पानीसे बचानेवाले बरामदेमें आरामसे सो रहा या । अगर अिन्सान बेरहम धनकर अपने भाभीपर जुल्म न करता. तो ये हजारों मर्द. औरतें और मासम बच्चे आज बेमासरा न बनते. और अनमेंसे बहतसे भूखे न रहते । क्षेत्र जगहोंमें तो वे पुटने घटने पानीनें ही होंगे। अिसके सिवा अनके लिओ कोशी चारा नहीं। क्या यह सब अनके लिओ अनिवार्य या सालमी है ? मेरे भीतरसे मजबूत आवाज आभी - नहीं । क्या यह महीनेमरकी आदादीका पहला फल ं है <sup>2</sup> जिन पिछले २० घण्टोंमें ये ही विचार सुद्दे लगातार सताते रहे हैं ! मेरा मौन मेरे छिश्रे नरदान बन गया है। असने सुझे अपने दिलको टटोलनेकी प्रेरणा दी है। क्या दिल्लीके नागरिक पागल हो गये हैं? क्या खनमें जरासी मी जिन्सानियत बाकी नहीं रही है ? क्या देशका प्रेम और झुसकी आबादी सुन्हें विलकुल अपील नहीं करती ? अगर अिसका पहला दोप में हिन्दुओं और निक्लोंको दूँ, तो मुझे माफ कर दिया जाय । क्या वे नकरतकी बाढको रोक्ने छायक अिन्सान नहीं वन सक्ते? मै दिल्लीके सुसलनानोंसे चोर देकर यह कहुँगा कि वे सारा डर छोड़ दें, भगवानपर मरोसा करें और अपने सारे हथियार सरकारको सौंप दें। क्योंकि हिन्दुओं और तिक्चोंको यह हर है कि मुत्तलमानोंके पार्स हथिबार हैं। अिसका ग्रह मतलव नहीं कि हिन्दुओं और सिक्जोंके पास कों भी हथियार नहीं है। सनाल सिर्फ डिग्रीका है। किसीके पास क्स होंगे, किसीके पास ज़्यादा । या तो अल्पमतवालोंको न्यायके लिओ भगनानपर या खुसके पैदा किये हुओ अिन्सानपर भरोसा रखना होगा, या जिन लोगोंपर वे विद्वास नहीं करते खुनसे अपनी हिफाजत करनेके लिओ खुन्हें अपनी वन्दूक, पिस्तौल वगैरा हथियारोंपर भरोसा करना होगा।

### अपनी सरकारपर भरोसा रखिये

मेरी सलाह विलक्त निश्चित और अचल है। असकी सचाओ जाहिर है । आप अपनी सरकारपर यह भरोसा रखिये कि वह अन्याय करनेवालोंसे हर शहरीकी रक्षा करेगी. फिर ख़नके पास कितने ही ज्यादा और अच्छे हथियार क्यों न हों। आप अपनी सरकारपर यह भी मरोसा रखिये कि वह अन्यायसे वेदखल किये गये अल्पमतके हर मेम्बरके छिअ हरजाना माँगेगी और वसल करेगी। होनों सरकारें सिर्फ अेक ही गत नहीं कर सक्तीं: वे मरे हुओ लोगोंको जिला नहीं सकतीं। दिल्लीके लोग अपनी करततोंसे पाकिस्तान सरकारसे न्याय मॉॅंगनेका काम महिकल बना देंगे । जो न्याय चाहते हैं, झन्हें न्याय करना सी होगा । झन्हें <u>बैगुनाह और सच्चे वनना होगा। हिन्द और सिक्ख सही कदम झठायें</u> और झन सुसलमानोंसे छौट आनेको कहें. जिन्हें अपने घरोंसे निकाल दिया गया है । अगर हिन्दू और सिक्ख यह हर तरहसे ख़चित कदम ह्यठानेकी हिम्मत दिखा सकें, तो वे शरणार्थियोंकी समस्याको अकदम आसानसे आसान कर देंगे। तब पाकिस्तान ही नहीं, सारी द्रानिया खनके दावोंको मंजर करेगी । वे दिल्ली और हिन्दस्तानको बदनामी और वरवादीसे बचा लेंगे। में तो लाखों हिन्दुओं, सिक्खों और मुसलमानोंकी आवादीके फेरवदलके वारेमें सोच भी नहीं सकता । यह गलत चीज है । पाकिस्तानकी ब्रुराओको हम हिन्दुस्तानसे आवादीका फेरवदल न करनेका परका और सही अिरादा करके ही मिटा सकते हैं। मेरा खयाल है कि में आखिर तक हिम्मतके साथ अस वातकी हिमायत करूँगा. फिर चाहे में अकेला ही अिसे माननेवाला क्यों न होओं ।

### जनरदस्ती नहीं

गणेश लाभिन्तके लम्बेचौड़े अहातेमें दिल्ली क्लाय मिलके मजदूरों और बाहरके दूसरे लोगोंकी वर्ष भारी भीड़ अिन्हीं हुसी दी । गाषीजी मजदूर भाक्षियोंकी विनतीपर वहाँ गये थे। जब कभी गाधीती भंगी-वस्तीनें ठहरते थे, तब ये ही मजबूर अनकी सेवाके लिओ स्वयसेवकोंका अन्तजाम क्रते ये । सादे छह बजे प्रार्थनासमामें पहुँचकर गांधीनीने लाखुड स्पीन्रके जारिये बोलनेकी कोशिश नी. टेकिन अस नशीनमें कुछ खराबी होनेसे दूसरी मशीन लगाओं गओ । असने कुछ काम तो दिया, रेकिन असकी आवाज अितनी तेज नहीं थी कि समाके आखिरी कोने तक भुनाओं दे । अिसपर अेक पंजाबी दोस्तने कहा कि मै गांधीजीका अक्रेंभेक शब्द अपनी बोरदार आवाजमें द्वारा कह सुनाश्रुँगा । यह तरकीव काम दे गओ । गाधीबीने कहा. क्ल शानके मेरे अनुसरके बाद मैंने यह तय कर लिया है कि जब तक सभाका ओक्ओक आदमी प्रार्थना करनेके लिओ राजी न हो. तब तक साम प्रार्थना नहीं करूँगा । मैंने कभी कोओ चीव कितीपर नहीं लादी। तब किर प्रार्थना-वैसी मूँची माध्यात्मिक या रूडानी चीच तो मै लाद ही कैसे सक्ता हूँ? प्रार्थना करने या न करनेका जबाव दिलके मीतरहे मिलना बाहिये। जिसमें मुझे खुन करनेका तो कोओ सवाल ही नहीं अठ सकता । नेरी प्रार्यनासमार्वे सचमुत्र जनप्रिय वन गर्झी हैं। माछम होता है कि क्षुनसे लाखों भादामेर्योको फायदा पहुँचा है, हेकिन जिस आपसी विचानके सनय में क्षुन लोगोंके गुस्सेको समझ सकता हूँ, जिन्होंने वर्ध वर्ध मुसीवतें सही है। नेरी प्रार्थना करनेकी वर्त यही है कि सुसंकी जो माग किसीको अतराजके लावक माल्यम हो, खसे छोडनेकी सुक्रेंस मारा न रखी वाय। या तो प्रार्थना वैसी है वैसी ही दिलसे स्वीनार की जाय या असे नामंजूर कर दिया जाय । मेरे लिओ कुरानकी आयत पदना प्रार्थनाका अँमा हिस्सा है, जिसे छोदा नहीं जा सकता ।

## गुस्सेको दवाञिये

आजके अहम नवालपर लौटते हुओ गाधीजीने कहा, मै आपके गुरुमे और अगसे पैदा होनेवाले अतावलेपनको समझ सकता हूँ । लेकिन अगर आप अपनी आजादीके लायक वनना चाहते हैं, तो आपभी अपना गुल्मा दवाना होगा और न्याय पानेकी भरसक कोशिश करनेके लिओ अपनी सरकारपर विद्वास रखना होगा। मैं आपके सामने अपना अहिंसाका तरीका नहीं रख रहा हूं, हालाँकि में असे रखना वहत पसन्द कहुँगा। लेकिन में जानता हूं कि आज मेरी अहिंसाकी बात कोओ नहीं सुनेगा । किसलिओ मेंने आपको वह रास्ता अपनानेकी वात सहाक्षी है, जिसे सारे लोकगाही हकमतवाले देश अपनाते हैं। लोकगाहीमें हर आदमीको समाजी अच्छा यानी राजकी अच्छाके मुतायिक चलना होता है और असीके मनाविक अपनी अिच्छाओं की हद बाँधनी होती है। स्टेट लोकगाहीके द्वारा और लोकगाहीके लिओ राज चलाती है। अगर हर आदमी कान्न अपने हाथमे हे हे, तो स्टेट नहीं रह जायगी: वह अराजकता हो जायगी, यानी मनाजी नियम या स्टेडकी हस्ती मिट जायगी। यह आजादीको मिटा देनेका रास्ता है। असिलिओ आपको अपने गुस्सेपर काब पाना चाहिये और राजको न्याय पानेका मौका देना चाहिये । मेरी रायमें अगर आप नरकारको अपना काम करने देंगे, तो शिसमे को औ जक नहीं कि हर हिन्द और सिक्ख जरणार्थी जान और अिज्जतके साथ अपने घर लौट जायगा । मै यह कबल करता है कि आप लोगोंको पाकिस्तानमें वहत कुछ सहना पडा है. कभी घर ख़जड गये और े बरवाद हो गये है. सेकड़ों-हजारों जानें गयी है. लडकियाँ भगाशी गशी है. जबरन लोगोंका धर्म बढला गया है। लेकिन अगर आप अपनेपर काब रखें और अपनी बुद्धिपर गुस्सेको हावी न होने हैं, तो लडिकयाँ लीटा दी जायंगी जबरदस्तीके धर्मपलटेको झठ करार दिया जायगा. और आपकी जमीन-जायदाद भी आपको लौटा दी जायगी। लेकिन अगर

आप शान्तिसे न्याय पानेके काममे दखळ देंगे और अपना मामला विगाह होंगे. तो वह सब नहीं हो सकेगा । अगर आप यह आशा करते हों कि आपके मुसलमान माओवहनोंको हिन्दुस्तानसे निकाल दिया जाय. तो आप अन सब चीजोंके होनेकी आशा नहीं रख सकते । मै तो भेरी किसी वातको बहुत भयानक समझता हूँ । (आप मुसलमानोंके साथ अन्याय करके न्याय नहीं पा सकते । असके अलावा, अगर यह सच है कि पाकिस्तानमें अल्पमतवालों यांनी हिन्दुओं और सिक्खोंके साथ बहुत दुरा बरताब किया गया. तो यह मी सच है कि पूर्व पंजायमे भी अल्पमतवालों यानी ससलमानोंके साथ वरा बरताव किया गया है। अपराधको सोनेकी तराजुमे नहीं तोला जा सकता ) दोनों तरफके अपराधको मापनेका मेरे पास कोओ सबत नहीं है। यह जान ळेना काफी होगा कि दोनों पार्टियाँ दोषी हैं। दोनों राज्योंके लिओ ठीक ठीक समझीता करनेका आम रास्ता यह है कि दोनों पार्टियाँ साफ दिलसे अपना प्राप्रा दोष स्वीकार करें और समझौता कर लें। अगर दोनोंमें कोओ समझौता न हो सके. तो वे सामान्य तरीकेसे पच-फैसरें हा सहारा हैं । भिससे दूसरा जगनी रास्ता सहासीका है । मुसे तो लडामीके विचारसे ही नफरत होती है । लेकिन आपसी समझौता या पत्र-फैसरेके अभावमें लडाओके सिवा कोओ चारा नहीं रह जायगा। फिर सी अस वीच मुझे आशा है कि लोग अपना पागलपन छोड़कर समझदार वर्नेगे और जिन ससलमानोंने क्षपनी शिच्छासे पाकिस्तान जानेका चुनाव नहीं किया है, खुन्हें खुनके पडोसी सुरक्षा या सलामवीके पनके विश्वासके साथ अपने घरोंको छौट आनेके छिञ्जे कहेंगे । यह काम फौजकी सददछे नहीं किया जा सकता। यह तो लोगोंके समझदार बननेसे ही हो सकता है। मैंने अपना आखिरी फैसला कर लिया है। मै भाजी-माजीकी छडाझीमें हिन्दुस्तानकी बरवादीको देखनेके छिञे जिन्दा नहीं रहना चाहता । मैं लगातार मगवानसे प्रार्थना किया करता हूँ कि हमारी भिस पनित्र भौर सुन्दर घरतीपर अिस तरहका कोओ सकट बावे, खुसके पहले ही वह जुड़े यहाँसे खुठा है । आप सब अिस प्रार्थनाम नेरा साथ है।

## मजदूरीका फर्ज़

मे हिन्दू और मुसलमान मजदूरोंकों अेक साथ मिलजुलकर काम करनेके लिंअ धन्यवाद देता हूँ। अगर आप पूरे अेकेसे काम करेगे, तो देशके मामने अेक श्रुम्दा मिसाल रखेंगे। मजदूरोंको अपने बीच सामप्रदायिकताको कोजी जगह नहीं देनी चाहिये। क्या मैंने यह नहीं कहा है कि अगर आप अपनी ताकतको पहचान के और समझदारीके साथ रचनात्मक कार्मोमें श्रुसे लगायें, तो आप सच्चे मालिक और शासक बन जायेंगे और आपको रोजी देनेवाले, आपके दूस्ती और मुसीवतमें साथ देनेवाले टोस्त बन जायेंगे। यह श्रुखकी घड़ी तमी आयेगी, जब वे यह जान केंगे कि सोने और चाँदीकी पूँजीके चनिस्वत, जिसे मजदूर जमीनके भीतरसे निकालते हैं, वे मजदूर ही ज्यादा सच्ची पूँजी है।

9

96-9-180

#### प्रार्थना अखण्ड है

दरियागंजसे आनेके बाद गाधीजी विबला भवनके अहातेमें अिकड्री हुसी छोटीसी प्रार्थनासभामें गये। शुन्होंने कहा, 'अगर अेक भी आदमी कुरानकी आयतपर अेतराज शुठायेगा, तो मै आम छोगोंके छिअ प्रार्थना नहीं करूँगा र प्रार्थनाका मकसद किसीकी भावनाओंको चोट पहुँचाना नहीं है है साथ ही, मै प्रार्थनाओंका कोओ हिस्सा छोड भी नहीं सकता, जिन्हें मैने वहीं सावधानी और सोच-विचारके बाद चुना है। आप अपने हाथ शुठाकर बतायें कि मै प्रार्थना करूँ या न करूँ। 'छेकिन किसीने हाथ नहीं शुठाया, अिसछिओ हमेशाकी तरह प्रार्थना की गाओ। आज शुरानकी आयत आसिसमें पढ़नेके बनाय प्रार्थनाके शुरूमे पढ़ी गशी।

#### गजेन्द्रमोक्ष

प्रार्थनाके वाद गाधीजीने कहा, रोटी जैसे शरीरका मोजन है, श्रुसी तरह प्रार्थना आत्माका भोजन है। यह देखकर मुझे ख़की होती है कि आप श्रुसकी कीमत जानते हैं। गलेन्द्रमोक्षके भवनके वारेमें बोळते हुन्ने गाधीजीने कहा, हमे तो हिन्दुस्तानको वगलीपनके पन्नेसे छुटाना है। यह भारी काम भगवानकी दयाते ही पूरा हो सम्ता है।

## दिल्लीके बाद पंजाब

मै दिरवागजर्मे मुसलमान दोस्तोंसे मिला था। मुसे तव तक शान्ति और भाराम नहीं मिलेगा, जव तक अक्ष्रेमेक मुसलमान, हिन्दू और सिक्ख हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें फिरसे अपने घरमें नहीं वस जायगा। अगर कोओ मुसलमान दिल्ली या हिन्दुस्तानमें नहीं रह सका और कोओ लिक्ख पाकिस्तानमें नहीं रह सका, तो हिन्दुस्तानकी सबसे वधी ससजिद जामा मससिदका या ननकाना साहव और पजा साहबका क्या होगा? क्या अिन पिकेंग्र स्थानोंने दूसरे काम होने लगेंगे? वैसा क्यी नहीं हो सकता। (जगहकी क्यीसे यहाँ दूसरी बोरदार मिसालें नहीं हो सकता। (जगहकी क्यीसे यहाँ दूसरी बोरदार मिसालें नहीं हो गभी हैं।)

मै पजाव जा रहा हूँ, ताकि वहाँके मुसलमानोंको खुनकी गलती खुमारनेके लिसे नह सकूँ। लेकिन जब तक मै दिल्लीके मुसलमानोंके लिसे न्याय नहीं पा मनता, तब तक पंजाबमें सफल होनेकी आशा नहीं कर सकता। मुसलमान दिल्लीमें पीढियोंसे रहते आये हूँ। अगर हिन्दू और मुसलमान फिरसे भामीकी तरह रहने लगें, तो मै पंजाबकी तरफ बहुँगा और पाकिस्तानमें दोनों जातियोंके बीच मेल पैदा करनेके लिसे इन्छ कहँगा या मरेँगा। मैं अपने काममें तमी सफल हो सकूँगा, जब यूनियनके लोग औमानदार रहूँगे और मुसलमानोंके साथ अन्याय नहीं करेंगे। हिन्दू धर्म महासागरकी तरह है। महासागर कभी गन्दा नहीं होता। यहीं यूनियनके बारेंगें मी सच होना चाहिये। हिन्दुओं और लिक्खोंने जो मुसीवर्ते सही हैं, खुससे खुनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन अपने लिसे न्याय पानेका काम खुन्हें अपनी सरकारपर छोड देना चाहिये।

फ़ौज और पुलिसका फुर्ज

फ्रीज और पुलिसपर यह बिलजाम लगाया जाता है कि ने अपने बरतावमें तरफ़दारी करते हैं। अगर यह सच है, तो वहे दु ख़की वात है। अगर कानून और व्यवस्थाके रक्षक ही तरफदार वन जायं और अपराध करने लगें, तो कानून और व्यवस्था कैसे कायम रखी जा सकती है <sup>2</sup> मे फौज और पुल्लिसवालोंसे अपील करता हूँ कि वे तरफदारी और वेओमानीसे बचे रहें। जाति या धर्मका फर्क किये विना क्षुन्हें लोगोंके बफादार सेवक वने रहना है।

4

19-9-180

### वातोंको वढ़ा चढ़ाकर मत कही

पाँच बजे शामको गाधीजी अपने उहरनेकी जगहसे निकळे और श्रुन्होंने कूचा ताराचन्द नामक अेक छोटेसे हिन्दू लत्तेका सुआजिना किया । अेक हिन्दू प्रतिनिधिने हिन्दुओंकी अेक वडी समामे बोलते हुओ कहा कि यह लत्ता चारों तरफसे मुसलमानोंसे धिरा हुआ है । श्रुन्होंने हिन्दुओंकी तकलीफोंका बहुत बढाचढ़ाकर वयान किया और यह कहते हुओ अपना मापण खत्म किया कि अिस लत्तेके सारे सुसलमान ज्यादातर लीगी हैं और श्रुन्होंने हिन्दुओंके खिलाफ भयंकर खान्दोलन चला रखा है । असिल्ओ अिस जगहसे सारे मुसलमान हटा दिये जाय । श्रुनका मत यह था कि पाकिस्तानके मुसलमान वहाँ लैसा बरताव कर रहे हैं, अेक वैसा ही बरताव हमें यहाँ करना चाहिये।

### वहादुर और निखर बनो

िसका जवात्र देते हुने गाधीजीने कहा कि मै अिस बातसे सहमत नहीं हो सकता कि जिस तरह पाकिस्तानके असलमान वहाँके सारे गैरमुसलमानोंको अपने वहाँके खदेब रहे हैं, असी तरह हिन्दु-स्तानको अपने यहाँकी सारी मुस्लिम जनताको पाकिस्तान मेज देना चाहिये। दो गलत काम मिलकर अक सही काम नहीं बना सकते। असिलिओ आप लोगोंसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी सलाहपर गौर करें और अपने दिलोंमें किसी किसमका टर रखे किना बहदुरीसे काम करें और अपने दिलोंमें किसी किसमका टर रखे किना बहदुरीसे काम करें

और अिस वातमें वर्ष महस्स करें कि आप बहुत वर्षी मुस्टिम जनताके वीचमें रह रहे हैं। अिसके बाद गाधीर्या पार्टीयी हासुसके अनायाद्यमें गये और वहाँकी जिम्मेदार पार्टियोंसे कहा कि जिन अनायोंको उरकी वजहसे नहीं हटा दिवा गया है, सुन्हें वापिन ले आओने । गाधीओंसे कहा गया कि पहोनके मुनलमानोंके घरोंमेसे गोलीवार हुआ था जिससे अेक बच्चा मर गया और दूसरा जरमी हुआ। यह करीन मातवीं सितम्बरकी बात है। गौलाना सहमद मश्रीद और गार्थाओंके नायके दूसरे मुसलमानोंने कहा कि पहोसके मुसलमान अिम बातका ख्यान रखेंगे कि अनायाल्यके बच्चोंको कोशी नुकसान न होने पाये । असके बाद गार्थीओं श्री मार्गवके मकानके पान गये । मुनलमानोंके बांचमें रहनेवाले ये अकेले हिन्दू थे । वह जगह मुनलमानोंने खचालच भरी हुनी थी । गार्थीओंने कहा कि अपनी बारह बरसकी सुमरसे में मोचा करता था कि हिन्दू, मुनलमान और दूसरे हिन्दुस्तानी, भाशियों और रोस्तोंको तरह साथ साथ रहें । मुसे सुम्मीट है कि मुसलमान भाशी मेरा यह सपना सच्चा करेंगे ।

विद्या भवनके वर्गाचेमें होनेवाठी प्रार्थनासभानें जो योदेसे लोग जिक्द्वा हुओ थे, खनके सामने ये सारी वार्ते रखते हुओ गांधीबीने व्हा कि आप कोग भी मेरी जिस प्रार्थनामे गामिल हों कि या तो मगवान मेरा यह सपना सच्चा कर दे या मुसे खुठा छे, जिससे मुसे वह दु खटायक हर्य न देखना पढ़े, जिसमें हिन्दुस्तानके ओक हिस्सेनें सिर्फ सुस्तनान रह रहे हों और दुसरेनें सिर्फ हिन्दु ।

### भगवान डर भगाता है

र्चे्कि किसीने कुरान भरीफरी आयते पडनेपर अेतराज नहीं किया, निसंजिभे आजकी प्रार्थना हमेगाकी तरह जारी रहीं ।

अपने भाषणमें गाधीजीने आज गाओं गयी प्रार्थनाका जिक करते हुने कहा है हि जो लोग भगवानपर भरोमा करते हैं, खुनके दिलोंसे वह सारा डर दूर कर देता है।

भाग हिन्दू और मिक्स दिल्लीके मुसलमानोंको उरा रहे हैं। जो लोग खुद डरसे छूटना चाहते हैं, श्रुन्हें दूसरोंके दिलोंमें दर पैदा नहीं करना चाहिये।

वन्त् सीमाप्रान्तमा अेक णहर है, जहाँ में अेक मुसलमान दोस्तके घरमें रह चुका हूँ। वन्त्र्से कुछ लोग मेरे पास आये और खिन्होंने शिकायत की कि अगर गैरमुस्लिमोको वहाँसे जर्ल्या ही हटाया न गया, तो वे सव मार ढाले जायेंगे और गरबाद हो जायेंगे। वे सन्ति मार ढाले जायेंगे और गरबाद हो जायेंगे। वे सन्ति मार वे अकेले ही असे हैं, अिसलिओ वे बाहे जितनी कोशिश करें, वहाँके गैरमुस्लिमोंको बचा नहीं सकते। दूसरे सुसलमान, जिनमें सरहटके मुसलमान भी शामिल हैं, रोजाना आकर असी हरकतें करते हैं, जिनसे गैरमुस्लिमोंको बहाँसे हटा लिया जाना चाहिये। पैने खुनसे कहा कि मेरे हाथमें तो अधिकार नहीं है, मगर मे आपका किस्सा पण्डितजी और सरदार पटेलको छुना हूँगा। छुन दोस्तोंने विनती की कि खुनकी मदरके लिओ हिन्दू फाँज मेजी जाय। असपर मेने खुनसे वही बात कही जो मे पहले कमी बार कह चुका हूँ कि आपको मगनाके मिना और कोशी नहीं वन्ता सकता। कोशी भी अन्सान

दूसरेको क्या नहीं सकता। हननेते कोओ सो नहीं कह सकता कि कर या भेठ निनटके गए भी वह जिन्दा रहेगा या नहीं। अेक भगगन ही कैसा है, जो पहले या, अब सी हैं और आगे भी हनेशा रहेगा। जिल्लीको आपना फर्च हैं कि आप अर्वीको पुकारें और अर्वीका भरोसा रखें। जो सी हो. कोओ आदर्सी कसी किसी भी हालतमें मुराबीका बदला मुराबीके से है।

## अल्पसंख्यकोंकी हिफानत

आगे बलकर गाधीयांने ब्रह्मा कि पाकिस्तानके हिन्दुओं और िक्कोंका जिस तरह बरना वहाँकी सरनारके लिन्ने बहुत बहे कर्लक की बात हैं और खुड क्रायदे ब्यायन द्वारा दिलाये गये अल्पसंध्यकोंकी हिक्कायतके विद्यासोंके खिलाफ हैं। हिन्दुस्तानं नंबकी बहुतंत्यक कारिकी ही तरह पाकिस्तानकी बहुतंत्व्यक खातिका यह फर्य है कि वह अपने यहाँके क्षत अल्पसंद्यकोंकी हिक्कायत करे विनकी अज्यत. जिन्दानी और आयदाह क्षमके हाथमें हैं।

## भामी दुरमन वन गये!

्ह बात नेरी चनझनें नहीं आती कि को छोग मार्भाभाजीकी तरह रहे हैं, बल्जियाँबाठा जगके हत्याखाउनें विनका खून केक चाप वहा है, जाव वे केक दूसरे के हुरनम केते हो गये ? कब तक में दिन्दा हूँ, तब तक तो उही कहूँगा कि जैना नहीं होना चाहिये ! मिनसे मेरे दिल्में वो हुन्त बना रहता हैं, श्रुतमें में हर दिन, हर पठ मण्यानसे ज्ञान्तिकी प्रार्थना करता रहता हैं। अगर व्यान्ति नहीं हुनी, तो में मण्यानसे गहीं प्रार्थना करता रहता है। अगर व्यान्ति नहीं हुनी, तो में मण्यानसे गहीं प्रार्थना करता रहता है। अगर व्यान्ति नहीं हुनी, तो में मण्यानसे गहीं प्रार्थना करेंगा कि वह सुसे खुडा है।

#### शरणाधीं

भाव बरणात होते देखनर नुसे दिल्हांने और पूर्व और पांत्रिन पंत्राने शरणार्थियोंका खवाल आना है। वे बेबर, बेआसरा होनर दिनके पापोश फल मोग रहे हैं! मेंने ज्ञा है कि हिन्दुओं और जिस्सोंका ५७ नील सम्म नामका पार्ट्यन पंत्रावने पूर्व पंत्रावने आ रही है। किन खबालते नेरा लिए सूनने लगता है कि वह कैसे हो

सकता है <sup>2</sup> दुनियाके अितिहासमे अिसके जोडकी कोओ घटना नहीं मिटेगी । और अिससे मेरा सिर शरमके मारे छुक जाता है, जैसा कि आप सबका सिर मी छुक जाना चाहिये । यह अिस बातके पूछनेका बक्त नहीं है कि किसने ज़्यादा बुराओं की है और किसने कम । यह बक्त तो अिस पागळपनको रोकनेका है ।

मुसलमानीकी वफादारी जरूरी है

किसीने मुझसे कहा कि हिन्दुस्तानी सघका हर्अक मुसलमान पाकिस्तानके प्रति बफादार है. हिन्द्रस्तानके प्रति नहीं। अस अिलजामसे में अिन्कार करता हूँ। लगातार अेकके बाद दूसरा मुसलमान मेरे पास आकर अिससे झलटी वात मुझसे कह गया है। हर हालतमें यहाँके वहसाख्यकोंको अल्पसख्यकोंसे उरनेकी जररत नही हैं। आखिरकार हिन्दुस्तानके साढ़े चार करोड मुसलमान अिस देशकी लम्याओ-चौदाओंमें फैले हुओ हैं। गॉवोंमें रहनेवाले मुसलमान तो धेवाप्रामके मुसलमानोंकी तरह गरीव और सीघेसांदे हैं। अन्हें ्पाकिस्तानसे कोओ मतलब नहीं । अन्हें क्यों निकाला जाय ? अगर कोओ देशदोही हों, तो अनसे हमेशा कानूनके जरिये निपटा जा सकता हैं। देगड़ोहीको हमेशा गोली मार दी जाती है, जैसा कि सि॰ अमरीके लडके तक के बारेंसे हुआ था, जो भी मैं मंजूर करता हूँ कि देश-द्रोहियोंसे अिस तरह बरतना मेरा रास्ता नहीं है। दूसरे लोगोने सुझसे कहा कि कुछ मुसलमान अफसर यहाँ भिसलिओ रखे जा रहे हैं कि हिन्दुस्तानके सारे मुसलमानोको पाकिस्तानके प्रति वफादार रखा जा सके। कुछ छोग कहते हैं कि मुसलमान सारे हिन्दुओंको काफिर मानते हैं। मगर पडेलिखे मुसलमानोंने मुझसे कहा है कि यह बिलकुल गलत बात है, क्योंकि हिन्द भी खदाकी प्रेरणासे लिखे गये वर्मप्रयोंको श्रुसी तरहसे मानते हैं. जिस तरह मुसलमान, औसाओ और यहूदी लोग । जो हो, मै समी हिन्दुओं और सिक्खोंसे अपील करता हूँ कि वे अपने दिलोंसे मुसलमानोंका सारा डर दूर कर दें, अनके साथ दयाका बरताव करें. अन्हें अपने पराने घरोंमें आकर रहनेके लिओ कहें और सुनकी हिफाजतकी गारण्टी दें। मुझे पूरा विश्वास है कि अिस

तरह आप पाकिस्तानके मुसलमानोंसे, यहाँ तक कि सरहरी स्वेके क्वायित्योंसे मी मला करताव पा सकेंगे। हिन्दुस्तानकी शान्ति और जिन्दगीके लिखे यहाँ अेक रास्ता है। हिन्दुस्तानसे हरकेक मुसलमानको मगाने और पाकिस्तानसे हरकेक हिन्दू और सिक्सको मगानेका नतीजा यह होगा कि दोनों अपनिवेशोंमें लहाओ होगी और देश हमेशाके लिखे बरलाद हो जायगा। अगर दोनों अपनिवेशोंमें यह मालघाती नीति बरती गभी, तो अससे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनोंने अिस्लाम और हिन्दू धर्मका नाश हो जायगा। मलाभी लिफे मलाभीसे ही पैदा होती है। प्यारसे प्यार पैदा होता है। अहाँ तक बबला लेनेशे बात है अन्सानको यही श्रोभा देता है कि वह बुराभी करनेवालेको भगवानके हाथमें छोड दे। असके सिना दूसरा कोभी रास्ता में नहीं जानता।

१०

29-0-180

अतराज् करनेवालेका मान रखा गया

विद्यला मननके मैदानमें प्रार्थनाके वक्त जब ओक आदमीने ' अल-फातेहा ' पडनेपर अंतराज किया, तो प्रार्थना रोक दी गओ । मगर गाधीनीने समाके सामने मापण दिया । अन्होंने कहा कि मै अंतराज क्लेबालेखे बहुस नहीं करना चाहता । लोगोंके दिलोंमें आज जो गुस्सा मरा हुआ है, असे मै समसता हूँ । वातावरण असा तंग है कि मै अंतराज करनेवाले अंक आदमीकी भी अिज्जत करना खाबित समझता हूँ । मगर असका यह मतलब नहीं है कि मैने मगदानको या असकी प्रार्थनाको अपने दिलसे हुटा दिया है । प्रार्थनाके लिजे पवित्र वातावरणकी कररत है । असे अंतराजोंसे हरअक्को यह वात दिल्में रख लेनी चाहिये कि जो लोग जनसेवा करना चाहते हैं अन्हें अपनेमें खपार धीरज और साहिष्युता रलनेकी जहरत है । किसीको दूमरोंपर अपने विचार लाइनेकी कीविश क्सी नहीं करनी चाहिये ।

### विना फलका पेड़ स्व जाता है

गाधीजीने अिसके वाद कहा कि मै श्रीमती अिन्दिरा गाधीके साथ भेक भेरे मोहल्लेमें गया था. वहां हिन्द वहत वही तादादमें रहते हैं। असके पढ़ोसमे ही मुसलमानोंका अंक वड़ा मोहल्ला है । हिन्दुओंने " महातमा गाधीकी जय " कहकर मेरा स्वागत किया । मगर वे नहीं जानते कि अगर हिन्दू . मुसलमान और सिक्ख ओकदूसरेके साथ शान्तिसे नहीं रह सकते. तो मेरे लिओ कोआ जय नहीं है. और न मै जिन्दा ही रहना चाहता हैं । मै जिस सन्दाओको आपके दिलोंने जमानेकी पूरी-पूरी कोशिश कर रहा हैं कि अकतामें ताकत है और फटमें कमजोरी। जिस तरह अक बृक्ष, जिसमें फल नहीं लगते. आखिरमें सख जाता है, ख़री तरह अगर मेरी सेवाका मनचाहा नतीजा न निकला, तो मेरा शरीर भी बेकाम हो जायगा । जितना यह सच है. खतना ही सच यह भी है कि भिन्सानको फलकी परवाह किये वगैर अपना काम करना चाहिये। आसिक्तसे अनासिक्त ज्यादा अच्छी है । मै सिर्फ अिस सनाओकी व्याख्या करके समझा रहा है । जिस शरीरकी सपयोगिता खत्म हो गर्भी है, वह ष्रवाद हो जायगा और असकी जगह दूसरा नया शरीर हेगा । आत्माका कमी नाश नहीं होता । वह सेवाके कामोंके जरिये सुक्ति पानेके लिओ नये शरीर बदलती रहती है।

### अपने घरोंमें ही रही

श्रुस हिस्सेके मुसलमानोंसे हुआ चर्चाका जिक्क करते हुओ गाधीजीने कहा कि मैंने श्रुन लोगोंको यही सलाह दी है कि अगर आपके हिन्दू पडोसी आपको सतायों, यहाँ तक कि आपको सार ढालें, फिर मी आप अपने घर न छोहें। अगर यह बात आपको समझमें न आये, तो मीतसे बचनेके लिओ अपनी जगह बदलनेकी आपको आजादी है। अगर आप मेरी सलाह मानेगे, तो अिस तरह अिस्लाम और हिन्दुस्तान दोनोंकी सेवा करेंगे। जो हिन्दू और सिक्ख मुसलमानोंको सतायेगे, वे अपने धमेको नीचे गिरायेंगे और हिन्दुस्तानको असा जुकसान पहुंचायेंगे, जिसे कमी ठीक नहीं किया जा सकता। यह सोचना निरा पागलपन है कि साढे चार करोड़ मुसलमानोंको वरवाद किया जा सकता

है या खुन सक्को पाकिस्तान मेना जा सकता है। कुछ छोगोंने कहा है कि मे औसा करना चाहता हूँ। मेरी यह अिच्छा कमी नहीं रही कि फौज और पुलिसकी मददसे मुसलमान शरणार्थियोंको अनकी जगहोंपर फिरसे क्साया जाय। में यह जरूर मानता हूँ कि जब हिन्दू और सिक्खोंका ग्रस्सा शान्त हो जायगा, तो ने खुद ही अिन शरणार्थियोंको अिज्जतके साथ बापस ने जायेंगे। मुझे अप्रमीद है कि मुसलमानों द्वारा खानी किये हुने मकानोंको सरकार अच्छी हालतमें रखेगी और जब तक शरणार्थी अनमे न और, तब तक दूरशिको तरह अनकी देखरेख करेगी।

#### सरकार स्तीफा कब दे<sup>?</sup>

भेक असवारने वहीं गम्मीरतासे यह युद्धाव रखा है कि अगर मीजूदा सरकारमें अभित नहीं है, यानी अगर जनता सरकारको खुचित काम न करने दे, तो वह सरकार छन छोगोके लिओ अपनी जगह खाली कर दे, जो सारे मुसलमानोंको मार डालने या छुन्हें देशनिकाला देनेका पागलपनमरा काम कर सकें। यह अेक असी सलाह है जिसपर चलकर देश खुदकुशी कर सकता है और हिन्दू धर्म जबसे बरबाद हो सकता है। मुझे लगता है कि असे अखबार तो आजाद हिन्दुस्तानमें रहने लायक ही नहीं हैं। प्रेसकी आजादीका यह मतलब नहीं कि वह जनताके मनमें खहरील विवार पैदा करें। जो लोग असी नीतिपर चलना चाहरे हैं, वे अपनी सरकारसे स्त्रीका देनेके लिये भन्ने कहें, मगर जो दुनिया भान्तिक लिओ अभी तक हिन्दुस्तानकी तरफ ताकती रही है, वह आगेसे असा करना बन्द कर देगी। हर हालतमें जब तक मेरी संस चलती हैं, में असे निरे पागलपनके खिलाफ अपनी सलाह देना जारी रखेंगा।

## अंतराज अुठानेवालाका फुर्ज़

मेरा यह विश्वास है कि प्रार्थनामें अंक सी अंतराज शुठानेवाले आदमीके सामने झक्तेम और प्रार्थनाको रोक्तेम मैंने अकलमंदी दिखाओ है। फिर मी. वहाँ जिस घटनाकी ज्यादा विस्तारसे छानवीन करना अतिचत न होगा । हमारी प्रार्थना आम लोगोके लिओ खुली अिसी अर्थमें है कि जनताके किसी भी आदमीको असमें शामिल होनेकी मनाओ नहीं है । वह खानगी मकानके अहातेमें की जाती है । अचित बात यह है कि सिर्फ वे ही लोग प्रार्थनाम शामिल हों, जो कुरानकी आयतोंके साथ पूरी प्रार्थनामे सच्चे दिलसे श्रद्धा रखते हैं । वैशक, यह कायदा खरे मेदानमें होनेवाली प्रार्थनापर भी लागू होना चाहिये। प्रार्थनासभा कोसी बहस या चर्चा करनेकी समा नहीं है। अेक ही मैदानमें काशी जातियोंकी प्रार्थनासभायें होनेके वारेसे भी कल्पना की जा सकती है । सभ्यताका यह तकाजा है कि जो किसी खास प्रार्थनाका विरोध करते हों. वे खसमें शामिल न हों । जिस कायदेको न माननेसे किसी समामें गडवड़ी पैदा हुओ विना नहीं रह सकती। अगर मर्जीके खिलाफ होनेनाळे हर काममें दस्तंदाजी करना आम बात हो जाय, तो पूजा-अपासनाकी आजारी. यहाँ तक कि सार्वजनिक भाषणकी आजारी मी मजाक वन जायगी । सभ्य समाजमे अस बुनियादी इकको काममें छेनेके लिओ संगीनोंका सहारा हेनेकी जरूरत नहीं पहनी चाहिये। सब लोगोंको यह हक मानना चाहिये और ख़सकी कदर करनी चाहिये।

#### अम्दा रवादारी

कांग्रेसके मलाना जलसेंगिं खुसके प्रदर्भनी-पैदानमे अलग अलग धर्मिक सम्प्रदायों या सियासी पार्टियोंकी कभी सभावें होती देखकर मुझे वहीं खुशी होती थी । अन सभायोंमें अलग अलग मतके और अेक दूसरेके विच्कुल विरोधी विचार प्रकट किये जाते, टेकिन न तो कभी सभाके दानमें रुद्धांक्ट पैदा की जाती या किसीको सताया जाता और न पुल्पिको सटदको अरूरत पढ़ती । क्सी छोग क्रिस हुनियारी कानुको लोड़ते भी थे, तो जनता श्रुक्की निन्दा करती थी।

टेकिन आज तरीकके छायक खादारीकी वह मावना वहाँ वजी गमी ? क्या भितका कारण यह है कि आचादी पा टेनेके बाद हमें श्वतका बेजा भिरतेनाल करके श्वतकी परीक्षा कर रहे हैं ? हम श्वन्तीद करें कि आजकी यह गैरखादारी राष्ट्रके जीवनमें कुछ ही दिन टिकेगी।

मुस्ति यह न घहा जाय — जैता कि अबनर मुझले घटा गया हैं — कि अिमसा अक मात्र नारण मुस्लिम ठीगके तुरे काम हैं। मान छीजिये कि यह बात तब है। टेकिन क्या हमारी सिहण्युता या खाडारी अितनी खोखछी है कि वह किसी गैरमान्छी विचावके सामने हार मान छेगी? (चच्ची शराकत और सिहण्युताओ तुरेंसे दुरे खिचावरा मी सामना करते हैं योग्य होना चाहिये।) जब ये दोनों गुण अपनी यह ताकत खो देंगे. तो वह दिन हिन्दुस्तानक तुरा दिन होगा। हन अपने कामोंसे अपने टीकाकारोंको (हमारे टीकाकार बहुतते हैं) आमानीसे यह कहनेका नौका न दें कि हम आचादीके छायक नहीं हैं। छैन्दे टीकाकारोंको जवाब देनेके छिओ मेरे दिमानमें क्या दिछी हैं। छेकिन खुनसे कोओ सन्तोप नहीं होता। जब हमारी खाटारीसे मरी चौर मिछीजुछी तहजीब अपने आप आहिर नहीं होती, तो हिन्दुस्तान और शुसके करोडों छोगोंको प्यार करनेवाहेके नाते मेरे स्वामिमानको चोट पहुँचती है।

अगर दिन्दुस्तान फ़र्ज़को मूलता है

भगर हिन्दुस्नान अपने फर्वको मुलता हैं, तो ओझया नर जायगा। यह ठीक ही क्या गया है कि हिन्दुस्तान कभी निर्नेजुल सम्यताओं या तहर्नायोंका घर है, जहाँ वे सब साथ साथ पनपी हैं। इन सब कैसे काम करें कि हिन्दुस्तान ओशियाकी या दुनियाके किसी भी हिस्तेकी असनी और कुसी हुआ जातियोंकी आजा बना रहे।

### विना लाभिसेन्सके इथियार

**जब मै बिना लाअिसेन्सके छिपे हुओ ह्यियारोंके हीवेपर आता हूँ।** भितमें कोओ शक नहीं कि दिल्लीमें असे कुछ हथियार मिटे हैं। थोड़े बहुत हथियार लोग अपने आप मेरे पास भी पहुँचाते रहे हैं । छिपे हुने हथियारोंको हर तस्कीवसे वाहर निमालना ही होगा। जहाँ तक मे जानता हैं, दिल्डीमें अभी तक जोर-जवरदस्तीसे जो हथियार निकाले गये हैं, अनकी तादाट बहुत ज्यादा नहीं है। ब्रिटिश हुकूमतके दिनोंने भी लोगोंके पास छिपे हथियार रहते थे। तब किसीने अनकी परवाह नहीं की । जब आपको किसी जगह छिपे बारूदखानोंका यकीन हो जाय. तो ख़न्हे हर तरकीवसे ख़दा बीजिये । आअन्दा फिरसे अस तरह वातका बतगढ़ बनानेका मौका न आने पावे, अिसका ध्यान रखिये । हम अंग्रेजोंपर अेक कानून लागू करें और अपने आपके लिओ इसरा कानून बनायें -- जब कि हम सियासी तौरपर आजाद होंनेका वाना करते हैं - यह ठीक नहीं । अगर आपको किसीको मारना है. तो श्रासके बारेमें इलकी बात न कहें। सब कुछ कहने और करनेके षाद ६० सालकी जीतोड मेहनतसे जीती हुओ आजादीके लायक बननेके छिभे इस वडीसे बडी कठिनाक्षियोंका भी बहाद़रीसे सामना करें। भठिनाञियोंका अच्छी तरह मुकायला फरनेसे हम ज्यादा योग्य वर्नेग और ज्यादा संचे झटेंगे।

# बहुमतका फुर्ज़

पहुमतवाले लोग अगर अल्पमतवालोंको अस इरसे मार हालें या यूनियनसे निकाल दें कि वे सब दगावाल सावित होंगे, तो यह यहुमतवालोंको युवादिली होगी। अल्पमतके हकोंका सावधानीसे जयाल रखना ही यहुमतवालोंको घोमा हेता है। जो बहुमतवाले अल्पमतके हकोंकी परवाह नहीं करते, वे हॅसीके पात्र वनते हैं। पक्का आत्म-विदास और अपने नामधारी या सच्चे विरोधीमें श्ह्यहुरीभरा विश्वास ही बहुमतवालोंका सच्चा क्वाव है। असलिओ में सच्चे दिलसे यह विनती करता हूँ कि दिल्हीके सारे हिन्दू, सिक्स और मुसलमान दोस्त बनकर गठे मिल और घाकीके हिन्दुस्तानके मामने, क्या में उन्हें कि सारी दुनियाके मामने, ओक बूँची और जानदार मिमाल पेज वरें। हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सोंने क्या किया है या वे क्या कर रहे हैं, यह दिन्लीको भूल जाना चाहिये। तभी वह व्यक्तिगत बक्टेंके अहमें घेरेको तोड़नेका गीरवमरा दारा कर मक्ती हैं। अगर कमी जम्मी हो, तो सजा देते और बदला लेनेका काम राज्यका है, न कि शहरियोंका। शहरियोंको कान्न कभी अपने हायमें नहीं लेना चाहिये।

१२

5**3**−6−,60

### खुला भिकरार

प्रार्थनाके बाद गायीजीने श्रम माफीना जिक्क रिया, जो कर श्री॰ मनु गांधी और आभा गांधीने समाम परसर सनाक्षा यी। खन्होंने कहा, भितनार भामको प्रार्थनामे अब ने डोनों भजन गा रही थीं, तो वे लय चूक गर्भा और अपनी हेंचीको नहीं रोक सकी। अितसे सुरे वडा दु ख हुआ । अिससे जाहिर होता है कि लड़क्योंने प्रार्थनाके महत्त्वको नहीं समझा । बादमें अन्होंने मुझने अपनी अिम गलतीके लिओ नाफी माँगी । माफी माँगनेनी कोओं जरूरत नहीं थी, क्योंकि में खनते नाराज नहीं या । खलटे में अपने आपपर नाराज हुआ, क्योंकि दोनों सडकियोंकी शिक्षा मेरी देखरेखमे हुओं थी, फिर भी में खुनके दिलमें यह बात नहीं बैठा मना कि प्रार्थना करते मनग शुन्दें अपने आपको भगवानमें ठीन नर देना चाहिये। सहिक्योंके पछनानेपर सुक्षे थोड़ी जान्ति मिली । लेकिन मैंने खुन्हें सलाह दी कि वे आम सभामें अपनी गळती क्वूल करें । खुन्होंने खुशीसे मेरी वात मान ही । मेरा गृह विश्वास है कि आसानदारीसे खुले आम अपनी गलवी कत्रूल करनेसे गलती करनेवाला पवित्र बनता है और दुवारा गलती करनेसे वचता है।

### शानके रत्न

कुरानकी आयतपर नेतराज झुठानेकी बातको याद करते हुन्ने गाधीजीने कहा, पाकिस्तानमे हिन्दुओं और सिक्खोंके साथ जो तुरा बरताव किया गया, असका विरोध करनेका आपको हक है। लेकिन अस कारणसे आपको कुरानकी आयतका विरोध नहीं करना चाहिये। गीता, कुरान, याआविल, गुरु अन्थसाहन और चन्दअवस्तामें जानके रत्न मरे पड़े हैं, हालाँ कि झनके अनुयायी झुनके झुपदेशोंको झुठ साविस कर देते हैं।

## बहादुरीसे मरनेकी कला

आजके अपने कामकी चर्चा करते हुओ गाधीजीने कहा, मै आज दिनमें रावस्त्रिपडी और डेरागाचीखाँके हिन्दुओं और सिक्खोंके डेप्टेशनसे मिला था । रावलपिण्डी जैसे जहरको बनानेवाले हिन्दू और सिक्ख ही हैं। वे सब वहाँ खुशहाल ये। छेकिंन आज वे वेआसरा बने हुओ हैं। भिससे मुझे बड़ा दु.ख होता है। अगर हिन्दुओं और सिक्खोने आजके लाहोरको नही बनाया, तो और किसने बनाया है आज वे अपने वतनसे निकाल दिये गये हैं । असी तरह ससलमानोंने दिल्लीको बनानेमे कुछ कम. हिस्सा नहीं लिया है । पिछली १५ अगस्तको हिन्दस्तानका जो रुप या, असे बनानेम सारी जातियोंने अक साथ मिलकर हाथ पेंटाया है । मुझे अिसमे कोओ गक नहीं कि पाकिस्तानके अधिकारियोंको पाकिस्तानके हर हिस्सेम वचे हुने हिन्दुओं और सिक्खोंको पूरी सलामतीकी गारण्टी देनी चाहिये। असी तरह दोनों सरकारोंका यह फर्च है कि वे धेक दूसरीप्ठे अपने अपने अल्पमतवालोंके लिओ असी सलामती और रक्षाकी मॉग करें। मुझसे कहा गया है कि अभी रावलपिण्डीमें १८ हजार और बाह छावनीमें ३० हजार हिन्दू और सिक्ख बचे हुओ है। मै तो झन्हें द्वारा यही सलाह दूंगा कि झुन्हे अपने घरवार छोडनेके विनस्वत आखिरी आदमी तक मर मिटनेके लिखे तैयार रहना चाहिये। अिजत और वहादुरीसे मरनेकी कलाके लिओ भगवानमें जीती जागती श्रद्धाके सिवा किसी खास तालीमकी जरुरत नहीं है। तब न तो

जोर्ते और स्वक्तिं मगाओं लांगी और न ज्यरन निर्मान, धर्म बरला ला सनेगा। में आपकी जिम खुल्हरनानों जानता हूँ नि मुझे जल्दी से जल्दी पंजाब जाना चाहिये। में भी यही करना चाहता हूँ। टेक्नि अगर में टिल्डोमें सफल नहीं हुआ, तो पाकिस्तानमें मेरा भरत होना सुनिक्न नहीं हैं। में पाकिस्तानके नव हिस्सों और स्वोंने फाँज या पुलिनकी हिमाजतके दिना जाना चाहता हूँ। वहाँ अेक मगवान ही मेरा स्थक होगा। में बहाँ हिन्दुओं और सिक्तोंकी तरह सुनलमानोंका दोस्त वनकर जांसूँगा। मेरी जिल्हामी नहीं सुनलमानोंके हायने रहेगी। मुझे आगा हैं कि अगर कोओं मेरी जान टेना चाहेगा, तो में खरीते खुतके हाथ मरेंगा। तब मैं एट भी बैमा ही करेंगा, कैमा कि मक्को करनेकी मलाह देता हैं।

#### शरणार्थियोंके लिक्ने घर

गरणार्थियोंने मुझ्ले नक्तांके लिक्ने भी कहा है। मैंने अुक्ले कहा कि नीचे घरती और सूपर आक्नात्का चैटांवा तना हुआ है। सुम्कानार्थे हारा डरकर खाठी किये गये मणानोंमें रहनेके बनाय आपको लिखी आमरेखे नक्तांय रहना चाहिये। अगर आप सब मिलकर कान करें, तो अेळ ही डिनमें चक्री रहनेकी बगह तैयार कर मक्ते हैं। अिसके सखावा, कैता करके आप सुस्किम शरणार्थियोंका गुस्सा ठण्डा कर सक्ते हैं और गहरनें कैना वातावरण पैदा कर मक्ते हैं कि मैं तुरत पण्डा क वा मकूँ।

### हिन्दुस्तानकी कमजोर नाव

प्रार्थनामे गाये गये भजनको अपने भाषणका विषय वनाते हुने गाधीजीने कहा कि अस भजनके भावको हिन्दुस्तानकी मौजूदा हालत पर पूरी तरह लागृ किया जा सकता है। असमे कविने भगवानसे प्रार्थना की है कि वह असकी कमजोर नावको सागर-पार करदे।

#### सरकारोंको अंक मौका दो

आज बदलेकी भावना सारे बातावरणमें फैली हुआ है। दिल्लीके हिन्दू और सिक्ख नहीं चाहते कि मुसलमान यहाँ रहें । वे यह दलील देते हैं कि जब हमको पाकिस्तानसे निजाल दिया गया है, तब मुसलमानोंको हिन्दुस्तानी सबसे या कमसे कम दिल्लीमे क्यों रहने दिया जाय <sup>9</sup> मुस्लिम चीगने ही पहले लडाओं ठारू की है । गाधीजीने कहा कि मै मानता हैं कि "लडकर हेंगे पाकिस्तान" का नारा छगानेमें मुस्लिम छीगने गलती की है । मैंने कभी भी ओस बातको नहीं माना कि कैसा कभी हो सनता था । दरअसल जोर जबरदस्तीसे देशके दो द्रकहे करनेमें श्वन्हें कमी सफलता न मिलती। अगर कांग्रेस और अग्रेज सरकार राजी न होती, तो आज पाकिस्तान कायम नहीं हो सकता था । मगर अव तो कोओ असे बदल नहीं सकता। पाकिस्तानके मुसलमान असके हकदार हैं। आप थोडी टेरके लिओ सोनिये कि आपको आजादी कैसे मिली। भाजारीकी लहाओं लहनेवाली कांग्रेस थी। असका हथियार मन्द विरोधका था । त्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानके मन्द विरोधके सामने घटने टेक दिये भौर यहाँसे चली गर्जी। जोर जबरदस्तीसे पाकिस्तानका सात्मा करनेका मतलय स्वराजका खात्मा करना होगा । हिन्दुस्तानमे दो सरकारें हैं । मिस देशके शहरियोंका फर्ज है कि वे दोनों सरकारोंको आपसमे फैसला करनेका मौका दें । जिस रोजानाकी खुन खरानीसे तो व्यर्थ की वरवादी

होती है। अससे किसीको कोओ फायदा नहीं होता, यन्कि हैगका बेहद तुकसान होता है।

अगर लोग अराजक होकर आपसमें लडते हैं, तो वे यहां सावित करेंगे कि आजादीको हजम करनेकी अनमें ताकत नहीं हैं। अगर टोनोंमेंसे केक अपिनेवेश अखीर तक सही थरताव करता रहे, तो वह दूमरेशे भी अिसी तरह बरतनेके लिशे लाचार कर देगा। सही बरताव करते वह सारी दुनियानो अपनी तरफ खांच रेगा। चेशक आप हिन्दुस्तानी संघशे अेक असी हिन्दू स्टेट बनाकर काग्रेमके अितिहासशे नये सिरेसे नहीं लिखना चाहेंगे जिसमें दूसरे मचहवोंशे माननेवालोंके लिशे शोशी जगह भन हो। मुसे असमीद है कि आप असा कोशी कटम नहीं अठायेंगे जिनसे अपके पिछले मले कार्मोपर पानी सिर जाय।

#### ज्नागढ़

भाज जूनागढमें जो क्षष्ट चल रहा है, असकी क्लपना कीजिये। क्या जूनागढ और काठियानाइकी करीय करीव सभी दूसरी रियासर्तोमें युद्ध होगा है अगर काठियानाढके दूसरे राजा और रियासती जनता अेक हो जायें, तो मुझे अिसमें कोजी शक नहीं कि जूनागढ काठियानाइकी दूसरी सभी रियासर्तोसे अलग नहीं रहेगा। अिसके लिओ यह बहुत जररी हैं कि सब लोग कानुनके मुताबिक काठियां।

## संघ सरकारका फुर्नु

प्रापंना शुरः होनेसे पहले किसीने गाधीजीको अेक पुर्जा मेजा, जिसमे टिखा था कि पाकिस्तानकी सरकार वहांसे हिन्दुओं और सिक्खोंको खदे रही हैं, और आप हिन्दुस्तानी सधकी सरकारको सलाह देते हैं कि हिन्दुस्तानी नघमें सुसलमानोंको नागरिकताके पूरे अधिकारोंके साथ रहने दिया जाय । संवसरकार यह दुगुना बोझ कैसे सह सकती है <sup>9</sup>

प्रायंनाके बाद अिस सवालका जवान देते हुओ गांधीर्जाने कहा कि मैंन यह नहीं कहा कि सवसरकारको पाकिस्तानमें हिन्दुओं और विक्खों के माथ दुओ बुरे यरतावकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये । संघसरकारका फर्क है कि वह अिनकी रक्षाफे लिओ पूरीपूरी कोशिन करे । मगर मेरा जवाय यह नहीं हो सकता कि आप सारे मुसलमानोंको यहाँसे भगा है और अिस तरह पाकिस्तानके वदनाम तरीकोकी नकर करें । जो लोग अपनी खुशीसे पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अन्हें सरहद तक हिमाजतके साथ पहुँचा देना चाहिये । हिन्दुस्तानी संघकी सरकारका फर्न है कि वह पाकिस्तानमें रहनेवाले हिन्दुओं और तिक्खोंकी हिफाजतका मरोसा विलावे । मगर अिसके लिओ सरकारको मोचिनचारकर काम करनेका मौका दिया जाय और हरअंक हिन्दुस्तानी खुसे अीमानदारिके साथ पूरापूरा सहयोग दे । शहरियोंका अपने हार्योमें कानून के लेना कोशी सहयोग देना नहीं कहा जायगा । हमारी आजादी अभी सिर्फ अेक माह और दस दिनकी वच्ची है । अगर आप बदला लेनेका अपना पागलपन मरा रहेगा जारी रहेंगे, तो आप अस वच्चीको वच्चममें ही मार बालेंगे ।

#### धर्मकी जीत

ļ

भिसके वाद रामायणकी कहानी वयान करते हुओ गाधीजीने कहा कि लंकाकी लडाओ दो बरावर पार्टियोंके बीचकी लडाओ नहीं थी। श्चसमें अेक तरफ जवरदस्त राजा राजण था और दूमरी तरफ देशनिकाला पाये हुओ राम थे। मगर रामकी जीत अिवीतिओ हुआँ कि वे अपने धर्मका कमाओं पालन कर रहे थे। अगर दोनों ही पार्टियों अधर्मे करने लगतीं, तो कीन निसकी तरफ श्चंगती श्वुठा मक्ती थी <sup>2</sup> यह मजाल श्चनके धरतावको श्चचित नहीं ठहरा मक्ता था कि किसने ज्यादा उराओं की, या किसने युराओंकी शुरुआत की <sup>8</sup>

#### दगावाजीकी सजा

आप लोग बहादुर हूँ। आपने जगरदल त्रिटिश सामाजरा
मुकावला किया है। क्या आज आप कमजोर हो गये हैं वहादुर
लोग भगवानके तिवा और किसीसे नहीं उरते। अगर मुमलमान टगागाजी
करते हूँ, तो खुनकी दगागाजी खुन्हें बरगाद रर देगी। किसी भी स्टेटमें
यह नगसे बहा गुनाह माना जाता है। कोओं भी स्टेट दगागाजों के
आसरा नहीं दे सकती। मगर शकके कारण होगोंको निशाल देना
कीन नहीं है।

## पुलिस और फोजका फर्ज

मैंने सुना है कि पुलिम और फौज हिन्दुस्तानी मंघमें हिन्दुओंकी और पाकिस्तानमे मुसलमानोंने तरफदारी करती हैं। यह झुनकर सुरे बहुत दु ब होता है। जन पुलिम और फौज विदेशी सरकारके मातहत थी, तब वह अच्छी तरह सोच भी नहीं सकती थी कि वह देशकी क्या ऐवा कर सकती है। छेकिन आज वह अपने अप्रेज अफनरों सहित देशकी सेवक है। आज अससे आशा की जाती है कि वह अमानदारी में और गैर-तरफदारीसे काम करे।

जनतासे मेरी अपीछ है कि वह पुलिस और फौजसे न डरे । आखिर आपके लम्बेचौढ़े देशकी करोबोंकी आवादीकी तुलनामें वे लोग बहुत थोड़े हैं । अगर देशकी जनताका वरताव सही रहे, तो पुलिम और फौजके लिंजे भी सही वरताव करनेके सिवा और कोओ रास्ता न रह जाय ।

### लपटोंको कैसे बुझाया जाय?

असके बाद गाधीजीने बताया कि आज मै गवर्नर जनरलसे मिला या 1 असके बाद दिल्लीकी सारी जातियोंके खासखास कार्यकर्ताओं और गहरियोंसे मिला । फिर मैने काग्रेस विकंग कमेटीकी बैठकमे हिस्सा लिया । हर जगह असी अेक सवालपर चर्चा हुआ कि नफ़रत और बदल्की लपटोंकों कैसे बुझाया जाय । अन्सानका फर्च है कि वह अपनी कोश्वित्रमें कुछ खुठा न रखे । तव वह विश्वासके साथ असका नतीजा भगवानके हाथोंमे सौंप सकता है, जो सिर्फ अन्हीकी मदद इसता है, जो अपनी मदद इस करते हैं ।

#### १५

₹8-9-180

प्रार्थना शुरू होनेसे पहले गाधीजीने हमेशाकी तरह पूछा कि मैं अपनी प्रार्थनामें कुरानकी कुछ आयतें भी पहुँगा, क्या किसीको भिसपर नेतराज है? जेक नौजवानने कहा कि 'आपको अपनी प्रार्थनासे कुरानकी आयतें निकाल देनी चाहियें।' गाधीजीने जवाव दिया कि मैं असा तो नहीं कर सकता। मगर मैं पूरी प्रार्थना वन्द करनेके लिओ तैयार हूँ। श्रोताओंने कहा कि हम यह नहीं चाहते। हम पूरी प्रार्थना चाहते हैं। भिसपर जेतराज करनेवाला बीजवान चुप हो गया।

#### प्रनथ साहव

गाधीजीने कहा कि आज कुछ सिक्ख दोस्त मुझसे मिलने आये 'ये, जो वावा खडकरिंघके अनुयायी थे। अन लोगोंने कहा कि आजकी खनखरावी सिक्ख धर्मके खिलाफ है। सन पूछा जाय, तो यह किसी मी वर्मके खिलाफ है। अनमेसे जेक माजीने प्रथ साहवसे जेक वडा अच्छा भजन सुनाया, जिसमें गुरु नानक्ने कहा है कि भगवानको अल्लाह, रहीम, वनैरा किसी भी नामसे पुकारा जा सकता है। अगर भगवान हमारे दिलमें है, तो असे किसी भी नामसे पुकारानेमें कुछ

वनता-विगब्ता नहीं । क्वीरकी तरह गुरु नानककी भी यही कोशिश रही कि सारे धर्मोका समन्वय हो । मैंने वह मजन सबको सुनानेके खयालसे लिख लिया था, मगर यहाँ लाना भूल गया । कल खसे लाखूंगा '

#### गांधीजीकी अभिलाषा

लाहोरके पण्डित ठाकुरदत्त मेरे पास आये और ख़न्होंने सुहे अपनी द खमरी ज्हानी सुनाओ । अपनी हालत बयान करते हुओ वे रो पढे । शुन्हें लाचार होकर लाहोर छोडना पढ़ा था । झन्होंने मुझसे कहा कि 'आपने पाकिस्तानमें अपनी जगहपर मर जाने मगर गुण्डोंसे घवडाकर न मागनेकी जो सलाह दी है, ख़से में पूरी तरह मानता हूँ। मगर खसपर अमल करनेकी ताकत सझमे नहीं थी । अब मै चाहता ह कि बापिस लाहोर चला वार्खें और मौतका सामना करूँ। में नहीं चाहता था कि वे भैसा करें। मैंने अनसे कहा कि आप और दूसरे हिन्द और सिक्ख दोस्त, दिल्लीमे फिरसे सच्ची शान्ति कायम करनेमें मझे मदद दें । तब मै नअी ताकतके साथ पश्चिम पाकिस्तानकी तरफ वढँगा । मै लाहोर, रावलपिण्डी. शेखपुरा और पश्चिम पजावकी दूसरी जगहोंने जार्ख्या । में सरहदी सुबे और सिंधमें भी जार्ख्या । में सबका सेवक और मला चाहनेवाला हैं। मुझे विश्वास है कि कोओ मुझे कही मी जानेसे न रोकेगा । और मै फ्रीजकी हिफाजतमे नहीं जासूगा । मै अपनी जिन्दगी लोगोंके हार्थोंने रख दूँगा । जो हिन्दू और सिंक्ख पानिस्तानसे सदेड़ दिये गये हैं खनमेंसे हरअक जब तक अपनेअपने घरोंको अिज्जतके साथ नहीं छौटता. तब तक मै वैनकी साँस नहीं छूँगा।

#### शर्मकी बात

पण्टित ठाकुरस्त अेक मशहूर बैद्य हैं। कभी मुसलमान श्रुनके मरीज और दोस्त हैं, जिनका वे मुफ्त अिलाज करते रहे हैं। यह शरमकी वात है कि श्रुन्हें भी लाहोर छोडना पडा। अिसी तरह हकीम अजमलर्सोंने दिल्लीमें हिन्दू और मुसलमानोंकी अेकसी सेवा की थी। श्रुन्होंने तिन्त्रिया काटेज शुरू किया जिसका श्रुद्धाटन मैंने किया था। अगर हकीम अजमलसाके वारिसोंको दिल्ली और तिन्त्रिया काटेज श्रुरू

पढा, तो यह ञेक शरमकी बात होगी। सभी मुसलमान दगावाज नही हो सकते। और जो दगावाज सावित होंगे, अन्हें सरकार कडी सजा देगी।

### अन्याय नहीं सहना चाहिये

मै हमेगा सव तरहकी लडाअीके खिलाफ रहा हूँ। सगर यदि , पाकिस्तानसे अिन्साफ पानेका कोओ इसरा रास्ता नहीं रह जायगा और पाकिस्तानकी जो गलतियाँ सावित हो चुकी हैं. झुनकी तरफ ध्यान देनेरो वह हमेगा मिन्कार करता रहेगा और खुन्हें हमेगा कम करके वतानेका अपना तरीका जारी रखेगा, तो हिन्दुस्तानी सघकी सरकारको खुसके खिलाफ लडाओ छेडनी ही पडेगी। लेकिन लडाओ कोओ मजाक नहीं है। कोओ भी लड़ाओं नहीं चाहता। असमे वरवादीके सिवा और कुछ नहीं है। मगर अन्यायको सहनेकी सलाह में किसीको नहीं दे सकता। अगर किसी अिन्साफकी वातमे सारे हिन्दू नष्ट हो नाय, तो में अिसकी परवाह नहीं करूँगा। अगर लहाओ छिट जाय, तो पाकिस्तानके हिन्द वहाँ पाँचवी कतारवाछे नही वन सकते। को औ मी अिसे वर्दाञ्त नहीं करेगा। अगर वे पाकिस्तानके प्रति वफादार नहीं हैं, तो अनको पाकिस्तान छोड देना चाहिये। अिसी तरह जो सुसलमान, पाकिस्तानके प्रति वफादार हैं. झन्हें हिन्दस्तानी संघमें नहीं रहना चाहिये। सरकारका फर्ज है कि वह हिन्दुओं और सिक्खोंके लिये अिन्साफ हामिल करे। जनता सरकारसे अपना मनचाहा करा सकती है। रही मेरी वात, सो मेरा रास्ता जुदा है। मै तो श्रुस भगवानका पुजारी हूँ जो सत्य और अहिंसाका स्वरूप है।

## हिन्दू ही हिन्दू धर्मको बरवाद कर सकते हैं

भेक वक्त था, जब सारा हिन्दुस्तान मेरी थात सुनता था। आज में दिक्यान्सी माना जाता हूँ। मुझसे कहा गया है कि नभी व्यवस्थामें मेरे लिओ कोशी जगह नहीं है। नभी व्यवस्थामें लोग मशीनें, जलसेना, हवाशी सेना और न जाने क्या क्या चाहते हैं। निसमें में शामिल नहीं हो सकता। अगर लोगोंमे यह कहनेका साहस

हो कि जिस ताकतके बरिये झुन्होंने आसार्या-हार्सिल की हैं, झुसीकी मददसे वे झुसे टिकाये भी रखेंगे, तो मै झुनका साथ दे सकता हूँ। तब मेरी शरिरकी कमजोरी और झुदासी पलक मारते दूर हो जायगी। मुसलमान लोग यह कहते छुने जाते हैं कि 'हँसके लिया पाकिस्तान, लब्के लेंगे हिन्दुस्तान।" अगर मेरी चले, तो मै हियारिक जोरसे झुन्हें हिन्दुस्तान कमी न लेने दूँ। कुछ मुसलमान सारे हिन्दुस्तानको मुसलमान बनानेकी बात सोच रहे हैं। यह काम लड़ाओं जिरिये कमी नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान हिन्दू धर्मको कमी बरवाद नहीं कर सकेगा। सिर्फ हिन्दू ही अपने आपको और अपने धर्मको वरवाद कर सकते हैं। असी तरह अगर पाकिस्तान वरवाद हुआ, तो वह पाकिस्तानके मुसलमानों हारा ही वरवाद होगा, हिन्दुस्तानके हिन्दुओं द्वारा नहीं।

#### सत्यकी ही जय होती है

दो दिन पहले प्रार्थना खतम होनेपर अक भाअनि गाधीजीसे पूछा या कि अगर आप सचमुच महात्मा हूँ, तो अँक्षा चमत्कार दिवाअिये जिससे हिन्दुस्तानके हिन्दू और सिक्ख बच जायँ। अिसका खिक रते हुओ गाधीजीने कहा कि मैंने कभी भी महात्मा होनेका दाना नहीं किया। अिसके सिवा कि मै आप सबसे बहुत कमजोर हूँ, मैं आप लोगों बैसा ही अक सामूली अिन्सान हूँ। मुझमें और दूसरोंने सिर्फ अितना ही फर्क हो सकता है कि दूसरोंके बजाय मगवानपर मेरा मरोसा ज्यादा पक्जा है। अगर सभी हिन्दुस्तानो हिन्दू, सिक्ख, पार्सी, मुसलमान और अीसाओ —िहन्दुस्तानके लिये अपनी जान देनेको तैयार हों, तो अस देशको कमी नुकसान नहीं पहुँच सकता। में चाहता हूँ कि आप लोग ऋषियोंकी जिस बाणीको याद रखें — "सलमेव अयते नानृतम्" — सलको ही अब होती है, दूदनी नहीं।

# राम ही सबसे वडा वैद्य है

अपना भाषण शुरू करते हुने गाधीजीने क्षस अखनारी खनरका जिक किया, जिसमें झुनकी वीमारीका हाल छपा था। गाधीजीने कहा कि यह खनर मेरी जानकारीके वगैर छपी हैं और असले मुझे दु ख हुना है। वीमारी असी नहीं थी जिससे मेरे काममें बाधा पब्ती। असके सिना में पहलेसे अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अस वीमारीको अतना महत्त्व नहीं देना चाहिये था। अस खनरमें डॉ॰ धीनणा मेहताको मेरा निजी वैद्य कहा गया हैं, यह गळत है। डॉ॰ मेहताने मुझसे कहा है कि अस तरहके बयानके लिये वे सिम्मेदार नहीं है। वे मेरे युलानेपर मेरे पास आये थे, मगर वैद्यकी तरह नहीं। वे अपनी आध्यात्मिक कठिना अर्थों हल करानेके लिये आये थे। डॉ॰ मेहता अक छनरती जिलाज करनेवाले हैं। वे मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे अक्सर मदद दी है। मगर डॉक्टरकी हैसियतसे झनकी मददकी मुझे जररत नहीं पडी।

कॅं - पुशीला नव्यर, लॅं - जीवराज मेहता, बॅं - बी - सी - रॉय और स्वर्गीय डॉक्टर अन्सारी मेरे नीजी डॉक्टर रहे हैं । मगर अनमेसे किसीने मुझे पहलेसे बताये वगैर मेरी तन्दुरुस्तीके वारेमें कोशी चीज अजवारमें नहीं ही । आज मेरा अेकमात्र वैद्य मेरा राम हैं । जैसा कि प्रार्थनामें गाये गये भजनमें कहा गया है - राम सारी शारीरिक, मानसिक और नैतिक युराजियोंको दूर करनेवाला है । कुदरती जिलाजके डॉक्टर दीनजा मेहतासे चर्चा करते हुने यह सल्य पूरी तौरपर मेरे सामने स्पष्ट हो गया । मेरी रायमें कुदरती जिलाजमें रामनामका स्थान पहला है । जिसके दिलमे रामनाम है, खुसे और किसी दवामीकी जररत नहीं है । रामके खुपासकको मिटी और पानीके जिलाजकी मी जरूरत नहीं है। यही सलाह मैं दूसरे जरूरतमन्द लोगोंको भी देना रहा हूँ। अब दूसरा कोओ रास्ता पकड़ना मुझे नोमा नहीं देगा।

यहाँ वहे वहे हकीम, वैद्य और डॉक्टर हैं, जिन्होंने सेवाके लिये ही अिन्सानोंनी सेवा की है। डॉ॰ कोशी दिल्लीके अेठ मगहूर मर्जन ये, जो धनी और गरीब हिन्दू-मुसलमानोंकी अेक्सी सेवा करते थे। वे गरीबोंका मुफ्त अिलाज करते थे, खुन्हें खाना देते थे और घर लीटनेका खर्च भी देते थे। छेकिन डॉक्टरीका अितना वहा जान पानेके बाद भी वे भगवानके सिवा और किसीका सहारा नहीं चाहते थे।

#### **अन्य साहबकी याद**

असके वाद गाषीजीने प्रन्य साहवका वह अजन पड़ा, जिसका खुन्होंने क्छ गामको जिक्र किया था। अन्होंने क्हा कि वह गुरु कर्युनदेवका बनाया हुआ था, लेकिन हिन्दू धर्मप्रन्थोंके क्सी अजनोंकी तरह सन्तोंके अनुयायी खुट अजन बनाक्द मी अनमें गुरुका नाम दे देते थे। अस अजनमें न्यह कहा गया है कि आदमी मगदानको राम, खुरा वगैरा कसी नामोंके पुमारता है। को भी तीर्थयाना करते और पवित्र नवीमें नहाते हैं और को भी मसजिदमें असकी अवादत करते हैं। को भी मंदिरमें अगवानकी पूजा करते हैं, तो को भी मसजिदमें असकी अवादत करते हैं। को भी आदरसे अववित्र हैं। को भी अपने को हिन्दू कहते हैं और को भी मसजिदमें असकी सिक्द । को भी अपने को हिन्दू कहते हैं और को अपी मसजिद मा को भी समेद । को भी अपने को हिन्दू कहते हैं और को अपी मसजिद मा को भी मसजिद । को भी अपने को हिन्दू कहते हैं और को अपी मसजिद मा को भी मसजिद । जी मा के मा कि मण्डे दिल्द करते हैं। को भी समेद । को भी अपने को हिन्दू करते हैं और को भी मसजिद मा को भी समेद । को भी अपने को हिन्दू करते हैं और को भी मसजिद मा ना ना मा कहते हैं। की सिल्डिंग अपने को लिए मा का मा कि मा

## क्या यह भारी भूछ है?

भिवके बाद गाधीजीने अेक आर्थसमाजी टोस्तके स्वतना जिक किया, जितमें कहा गया था कि कांग्रेस पहले तीन वहीवहीं गलतियाँ कर सुकी है। अब वह सबसे वही चौथी गलती कर रही है। वह गलती काग्रेसकी जिस जिच्छामें है कि हिन्दुओं और िस्कोंके साथ साथ असलमानोंको सी हिन्दुस्तानमे फिरसे वसाया जाय। गांधीजीने कहा, जो भी में काग्रेसकी तरफसे नहीं बोल रहा हूँ फिर भी खतमें जिस गलतीके बारेमें कहा गया है, असे करनेके लिंझे में पूरी तरह तैयार हूँ। मान लीजिये कि पाकिस्तान पागल हो गया है, तो क्या हमें भी पागल वन जाना चाहिये हमारा असा करना सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा अपराध होगा। मुझे विश्वास है कि जब लोगोंका पागलपन दूर हो जायगा, तो वै महसूस करेंगे कि मेरा कहना ठीक है और अनका गलत।

## भयंकर गैररवादारी और दस्तन्दाजी

असके बाद गाधीजीने सुस बातका जिक किया, जो सुन्होंने श्री राजकुमारी धुनी थी। सुन्होंने कहा, राजकुमारी अस समय खास्थ्य-विभागकी मंत्री है। वह सबी ओसाओ हैं और असिक्ने हिन्दू और सिक्स होनेका दावा करती हैं। वह सारी हिन्दू और गुस्लिम छावनियोंमें सफाओ और तन्दुरुस्तीकी देखरेख रखनेकी कोशिश करती हैं। चूँक पहले मुस्लिम छावनियोंमें जानेवाले हिन्दुओंका मिलना करीव-करीव असंभव था, असिलिओ सुन्होंने मुस्लिम छावनियोंकी सेवाके खिओ ओसाओ आदिमयों और लबकियोंका अेक गिरोह तैयार किया। असिसे कुछ विदे हुओ और वेसमझ लोग असिसियोंको डरा-धमका हि हैं, और वहुतसे आमाजियोंने अपने घर छोब दिये हैं। यह मंग्रेर चीज है। राजकुमारीसे यह जानकर मुझे खुकी हुआ कि भेक जगह हिन्दुओंने गरीव असिसिअयोंको रक्षाका बचन दिया है। मुसे आशा है कि सारे भागे हुओ असिसिआ जल्दी ही जान्तिसे अपने भरोज लोट सकेंने और खुन्हें जान्तिसे वेखटके बीमार और हु खी अन्सानोकी सेवा करने वी जाग्गी।

# मेरी श्रद्धा कमजोर हो गओ है ?

अखनारोंने लडाजीके वारेंग कही गंभी मेरी वातोंको अस तरह जनताके सामने पेश किया है कलकत्तेसे मुझे यह पूछा गया है कि क्या में सचमुच लडाजीकी हिमायत करने लगा हूँ 2 मेंने जिन्दगी भर अहिंसाके पालवना वत हिया है । में कभी ल्डार्सीकी हिमायत कर ही नहीं सकता । मेरे द्वारा चलाये जानेवाले राजमें न ती फीज होगी सौर न पुलिस । टेकिन में हिन्दुस्तानी सपकी सरकार नहीं चला रहा हैं। मैंने तो तिर्फ क्यी तरहकी नमावनायें वताओं हैं। हिन्दुस्नान और पाक्स्तानको आपसी सलाह-मशबिरा करके अपने मतनेट दूर करने बाहियें । अगर अस तरह वे किसी समझौतेपर न पहेंच सकें, तो शुन्हें पंचफैसरेमा सहारा रेना चाहिये । टेक्नि अगर अक पार्टी अन्याय ही करती रहे और अपर बताये दो रास्तॉनेंसे अेंड भी मन्द्र न जरे, तो तीसरा रास्ता विर्फ लड़ाओंना ही खला रह जाता है। जिन परिस्थितियोंने सुससे यह बात ज्हलबाओ. अन्हें लोगोंकी मनझना चाहिये । दिल्लीमें प्रार्थनाके बादके अपने सारे माएपोमें अझे लोगोंसे यह जहना पड़ा कि वे कानून अपने हायमें न हें और अपने जिले न्याय पानेका काम सरकारपर छोड हैं । मैंने लोगोंके मामने पाकिस्तान सरकारसे न्याय पानेके सही तरीके रखे. जिनमें राजके जाननको तोडकर निसीको मारने-पीटने या सङ्घा हेनेकी वात शामिल नहीं है । कनार कोगोंने यह गळत तरीका अपनाया. तो सभ्य सरकारका काम अनंसन हो जायगा । मेरी जिस बातका यह मतलब नहीं कि अहिंसामें मेरी श्रद्धा जरा भी घटी है।

#### मि॰ चर्चिलका अविवेक

आज शामकी समामे हमेशाके वनिस्वत ज्यादा लोग जमा हुओ थे। गाधीजीने पूछा, समाम कोकी कैसा बादमी है जिसे करानकी खास आयर्ते पदनेपर अेतराज हो <sup>१</sup> समाके दो आदिमयोंने विरोधमें अपने हाय अठाये । गाधीजीने कहा, मै आपके विरोधकी कदर कहूँगा, जो भी में जानता हैं कि प्रार्थना न करनेसे वाकीके लोगोंको वही निरागा होगी। अहिंसामें पका विश्वास रखनेके कारण असके सिवा दसरा कुछ मैं कर नहीं सकता, फिर भी यह कहे विना नहीं रह सकता कि आपको अपना विरोध करनेवाले अितने वहे वहमतकी अिच्छाओंका अनादर नहीं करना चाहिये । आपका यह बरताव हर तरहसे अनुचित है। में आगे जो बात कड़ूँगा, ख़ससे आपको यह समझ हेना चाहिये कि किसीके वहकादेमें आकर आपने जो गररवादारी दिखाओं है. वह अस चिढ और गुस्सेकी निगानी है जो आज सारे देशमे दिखाओ देता है. और जिसने मि॰ विन्स्टन चर्चिलसे हिन्दुस्तानके वारेमें वहत कबबी वार्ते कहलवाओं हैं । आज ख़बहके अखबारोंमें रुटर द्वारा तारसे मेजा हुआ मि॰ चर्चिलके मापणका जो सार छपा है हुससे मै हिन्दुस्तानीमें आपको समझाता हूँ । वह सार अस तरह है

"आज रातको यहाँ अपने ओक भाषणमें मि॰ चर्चिलने कहा — 'हिन्दुस्तानमें जो भयंकर खेँ्रेजी चल रही है, श्रुससे मुझे को आ अचरज नहीं होता ।'

" शुन्होंने कहा — ' अभी तो निन बेरहम इत्याओं और मयंकर जुल्मोंकी शुरुआत ही है। यह राक्षकी खेँरेजी वे जातियाँ कर रही हैं, ये जुल्म अेकदूसरी पर वे जातियाँ डा रही हैं, जिनमें बुँजीसे बुँजी संस्कृति और सभ्यताको जन्म देनेकी शक्ति है और जो त्रिटिश ताज और त्रिटिश पार्लियानेग्टके रबाटार और गैरतरफरार सावनर्ने पीढ़ियों तक साथ साथ पूरी गातिसे रही हूं । मुसे दर है कि दुनियाजा जो हिस्सा पिटले ६० या ७० व्यस्ते सबसे ज्यादा सान्त रहा है, शुसकी आवादी मिविष्टमें सब नगह बहुत ज्यादा पटनेवाली हैं । और, आवादीके घटनेके नाथ ही शुस्त विगात देगमें सम्यताका जो पतन होगा, बह श्रीदीनांके लिसे शुस्ती नवसे बड़ी निरागा और दु-खकी बात होगी ।""

आप सब जानते हैं कि मि॰ चर्चित सुद अेक वहें आदनी हैं। वे जिंग्लेण्डके क्षूंचे कुलमें पैदा हुओ हैं। मार्लवरी परिवार भिंग्लैण्डके अितिहासमें नशहूर है। दूसरे विश्वयुद्धके शुरू होनेपर जब प्रेट ब्रिटेन खतरेंमें था. तब मि॰ चर्चिलने झसकी हुनूमतर्ना बागडोर सँमाञी थी । देशक, खुन्होंने खुन समयके ब्रिटिश साम्राजनो वतरें वचा दिया । यहाँ यह दलील देना गलत होगा कि अमेरिका या दूबरे मित्र राष्ट्रोंकी मददके विना प्रेट हिटेन सदासी नहीं बीत सकता या। मि॰ चार्चिलकी देव सियासी दुद्धिके सिवा सब मित्र राष्ट्रींको सेक साथ चीन मिछा सकता या ? अन्होंने जिस नहान राष्ट्रकी लडाओंके दिनोंमें जितनी सानसे तुमाओन्डगी की. असने अनकी सेवाओं ई क्दर ही । लेकिन सदासी बीत देनेके बाद अस राष्ट्रने ब्रिटिश द्वांपोंको, जिन्होंने लडासीमें जनवनका मारी नुरूमान सराया या. नया जीवन देनेके लिओ चार्विल-सरकारकी जगह मजदूर-सरकारको पसन्द करनेमें कोओ हिककिवाहट नहीं दिखाओ । अंत्रेजोंने नमयको पहचानकर अपनी अिन्छाने साम्राजको तोड देने और ख़सकी जगह बाहरसे न दिखाओ देनेवाळा दिल्जें त ज्यादा नगहर साम्राज कायम करनेवा फैसला कर िया । हिन्दुस्तान दो हिस्तोंने वैंट गया है, फिर भी दोनों हिस्नोंने अपनी मर्र्जाने ब्रिटिश काननवेश्यके नैम्बर बनवेश कैठान क्या है। हिन्दुस्तानने आजाद व्यतेका गौरवमरा कदन पूरे ब्रिटिश राष्ट्रकी सारी पार्टिचोंने खुठाया था । अित कानके करनेने मि॰ चर्चिल और खुनकी पार्टीके लोग गरीक ये । मविष्य अप्रेजों द्वारा खठाये गये जिस कटनको सही नावित करेगा या नहीं, वह अलग बात है । और अिसना मेरी जिल

, बातसे कोसी ताल्छक नहीं है कि चूँकि मि॰ चर्चिल सत्ताके फेरबदलके काममे गरीक रहे हैं. असिलिओ खनसे ख़म्मीद की जाती है कि वे असी कोओ वात न कहें या करें. जिससे अस कामकी कीमत कम हो । देशक आधनिक अितिहासमें तो असी कोओ सिसाल नहीं सिलती. जिसकी अंग्रेजोंके सत्ता छोडनेके कामसे तुलना की जा सके । मुझे प्रियदर्शी अगोकके त्यांगकी बात याद आती है । मगर अगोक वेमिसाल हैं और साथ ही वह आधुनिक अितिहासके व्यक्ति नहीं हैं । अिसंछिओ जब मैने रूटर द्वारा प्रकाशित किया हुआ मि॰ चर्चिलके भाषणका सार पढा. तो मुझे द ख हुआ । में मान लेता हूँ कि खबरें देनेवाली अिस मणहर संस्थाने मि॰ चर्चिलके भाषणको गलत तरीकेसे बयान नहीं किया होगा । अपने अस भाषणसे मि॰ चार्चेलने अस देशको हानि पहुँचाओं है जिसके वे अक बहुत बड़े सेवक हैं। अगर वे यह जानते थे कि अप्रेजी इकमतके जुओसे आजाद होनेके वाद हिन्दुस्तानकी यह दुर्गति होगी, तो क्या अन्होंने क्षेत्र मिनटके लिये भी यह सीचनेकी तकलीफ अठाओ कि असका सारा टोप साम्राज वनानेवालोंके सिरपर है, अन " जातियों " पर नहीं. जिनमें चर्चिल साहवकी रायमें " ॲचीसे ॲंची सस्कृतिको जन्म देनेकी ताकत है " ? मेरी रायमें मि॰ चर्चिलने अपने माषणमें सारे हिन्दस्तानको अक साथ समेट छेनेमे वेहद जल्दबाजी की है । हिन्दस्तानमें करोड़ोंकी तादादमें लोग रहते हैं। अनमेंसे कुछ लाखने बंगलीपनका काम किया है, जिनकी करोडोंमें कोओ गिनती नहीं है। मै मि॰ चर्चिलको हिन्द्रस्तान आने और यहाँकी हालतका खुद अध्ययन करनेकी दावत देता हैं। मगर वे पहलेसे ही किसी विषयमें निश्चित मत रखनेवाले अक पार्टीके आदमीकी हैसियतसे नहीं, विलक्ष अक, गैरतरफदार अप्रेजकी तरह आयें, जो अपने देशकी अिज्जतका खयाल किसी पार्टीसे पहले रखता है और जो अप्रेज सरकारको अपने अिस काममे जानदार सफलता दिलानेका पूरा अिरादा रखता है। प्रेट ब्रिटेनके अस अनोखे कामकी जॉन झुसके परिणामोंसे होगी। हिन्दुस्तानके वँटवारेने अनजाने असके दो हिस्सोंको आपसमें लडनेका न्योता दिया। दोनों हिस्सोंको अलगअलग स्वराज देना, आजारीके अस दानपर घटने जैसा

## सरकारका फुर्ज़

प्रार्थनाके बाद भाषण देते हुओ गाधीनीने कहा कि आज मेरे पास मियाँवलीके कुछ भाभी आये थे। अपने जिन दोस्तांको ने पाकिस्तानमें छोद आये हैं, खनके बारेमें खुन्होंने अपनी चिन्ता जाहिर की। खुन्होंने मुझते कहा कि खुन्हें बर है कि जो लोग पीछे रह गये हैं, खुनका या तो जबरदस्ती धर्म बदल दिया जायगा या भूखों मारकर या और किसी तरहसे खुनकी जान छे ली जायगी और औरतोंको भगाया जायगा। खुन्होंने पूछा कि क्या हिन्दुस्तानी संघकी सरकारका यह फर्च नहीं हैं कि वह खुन लोगोंको लिन सारी मुसीवतोंसे बचाने? लिसी तरहकी बात दूसरे हिस्सोंसे भी मेरे पास आशी हैं। मैं मानता हूं कि सरकारका यह फर्च हैं कि जो लोग हिफाजतके लिओ खुसका मुँह ताकते हैं, खुनकी वह हिफाजत करे, या स्तीफा दे दे। और जनताका सी फर्च है कि वह सरकारके हाथ मजबूत करे।

पाकिस्तानके अल्पसंख्यकोंकी हिफाजत करनेके दो रास्ते हैं । संबंधे अच्छा रास्ता यह है कि कायदे आजम जिन्ना साहव और अनके वजीर अल्पसंख्यकोंमें अनकी हिफाजत का विश्वास पैदा करें, जिससे अन्हें अपनी रक्षाके जिसे हिन्दुस्तानकी ओर न देखना एके । पाकिस्तान सरकारका फर्य है कि जिन मकानोंको अल्पसंख्यक छोड़ आये हैं, अनकी ट्रस्टीकी तरह देखरेख करे । बेशक, जबरदस्ती धर्म बदलने व औरतोंको भगानेकी घटनायें नहीं होनी चाहियें । जेक छोटीबी लड़कीको भी, चाहे वह हिन्द हो या मुसलमान, हिन्दुस्तान या पाकिस्तानमे अपने आपको पूरी तरहसे मुराधित महस्स करना चाहिये । किसीके मजहवपर कहीं भी हमला नहीं होना चाहिये । लेक्साहीमें जनता अपनी सरकारको बना या विगाक सकती है । यह असे ताक्तवर या कमजोर बना सकती है । मगर सनुशासनके बना वह कुछ नहीं कर सकेगी ।

#### अक व्यक्तिकी ताकत

जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, आप लोगोंको नाराज करके भी में जिस बातको टोहराना चाहूँगा कि हमारे धर्मकी रक्षा करना हमारे ही हाधमे है। हरअेक बच्चेको यह तालीम मिळनी चाहिये कि वह अपने धर्मके लिओ अपनी जान दे सके। प्रहादकी कहानी आप सब जानते ही हैं। बारह साळकी खुमरमें वह अपने विद्वासके लिओ अपने वापके भी खिलाफ हो गया था। हर धर्ममें असी बहादुरीके खुदाहरण मिळते हैं। मैंने अपने बच्चोंको यही तालीम दी है। मैं अपने बच्चोंको धर्मका रक्षक नहीं हूँ। ओरतोंको अवला कहना भूल है। जो औरत अपने विद्वासको मजबूतीसे पक्षके हुओ है, खुसे अपनी अज्ञत या अपनी श्रद्धापर हमला होनेका दर रखनेकी जररत नहीं है। सरकारको आपकी हिफाजत करनी चाहिये। मगर मान लोजिये कि वह असमें कामयाव नहीं होती, तो क्या आप अपने धर्मको खुसी तरह बदल देंगे जिस तरह आप अपने करडे बदल डालते हैं?

# हिन्दुस्तानी मुसलमान

मुसलमानापर होनेवाले हमलांका जिक करते हुओ याधीजीने पूछा कि हिन्दुस्तानके मुसलमान कौन है ? ये सबके सब अितनी बद्दी तादादमें अरबसे नहीं आये। योडेसे मुसलमान बाहरसे आये थे। मगर ये करोड़ों, हिन्दूसे मुसलमान बने हैं। जो लोग खुद सोचसमझकर अपना धर्म बदलते हैं, झुनकी मुझे परवाह नहीं है। मगर जो अछूत या श्रद्ध मुसलमान वने हैं वे सोचसमझकर नहीं बने हैं। आपने हिन्दू धर्ममें छुआछूतको जगह टैकर और अिन नामधारी अळूतोंको द्याकर मुसलमान वन जानेके लिने छाचार कर दिया है। शुन मालियों और बहनोंको मारना या शुन्हें दवाना आपको कोमा नहीं देता।

# सेवाका विशाल क्षेत्र

प्रायेनाके बाद सापण देते हुओ गाधीशाने कहा कि कल शामको भेक बहुनने मुझे भेक खत नेजा था । असमे ठिखा था कि 'मै और मेरे पतिदेव दोनों सेवा करना चाहते हैं। मगर कोओ बताता नहीं कि हम लोग क्या करें ।' भैसे सवाल बहतसे लोग पछते हैं । सबको मै अक ही जवान देता हैं. सत्ता या हकूमतका क्षेत्र यहुत छोटा रहता है. मगर सेवाका क्षेत्र तो बहुत बढ़ा है । वह श्रुतना ही बढ़ा है, जितनी वड़ी घरती है। असमें अनिगनत कार्यकर्ना समा सकते हैं। खदाहरणके लिओ दिल्ली शहरमें कमी आदर्श सफाओ नहीं रही। शरणार्थियोंके वहत वर्ड़ा तादादमें आ जानेसे यहाँ और सी ज्यादा गन्दगी बढ गर्भी है । शरणायाँ-छावनियोंकी सफाओं जरा भी सन्तोपके ठायक नहीं है । कोभी भी भिम कामको सपने हाथमें है सकता है । अगर आप शरणार्थी-छाबनियों तक न सी जा सकें. तो अपने आसपास समाभी रख सकते हैं और अिसका सारे शहरपर जरूर असर पड़ेगा। रहतुमामीके लिने कोओ किसी दमरेकी ओर न देखे। बाहरी सफाओं के साथ दिल और दिनागकी सफाओ भी जररी है। यह अेक बढ़ा काम है और अिसमें महान सम्भावनायें भरी एडी हैं।

#### शान्तिकी शर्ते

में बाबा बनित्तरिंध द्वारा बुलाझी गओ दिल्लीके खास खास नागरिकोंकी केक समामें गया था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू श्रुस समामें माषण देनेवाले ये मगर लियाक्तअली आह्व श्रुनसे चर्चा करनेके लिओ आ गये, और चार बजे कांग्रेस विकांग क्मेटीकी बैठकमें और पाँच बजे केविनेटकी अक बैठकमें श्रुन्हें शामिल होना था। अिसलिओ सुन्होंने अपनी लाचारी जाहिर की। बावा विचत्तरिंसको मुझते श्रुष्ट समामें बोलनेके लिओ कहा और मेने मंज्र कर किया। मेने सभामें आये हुओ लोगंसे मगल प्छनेके लिओ कहा। ओक भामी सवाल प्छने खहे हुओ, मगर प्रटमें सुन्होंने पूरा भाषण ही दे ठाला। सुसका साराग यह था कि रिल्लीक लोग सुसलमानोंके साथ गान्तिसे रहनेके लिओ तैयार हैं, मगर गर्त यह है कि वे हिन्दुस्तानी मथके वफादार रहें और सुनके पास जो जिना लामिसंसके हथियार और लड़ाओका सामान हैं, सुने सरकारको गाँप हैं। जिस विषयमें दो मल नहीं हो सकते कि जो लोग हिन्दुस्तानी सपमें रहना चाहते हैं सुनहें नपके वफादार रहना ही चाहिये, फिर वे किसी मी मजहबके हों।

निसके सिवा अन्हें एउद अपने वर्गर काञिसंसके हिधयार सरकारको साँप देने चाहियें। सगर मेंने अन दोस्ति कहा कि आपकी जिन दो शर्तोंने तीलरी अेक वर्त और जोड बीजिये। वट्ट यह कि जिन शर्तांपर अमल करानेका काम मरकारपर छोड दिया जाय।

# बदला सच्चा अिलाज नहीं है

भाज पुराने निलेम करीव ५० हजार और हुमायुँके महयरेने मैंदानमें भियसे भी ज्यादा मुसलमान शरणार्थी पहे हुने हैं। वहाँ झुनके चुरे हाल है। पिकरतान और हिन्दुस्तानी मंघके हिन्दू और सिक्ख शरणार्थियोंने दु खदर्वका वयान करके भिन मुस्लिम शरणार्थियोंने दु खदर्वका वयान करके भिन मुस्लिम शरणार्थियोंने हु खदर्वका वयान करके भिन मुस्लिम शरणार्थियोंने हु खदर्वको मही वताना गठत बीज हैं। असमें कोशी शरु नहीं कि हिन्दुओं और मिक्खांने पिकरतानमें बड़ी बड़ी मुसीवर्ते मही हैं। हिन्दुओं और मिक्खांने परकारका फर्ज हैं कि वह भिन हिन्दुओं और सिक्खांने छिने पिकरतान सरकारसे न्याय हासिछ करे। ठाहोर अपने अन्छे अच्छे अपिकरतान सरकारसे न्याय हासिछ करे। ठाहोर अपने अन्छे अच्छे अस्पताल शिं हिन्दुओं और सिक्खांने बनाये हुने अच्छे अच्छे अस्पताल हैं। ये सब स्कूड, काछेज, अस्पताल और निजी जायदाद अनके सच्चे मालिकोंको फिरसे दिलवानी होगी। लेकिन लोग सुद बदला ठेना चाईंगे, तो यह सब नही हो सकेगा। यह देखना हिन्दुस्तानी गंघकी सरकारका

फर्च है जि पहिस्तान मरगर हिन्दुओं और निम्नांहे नाय न्याय ररे। निसी तरह सुस्तरमानोंके लिओ यूनियनसे न्याय हार्कि रखना पारिस्तान सरवारता फर्ज हैं। आप दोनों अन्दर्भरें हरे जानेंची नरत रखें न्याय नहीं पा सकते । अगर दो आदमी घोटोंपर रूपर होरूर घटने निकलते हैं और अनमेंने ओर गिर जाना है. ते क्या दूसरेही भी गिर बाना चाहिये ? रूपा करनेता नतीता तो यही होगा कि टोनोंटी हडियाँ ट्ट जार्देगी । मान लोलिये कि सुकटमान युनियनहे बजाटार नहीं रहेंगे और अपने हथियार नहीं नौंपी. तो क्या जिनलिओ आप निर्दोध महीं. सीरतों और मासम बच्चोंकी करल जारी रखेंगे ? गारीके अधिन सजा देना सरशरहा कान है। हिन्दुस्तानने दुनियाने तो अध्या नान ननाया है, क्षत्रपा दोनों राज्योंके लोगोंक जंगना रामोंने स्याही पीत दी हैं। जिन तरह दोनों अपने अपने महान धर्मों हो बरबाट क्ले और गुलान बन्नेश मौदा पर रहे हैं। बान भरे ईमा कर सक्ते हैं, बेकिन में, जिसने हिन्दुस्तानकी साजाई। पानेने टिओ अपनी जिन्दगी बॅवपर लगा थी. सनही दरवादी देखनेके लिओ जिन्दा नहीं रहेंगा । में हर चीनमें भगवानसे प्रार्थना करता हूँ कि या तो वह मुसे जिन लग्डोंको इतानेकी ताकन दे या जिन भरतीने अठा है।

#### मुसलमान दोस्नोंके तार

नेरे पास खुम्मन ऑर नघ्यपूर्वकी रूल्सी जगहोंने मुतलमान दोस्तोंने तार मेजे हैं, जिनमें नह आगा लाहेर की गओ है कि हिन्दुस्तानकी मौजूदा भार्माभार्माकी लबाजी ज्यादा दिनों तक नहीं दिनेगी। हिन्दुस्तान जली ही अपना पुराना नान फिर पा नेगा और हिन्दू व मुक्टनान भाजीनाजी बनकर अक नाथ रहने लगेंगे।

# युजदिली और जंगलीपनकी हुद

मुसे यह खबर जुनकर वडा दु ख हुआ कि दिल्लीके लेक के सस्तातम्य पासके गाँवनालाने इसला किया, जिसमें चार बीमार मारे गये और थोड़े ज्यादा बीमार घायल हुओ। यह बुदाहिजी और संगलीयनकी हट हैं। जिसे किसी नी हालतमें ठीक नहीं कहा जा सकता।

दूसरी , अेक रिपोर्टमें कहा गया कि नैनीसे अलाहवाद आनेवाली रेलमेंसे कुळ मुसलमान भुसाफिरोंको वाहर फेंक दिया, गया । मुझे तो असे कार्मोंका कारण ही समझमें नहीं आता । अनसे हर हिन्दुस्तानीका सिर शरमसे झुक जाना चाहिये ।

28

2-90-786

# सिक्ख गुरुओंका सन्देश

अपना भाषण गुरू करते हुओ गाधीजीने कहा, आज दिनमे वावा राज्यसिंघके मन्त्री सरदार सन्तोखसिंघसे मेरी बात हुआ । झन्होंने मुझरे कहा कि आपने समामें गुरु अर्जुनदेवका जो मजन सुनाया, ठीक वैसी ही बात गुरु गोविन्दर्सियने भी कही है । ज्यादातर लोग गलतीसे यह सोचते हैं - स्थिस बारेमें कभी सिक्ख भी बहत कम जानते हैं -कि गुरु गोविन्दसिंघने अपने अनुयायियोंको मसल्मानोंकी इत्या करना सिखाया था। सिक्खोंके दसवें गुरुने, जिनका भजन मैंने पढकर सनाया है, कहा है कि अससे कुछ बनता-विगड़ता नहीं कि मनुष्य कैसे. कहाँ भौर किस नामसे मगवानकी पूजा करता है। भगवान हर मनुप्यका भेज ही है और हर मनुष्यकी जाति भी अक ही है। गुरु गोविन्दसिंघने कहा है कि मनुष्य मनुष्यमें कोओ फर्क नहीं किया जा सकता। व्यक्तियोंके स्वमान या शकलसरतमें फर्क हो सकता है, लेकिन वे सब अेक ही मिट्टीके बने हैं। खनकी भावनायें अेक ही हैं। सब मरते हैं और मिट्टीमें मिल जाते हैं । सब आदमी श्रुसी हवा और ख़ुसी सूरजका ख़ुपमोग करते हैं। गैगा अपना ताजगी देनेवाला मुसलमानको देनेसे अिन्कार नहीं करेगी । बादछ सबको अकसा पानी देते हैं । सिर्फ नैतिक दृष्टिसे सीया हुआ आदमी ही अपने सायीमे फर्फ करता है। असिलेओ, अगर आप महान सिक्स गुरुओं और दूसरे मजद्द्यी नेताओंके सन्देशको सच्चा मानते हैं, तो आपको यह महसूस स्ता चाहिये कि आपमेंसे किसीका भी यह कहना गठन है कि हिन्दुत्तानी सम सिक हिन्दुओंसे बना ग्रद हिन्दूनात ही होना चाहिये।

# किरपानका सही अपयोग

गाधीबान साने कहा, जिससे मेरा यह मन्या नहीं कि जिस्ताने आहिनाका तत निमा है। वे आहिसाके पुतारी नहीं हैं। टेकिन एरडार सन्तोलिसिक मुझे बताया कि गुर गोबिन्दर्शिय दिनोंने मुस्टमान अवने असे छो। जिसानिके गुरने अपने अनुवाजियों हो मुस्टमानों उदनेशा आहेग दिना। सिक्त को किरान करने साथ रखते हैं. वह निर्देशिको सन्यापीके इल्मसे क्यानेके विभे हैं। वह सन्यापके खिलाक उदनेके विभे हैं, न कि निर्देशिंग, मौरतों और बच्चों, या वृदों और सम्यामा एन करनेके विभे हैं, न कि निर्देशिंग, मौरतों और बच्चों, या वृदों और सम्यामा एन करनेके विभाव करते की गादी भी कि दोनों तरके मायतोंकी सेक्टी सेवा और वेदसाल की जादी भी कि दोनों तरके मायतोंकी सेक्टी सेवा और वेदसाल की जादी भी कि दोनों तरके मायतोंकी सेक्टी सेवा और वेदसाल की लादी की किया जाना है। वो विक्त किरपानका सम्यामा सन्त सुपयोग करता है सुने किरपान रखनेका हक नहीं है।

#### वरसगाँठकी वधाक्षिया

आज दिनमर मेरे पास सुठाकातिरों हा ताँता सा वैधा रहा। अनमें विदेशी राजदूत और देशी मासुम्प्रवेदन भी धाँ। वे सव मुझे वधाओं हेने आपे थे। देशतिदेश मेरे पास वधाओं है तैक्षों तार आपे हैं। इर तारका ज्वाव देना नेरे लिओ असंनव हैं। देशिन में अपने आपने पूछता हूँ: "क्या अन्दें वधाओं वहा जा सक्या है? क्या अन्दें वधाओं कराने बहुत अरहार दिये। देशिन मेरे दिस्तें तो दुं खं ऑर सन्तामके सिवा कुछ नहीं है। अने बनाना या वव बनदा नेरी हर बानतों मानती धी, देशिन लाज नेरी बाद खेली नहीं सनता। साज दो लोगोंसे में मेक्ष जहीं वात सनता केरी वह स्वत्या केरी वह सनता सनता केरी हर बानतों मानती धी, देशिन लाज नेरी वात सेरी हर सनता सेरी हर बानतों मानती धी, देशिन लाज नेरी वात सेरी हर सनता सेरी हर बानतों मानती धी, देशिन लाज सनता सेरी हर बानतों सेरी सुरुठमानोंको नहीं एते देंगे। टेकिन लाज अनर सुरुवमानोंके विद्यान सुनुवी आवाड है, तो कुळ पारविजों,

भीसाभियों और यूरोपियनोंपर क्या बीतेगी यह कौन कह सकता है ? बहुतसे दोस्तोंने यह आशा जाहिर की है कि मै १२५ साल तक जिन्दा रहें । लेनिन मैंने तो ज्यादा समय तक जीनेकी भिच्छा ही छोड़ दी है; फिर १२५ वरसका सवाल ही कहां रह जाता है १ मै भिन वधाअियोंको स्वीकार करनेमें विलक्षल असमर्थ हूँ । जब नफरत और खुँरेजी वातावरणको गन्दा बना रही हो, तब मै जिन्दा नहीं रह सकता । असिल्जे मै आप सबसे विनती करता हूँ कि आप अपना यह पागलपन छोड़ हैं । आप अस बातको भूल जाभिये कि पाकिस्तानमें गैरमुस्लिमोंके साथ क्या किया जाता है । अगर अक पार्टी नीचे गिरती है, तो दूसरीको भी भैसा करना शोमा नहीं देता । आप शान्त मनसे असे हुरे कामोंके नतीजोंपर तो जरा सोचिये । आपको अपने दिलोंसे सारी नफरत निकाल देनी चाहिये । यह आपका हक और फर्ज है कि आप सरकारके सामने अपनी शिकायतें रखें छोरे खुन्हें दूर करनेकी माँग करें । लेकिन आपका कानूनको हाथमें छे लेना विलक्षल गलत रास्ता होगा । वह रास्ता सवको बरवाद कर देगा ।

#### 22

3-90-180

# सब नेकसे दोषी हैं

बधाओं के तारों की मुझपर झड़ी लगी हुआ है। मेरे लिओ शुन सबका जबाब देना असम्भव है। दोस्तोंने मुझे गुझाया है कि मै बधाओं के कुछ सन्देश अखबारों में छपवा दूँ। मेरे पास मुसलमान दोस्तों के भी बड़े मुन्दर सन्देश आये हैं। छेकिन मेरे खयालमें आजका समय शुन्हें छपाने लायक नहीं है। सम्भव है शुनसे आम लोगों को को प्रायदा न हो, जो आज मत्य और अहिंसामें विश्वास नहीं करते। मेरी रायमें घुरे काम करनेवाले सभी जेकरे दोषी हैं, फिर वे को जी मी हों।

# सत्याग्रह और दुराग्रह

आजकल मुझे बहुतसी जगहोंमें सलामह श्रुरः करनेकी खबरें मिल रही हैं । मुझे अक्सर अचरज होता है कि यह नामधारी सलामह कहीं सचमुच दुराग्रह तो नहीं हैं ! मिलों, रेलवे या पोस्ट आफिसोंनी हबताल हो, या उट देशी रियामतोंके आन्दोलन हों, ममीका मकनद मुसे भेक ही दिखाओं देता हैं — सत्ता छीनना । आज दुरमनीना तेज जहर सारे ममावपर अपना अमर टाल रहा हैं । वो लोग आन्न मनने यह नहीं सोचते कि साधन और साध्य टोनों आखिरनार अेंग्र ही चीज हैं, वे अपना नकसद पूरा करनेका कोओं भी नौता नहीं चूकते ।

# अच्छा काम खुद अपना आशीर्वाद दे

मेरे पान अंसे भी जन आते हैं, जिनमें लोग अपने नामोंके लिओ या नोओं आन्दोलन ग्रह करने लिओ मेरा आशीर्वांट माँगते हूँ। मेरी रायमें हर अच्छे कानके नाय आशीर्वांट तो रहता ही हैं। शुने मेरे या दूसरे क्लिके नामभान आहेर नहीं होती। आज अक मले आहमी मेरा आशीर्वांट माँगने आये। वे बहुत अच्छा जान कर रहे हैं। शिक्त मेरी श्रुतसे कहा कि मेरा आशीर्वांद क्या माँगते हो? वे माओं अध्यम मेरे कहने मानल नमाज गये। स्प्य हमेशा अपने आप जाहिर होता है। हरलेक्को बढांते बढां कीमत चुकाकर भी मायका पालन करना बाहिये। लेकिन जो मत्यागह करते हैं, श्रुन्हें अपने दिलोंको प्रोत्त करता बाहिये। लेकिन जो मत्यागह करते हैं, श्रुन्हें अपने दिलोंको प्रोत्त केशा कैसी बान नहीं हैं, तो सत्यागह मजाक बन जाता है। जो लोग कैसी बान नहीं हैं, तो सत्यागह मजाक बन जाता है। जो लोग कैसी बान नहीं हैं, तो सत्यागह मजाक बन जाता है। जो लोग कैसी बान कहीं हैं, तो सत्यागह मजाक बन जाता है। जो लोग कैसी बान कहीं हैं, तो सत्यागह मजाक बन जाता है। जो लोग कैसी बान कहीं हैं, तो सत्यागह मजाक बन जाता है। जो लोग कैसी बान कहीं हैं, तो सत्यागह मजाक बन जाता है। जो लोग कैसी बान कहीं हैं, तो सत्यागह मजाक बन जाता है। जो लोग हैं जो स्त्राम किसी बान कहीं हैं, की सत्यागह हो। जो स्त्राम हो हो नहीं महना।

#### द्यावनियोंमें सफाशीका काम

भिनने बाद गांधीनीने नहा कि दिल्लीमें हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान गएणाधियोंकी नभी छानानेयाँ हैं। अनमे और शहरने नाफी गन्दगी हैं। इस्सेक बाहता हैं कि छानानेयोंकी मधाओंके छिसे मेहतर एवे नायें। छेकिन भिन्न तरह नाम नहीं चलेगा। जो लोग छानानियोंके रहते हैं, अरहें अपने आसपासनी और पालानोंनी समाभी लुट न्दनी माहिये। खुआहुतनी माहिल हिन्दू धर्मके यसनो सुननी तरह ला रही

है। अस कालिखको मिटानेका अक रास्ता यह है कि हम सब भंगी वन जाया। मंगीका काम गन्दा नहीं है। अससे सफाओ होती है। अगर दिल्लीके नागरिक शहरकी सफाओकी तरफ खुद घ्यान देंगे. तो वे दिल्लीको सुन्दर सहर बना देंगे और अनकी मिसालका दूसरोंपर बहा गहरा असर होगा। अगर छावनियाँ चलानेका काम मेरे हाथमें हो, तो मै छावनियोंने रहनेवालोंसे कहुँगा कि यहाँ सारे काम आपको ही करने होंगे। निकम्मे रहकर रोटी खा छेने और अपना दिन ताज, चौपड या जुला खेलकर बरवाद करनेसे भरणार्थियोंका पतन होगा । झन्हें कताओ, बनाओ, दर्जीगीरी, बढाओगीरी, खेती या दूसरा कोओ अपनी पसन्दका धन्धा हाथमें केकर खुश होना चाहिये। मुझे अिस वातमें कोशी शक नहीं कि ख़न्हें दूसरोंकी सेवाओंपर निर्भर न करके परी तरह अपने ही पाँवोंपर खडे होना चाहिये। मुझे विश्वास है कि अगर वे काममें रम जायेंगे तो वहत हद तक अपने द खदर्दको भी भल जायेंगे। अन्होंने जो भयंकर मुसीवतें सही है, अन्हें मै जानता हैं। गरणार्थियोंको जिन्होंने सताया है झन्हें मै એक पलके लिओ भी माफ नहीं कर सकता । छेकिन मै फिर वारवार जोर देकर यह कहेंगा कि इराओका बदला भलाओंसे चुकाना ही सही रास्ता है।

## अक फांसीसी दोस्तकी सलाइ

अञ्च अक दयाछ प्रासीसी वोस्त सुझसे मिलने आये। क्षुन्होंने सुझे यह समझानेकी, कोिक्य की कि सुझे अपना काम पूरा करनेके लिओ १२५ वरस तक जीनेकी अिन्छा रखनी चाहिये। खुन दोस्तने कहा—'आपने अितना वडा काम किया है। अपने देशको आजादी दिलासी। है। आपको आजकी घटनाओंसे मायूस नहीं होना चाहिये। अगर हर घटनाके लिओ अगवान जिम्मेदार है, तो वह दुराशीमेंसे भी भलाओ पैटा करेगा। आपको दु खी और निराश नहीं होना चाहिये। विकेन फासीसी दोस्तके हमदर्शिक गव्दोंसे में अपने आपको घोषा नहीं दे सकता। आज मुझे लगता है कि पहले मेंने जो इल निया है खुसे मुझे भूल जाना होगा। कोओ आदमी अपने पुराने यगपर नहीं जी सकता। जब मै यह महसूस कर्रे कि मै लोगोंकी सेवा कर

सकता हूँ, तो ही मैं जीनेकी भिच्छा कर सकता हूँ। और वह तमी होगा जब छोग अपनी गलती समझें और मेरी बात मानें। मेरी जिन्दगी मगवानके हाथमें है। अगर भगवान मुससे ज्यादा सेवा टेना चाहेगा; तो वह मुझे जिन्दा रखेगा। टेकिन आज मुझे सचमुच कैसा छगता है कि मेरे शब्द अपनी ताकत खो बैठे हैं। खुनका जनतापर कोओ असर नहीं पढता। और अगर मैं ज्यादा सेवा नहीं कर सकता, तो सबसे अच्छा यही होगा कि भगवान मुझे जिस डुनियासे खुठा है।

33

8-10-186

## कम्बलॉके लिओ अपील

प्रार्थना करनेवाली पार्टीमें वैठी हुआ डॉ॰ मुन्नीला नय्यरकी ओर भिशारा करते हुझे गाधीजीने अपने माषणमें कहा. अस बक्त वह हिन्दू. और मुसलमानोंको अनसी डॉक्टरी मदद देनेमें अपना सारा ध्यान लगा रही है। वह पराने क्लिके सत्तलमान शरणार्थियोंकी सेवार्मे रोज चार घंटे खर्च करती है । असने कल रेडकॉस सोसायटीके लोगोंके साथ कुरुहोत्र-छावनीका सुमासिना किया. जिसमें रेडक्रॉस सोसायटीके जञ्चाखाना सौर भिश्ममंगल विमागके डायरेक्टर डॉ॰ पडित, प्रो॰ हॉरेस अलेक्जेण्डर और फ्रेंग्डस सर्विस युनिटके मि॰ रिचार्ड साक्षिमोण्डस सी थे। क्रस्केन-छावनीमें हिन्दू और सिक्ख शरणार्थी रहते हैं। अनकी तादाद कमसे कम २५००० है और वह रोज बढ़ती जा रही है। शरणार्थियोंके रहनेके लिये हेरे खड़े किये गये हैं । लेकिन वे सवको आसरा देनेहे लिये काफी नहीं हैं। खराक आदमीको भन्नमरीका शिकार होनेसे बचा सक्ती है. टेक्नि वह समतोळ नहीं क्ही जा सकती । अससे लोगोंको पूरा पोषण नहीं मिलता और अनकी बीमारीको रोकनेकी ताकत घटती है । मै यह कहनेके लिये मजबूर हो जाता हैं कि अगर येक पार्टी भी समझदार वनी रहती, तो भिन्सानोंका यह द खदर्द बहुत कम किया जा सकता या । दैर ऑर वहटेनी भावनाने देशमें बुराओं आ जहरीला घेरा शुरु कर दिया है और लारों छोगों हो मुसीवतमें डाल दिया है । आज हिन्दू ऑर मुमलमान वेरहमीन अेक दूसरेकी होड़ करते दियाओं दे रहे हैं । वे औरतों, बच्चों और बूटोंका रान करते भी नहीं शरमाते । मैंने हिन्दुस्नानकी आजारीके लिओ हकी मेहनत की है और भगवानके प्रार्थना की है कि वह मुसे १२५ वरस जिन्दा रहने है, ताकि मैं हिन्दुस्नानने रामराज नायम होते देख सहूँ । हेरिन आज भैंसी कोओ आगा दिखाओं नहीं देती । लोगोंने कान्त्व अपने हारोंने ले लिया है । क्या मैं लावार बनरर अस अन्धेरको देखता रहूँ ?

भगवानसे में प्रार्थना करता हैं कि या तो बह मुझे कैसा बल दे कि मेरे बताने हो लगा अपनी गलनी को समझ जाय और खुसे छुवार लें, या फिर मुझे अिम दुनियासे ही खुटा है। अेक बक्त था, जब आप लोग अपने प्यारके कारण मेरी बातों को आंख मूँटकर मानते थे, आपका प्यार तो जायह वैसा ही है, मगर जान पहता है कि मेरी अपील आपके हिमान और हिलॉपर असर डालनेकी अपनी ताकत खो चुकी है। क्या जब तक आप गुहाम थे, तमी तक में आपके कामका था और आजाद हिन्दुस्तानमें क्या मेरा को अी खुपयोग नहीं रहा दे क्या आवादीका मतल्य सम्यता और अिन्सानियतसे विदा हेना है है जो बात में पिछले बरनों में विश्विताहर आपसे कहता रहा हूँ, खुसके सिवा अब दूसरा को आ सन्देश में आपको नहीं है सकता ।

बोज में आपका ध्यान आगे आनेवाली मर्टीके मौसमकी तरफ पींचना चाहता हूँ। दिही ऑर पंजाबमें बहुत सर्वी पबती है। जो लोग गर्स, क्रम्यल या रजाअियाँ हे सकते हैं श्रुन सबसे में अपील करता हूँ कि वे ये चींज शरणार्थियोंके लिओ हैं। मोटे स्तकी चहरें मी मेर्जा जा सकती हैं। मेजनेसे पहले अगर जरुरी हो, तो आप खुन्हें यो टालें और सी लें। जिस अिन्सानियतके काममें हिन्द्-मुसलमान सब हिस्सा लें। में चाहता हूँ कि आप कोशी चींज किसी खास जातिका नाम लेकर न दें। आप अितना विश्वास रखें कि आपकी भेंट सिर्फ शुन्हींको दी जायगी जो उसके कादिल हैं। मुझे शुम्मीट है कि करुसे ही अिन चीजोंकी मेंट ज्यादासे ज्यादा तादादमें आने लगेगी। सरकारके लिओ यह मुमहिन नहीं है कि वह लाखों नेआमरा अिन्सानोंको कम्बल दे सके। अिस वक्त तो हिन्दुस्तानके करोडो निवासियोंको ही अपने अभागे भाअियोंको सदछके लिओ आगे घटना होगा।

58

4-90-120

#### मेरी बीमारी

प्रार्थनाके बाद अपना भाषण शुरू करते हुने गायीजीने कहा कि मुझे भिस बातका दु ख है कि मेरी बीमारीजी खबर अखबारोंमें फिर छपी है। मै नहीं जानता, किमने वह खबर दी है। यह मच है कि मुझे खाँसी और कुछ बुखार है। मगर अखबारोंमें भिसकी खबर देनेसे न मुझे छाम है, न और किसीको। यह खबर बहुतसे लोगोंके लिओ बेकार चिन्ताका कारण वन सकती हैं। असलिओ दोस्तोंसे मेरी बिनती हैं कि वे फिर कमी मेरी बीनारीकी कोओं खबर न हपवार्षे।

## अक असंगत सुझाव

मुझे अेक तार मिला है, जिसमें लिखा है कि 'अगर हिन्दू और विक्ख बदला न टेरो, तो शायद आप भी आज जिन्दा न रहते ।' अस मुझानको में अनगत मानता हूँ । मेरी जिन्दानी तो भगवानके हाथोंमें है, जैसी कि आप सबकी हैं । जब तक भगवान अजाजत नहीं देता, तब तक कोशी असका खान्मा नहीं कर सकता । अन्यानोंमें यह ताकत नहीं है कि वे मेरी जिन्दगीको या दूसरे किसीकी जिन्दगीको बचा सकें । शुस तारमें आगे कहा गया है कि ९८ फी सबी मुसलमान दगावाज हैं और अैन वक्तपर वे पाक्सितानसे मिलकर हिन्दुस्तानको दगा देंगे । अस बातपर मै मरोसा नहीं करता । गौंनोंने रहनेवाली मुस्लिम जनता दगावाज नहीं हो सकती । मान लिनिये कि वे भी दनावाज सावित होते हैं, तो वे अिस्लामको ही बरवाद होंगे। अगर अनके दिलाफ दगावाजीका अिलजाम सावित हों गया, तो सरकार अनसे निपटेगी। में पूरी तरहसे मानता हूँ कि अगर हिन्दू और मुसलमान अक दूमरेके दुदमन बने रहे, तो जिसके परिणामस्वरूप लकाओ जरूर होगी। और लड़ाओ हुआ, तो टोनों अपनियान स्वाट हो जायेगे। मरकारका फर्के हैं कि जो लोग अपनी दिमाजतके लिके अनपर निर्भर रहते हैं, अन मबकी वह हिफाजत करे, किर वे लोग चाहे जहां हो और चाहे जिस धर्मको माननेवाले हो। अगिवरकार तो कोशी आदमी अपने धर्मको एद ही बचा सकता है।

## मि॰ चर्चिलका दूसरा भाषण

अियते बाद मि॰ चर्चिलकं इसरे भाषणका जिक्र करते हुओ गाधीजीने त्या कि चर्चिल माहबने अंग्लैण्डकी मजदूर सरकारपर हिन्दुत्तानकी बर्बाडीका अलजाम लगाया है। खन्होंने नहा है कि मनदूर नरकारने अनेजी साम्राजकी खतम वर दिया और हिन्दस्तानकी जनताको सुसीवनमें डाला । अन्होंने अपनी यह जका जाहिर की है कि यही दुर्गति वरमाठी भी होगी । क्या अन्द्रा विचारकी जननी है 2 न्या चर्चिल साहबका यह विचार खनकी अस अच्छामें से पैदा हुआ हैं कि बरनाकी भी अँमी ही दुर्गति हो 2 मि॰ चर्चिल अक बड़े आदमी हैं। श्रुनको फिरसे अिंग तरह बोलते जानकर मुझे दुल हुआ हैं। झुन्होंने अपने टेशमें ज्यादा अपनी पार्टीकी परवाह की हैं। हिन्दुस्तानमे मान लाख गाँव हैं। ये सात लाख गाँव पागल नहीं वने हैं। सगर साम लीजिये कि वे भी असे वन गये, तो क्या ञिमठिओ हिन्दुस्तानको गुलाम बनाना औन्साफकी बात होगी <sup>2</sup> क्या िर्फ अच्छे लोगोतो ही आजादी पानेका हक है <sup>2</sup> अंग्रेजोंने ही हमे िस्ताया है कि नजेकी आजादी होअन्हवासकी गुलामीसे हमेगा वेहतर हैं। हमें ठीक ही मिखाया गया है कि अपनी सरकार अगर बुरा शायन भी करे, तो असे सहा जा सकता है, और दूसरी अच्छी सरकार अपनी सरकारकी जगह नहीं है सकती । समाजनाद चर्चिल साहबके विश्रे होत्रा है। अन मजदूर समाजवादीके सिवा दूसरा कुछ हो नहीं

सन्ता । समाज्ञार जेक महान सिदान्त है । क्षरे ठुरुरानेके बनाय अवहा स्पन्नवारीसे जिस्तेनाठ करनेकी बटरत है । जनादवारी बरे हो सकते हैं, सनावदाद वहीं । सिंग्लैंग्डने सवदर दलकी वांत ननावदादकी र्जात है । नजदर सरकार नजदरों द्वारा चलाओं जानेवाली सरकार है । क्षेत्र अरसेसे नेरा वह मत रहा है कि जब मजदर पार्टी अपने गौरवनो नहत्त्व करेगी. तब वह दसरी सभी पार्टियोंसे ज्यादा प्रभावशाली होगी । क्षिग्रेंग्डकी नजदर सरकारने वहाँकी सारी पार्टियोंकी सम्मादिसे हिन्दुस्तानसे क्प्रेज़ी हुकूनन क्षुठा की हैं । क्षुतके क्षित्त नहान कानगर दोष लगाना नि॰ वर्षितको शोना नहीं देना। मान लोखिये के इसरे बनावमें वर्षित चाहब जीन जाते हैं तो निस्चय ही खनका यह जिरादा नहीं होगा कि हिन्दुस्तानकी बाजारीको छीन ठैं और असको दुवारा गुलाम बनायें। अगर वे कैंचा करेंने तो खुन्हें हिन्द्रस्नानके करोडों लोगोंचा जबदेस्त मुक्तवला करना पढ़ेगा । क्या अन्होंने थोडी देखे लिझे उह भी मोचा है कि बरनाको त्रिटिश साम्राजनें सिलानेटा कान किन्ता शर्मेनाक था है क्या सुन्हें गढ़ है कि हिन्दुस्तानको किन तरीकेने कब्जेने किया गया था र अन काले अध्यायको मै खोलना नहीं चाहता । असके बारेनें जितना रूप करा जाय. खतना ही अच्छा है । यह सब कहनेके साथ ही ने आए कंगोंसे नी कहना चाहुँगा कि आप यह न भूलें कि अगर भाप जिन्हानोंके बजाय जानवरोंकी तरह वस्त्ते रहे. तो सहँगे दानों मिजी हुसी आपक्री आवादी दुनियाकी बडी ताक्रतें द्वीत लेगी। अगर हिन्दुस्तानपर यह सुरीवत आओ तो खरो देखनेके लिओ में जिन्दा नहीं रहना बाहता । हिन्दुस्तानको अकेटे हाथों बचानेवाला में कीन होता हुँ देनार में यह जरूर चाहता हूँ कि आप मिस्टर चर्चिलकी मनिष्यगणीको गलत सावित कर है।

#### अनाजकी समस्या

अनाजकी मौज्दा गम्मीर परिस्थितिमें डॉ॰ राजेन्द्रप्रसादको अपनी सलाइका लाम देनेके लिओ खुनके आमंत्रणपर खुराकके विशेषज्ञ भिकद्वा हुँमें हैं। जिस अहम मामलेंम कोशी भूल होनेसे लाखो अिन्सान मुखनिपी मर सकते हैं। कुदरती या जिन्सानके पैदा किये हुओ अकालमें हिन्दुस्तानके करोडों नहीं, तो लाखों आदमी भूखसे मरे हैं। अिसलिओ यह हालत हिन्दुस्तानके लिओ नयी नहीं है। मेरी रायमें अक व्यवस्थित समाजमें अनाज और पानीकी कमीके सवालको कामयावीसे हल करनेके लिओ पहलेसे ही सोचे हुओ खुपाय हमेजा तैयार रहने चाहियें। अक व्यवस्थित समाज कैसा हो, और खुसे अिस सवालको केसे मुलक्ताना चाहिये, जिन वातोंपर विचार करनेका यह समय नहीं हैं। जिम वक्त तो हमें सिर्फ यही विचार करना है कि अनाजकी मौजूदा मर्थकर तामिको हम किस तरह कामयावीके साथ दूर कर सकते हैं।

#### स्वावसम्बन

मेरा खयाल है कि हम छोग यह काम कर सकते हैं। पहला सबक, जो हम सीखना है, वह है स्वावलम्बन और अपने आपपर मरांसा रखनेका। अगर हम यह सवक पूरी तरह सीख ले, तो विदेशोंपर निर्मर रहने और जिस तरह अपना दिवालियापन जाहिर करनेसे हम वच मकते हैं। यह बात धमण्डसे नहीं, बल्कि हकीकतोंको व्यानमे रखकर कहीं गओ है। हमारा देश छोटासा नहीं है, जो अपने अनाजके लिओ बाहरी महदपर निर्मर रहे। यह तो प्रेक छोटामोटा महाद्वीप है, जिसकी आवादी चालीए करांदके छगभग है। हमारे देशमें बढ़ीबढ़ी निदेशों, कभी किरमकी खुपजाब्यू जमीने और कभी न चुकनेवाला पश्चयन है। हमारे पशु अगर हमारी जहरतसे बहुत कम दूध देते हैं,

तो निनन परी तरहरे हनारा ही दोष है । हनारे पत्र निस लायक हैं कि वे क्सी भी हमें अपनी जरूरतरा दूध दे सकते हैं। पिछली इन्छ सदियोंने अगर हमारे देशकी तरफ दर्छक्य न हिया गया होता. तो भाव ख़रका भनाव रिर्फ ख़सीको काफी नहीं होता. वरिक पिछले नहायुद्धके कारण अनाजकी तगी भोगती हुआ द्वानेवाको भी श्रुसकी वररतना वहत कुछ अनाज हिन्द्रस्तानसे मिल जाता । अगुज दुानेयाके जिन देशोंने अनाजकी तमी है. खुनमे हिन्द्रस्तान भी शामिल है। आज तो यह मुरीवत घटनेके बजाय बढ़ती हुआ जान पड़ती है। नेरा यह चुझाव नहीं है कि जो दूसरे देश राजीख़शीसे हमें अपना अनाज भेजना चाहते हैं, झुनका अहमान मानते हुओ माल हे टेनेके बजाय हम ह्यमें लौटा दें। में सिर्फ अितना ही कहना चोहता हैं कि हम भीख न में गते फिरें। अपसे इस नीचे गिरते हैं। असमें डेशने भीतर अेक जगहते दूसरी जगह अनाज भेजनेकी कठिनाभियाँ और शामिल कर दीितये । हमारे वहाँ अनाव और दूसरी खानेपीनेकी चीजोंनो अेक जगहते दूसरी जगह शीव्रतासे मेजनेकी सहुलियतें नहीं हैं । क्षिसके साथ ही यह भी नभव है कि अनाजकी फेरवदकीके दरन्यान क्रुमने अितनी मिलावट कर ही जाय कि वह खाने लायक ही न रहे। हन असिस यातते औंदों नहीं नूँद सक्ते कि हमे अिन्सानके भटे द्वरे सब किस्मके स्वनावसे निपटना है । दुनियाके हिसी हिस्सेमें कैसा अन्सान नहीं मिलेगा, जिनमें ऊट म इस्ट क्मजोरी न हो ।

# विदेशी मददका मतलव

दूतरे, हम यह सी देखें कि हमें दूतरे देगोंसे कितनी मदद मिल सरती है। मुझे माहम हुआ है कि हमारी मौजूदा वररतांके तीन फी सर्वांचे ज्यादा मद्रद हम नहीं पा सकते। अगर यह बात सही है— मैंने क्सी माहिरोंसे जिसकी वॉच क्साओं है और खुन्होंने जिसे नहीं माना है— तो में पूरी तरह मानता हूँ कि बाहरी मददपर भरोसा क्रान वेदार है। यह तहरी है कि हमारे देशमें चैतींके लायक वो जमीन हैं, खुनके अैक्सेक जिच हिस्सेंगे हम ज्यादा पैसे दिलानेग्ली चीजोंके बनाय रोजाना काममें आनेवाल अनाव पैदा करें। अगर हम बाहरी मददपर जरा भी निर्भर रहे, तो हो सक्ता है कि अपने देशके भीतर ही अपनी जररतका अनाज पैदा करनेकी जो जबरदस्त कोशिंग हमें करनी चाहिये, असते हम यहऊ जायें। जो परती जमीन खेतीके वाममें लाजी जा नक्ती है, असे हम जहर अस काममें हों।

## केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण

सुक्षे भय है कि खानेपानेकी चीजोंको अन्य जगह जमा करके. वहाँसे सारे देगमे अन्हे पहुँचानेश तरीका तुक्तसानदेह है । विकेन्द्रीकरणके 'नरिये हम आसानीसे काले वाजारको खतम कर सकते हैं 'और चीजोंको यहाँमें वहाँ लाने-लेजानेमें लगनेवाले बक्त और पैसेकी बचत कर सकते है। हिन्दुस्तानके अनाज पैदा क्रनेवाले देहाती लोग अपनी फसलको मुहों वगैरासे यचानेकी तरकीयें जानते हैं । अनाजको **ओ**क स्टेशनसे दूसरे स्टेशन लाने-रेजानेम चहुँ वर्गग्राको असे खानेका काफी मौका मिलता है। अससे देशका करोडों रुपयोका नुकसान होता है और <sup>जब</sup> हम ओक ओक छटाक अनाजके लिओ तरसते हैं. तब देशका हजारों भेन अनाज जिम तरह यरवाद हो जाता है । अगर हरजेक हिन्दस्तानी वहाँ सुनिक्न हो वहाँ अनाज पैटा करनेकी जरुरतको महसूस करे, तो गायद हम भल जायें कि टेशमे कमी अनाजकी तंगी थी। ज्यादा धनात पैदा करने हा विषय किया है. जिसमें सबके लिओ आकर्षण है। भिम विषयपर में पूरे विस्तारके साथ तो नहीं बोल सका, मगर मुझे श्रम्भीट है कि मेरे अितना कहनेसे आप लोगोंके मनमे अिसके वारेमें रुचि पैदा हुआ होगी और समझदार लोगोका ध्यान अस वातकी तरफ सुटा होगा कि हरअेक जल्स जिस तारीफके छायक काममें मदद कर सकता है।

## · अनाजकी कमीका किस तरह सामना किया जाय ?

अब मै आपको यह बता दूँ कि बाहरसे हमको मिलनेवाले तीन फी सदी अनाजको हेनेसे जिन्कार करनेके बाद हम किस तरह अिस कमीको पूरा कर सकते हैं। हिन्दू लोग महीनेमें दो बार अेकादशीका अत रखते हैं।

मुसलमान और दूसरे फिरकोंके लोगोंको भी, खास करके जब करों हों भूजों मरते लोगोंके लिओ ओक्आप दिनका अपनास करना पहे, तो असकी अन्हें मनाही नहीं है। अगर सारा देश अस तरहके अपनासकी अहमियतको समझे, तो हमारे खुट होकर विवेशी अनाज टेजेंसे अिन्कार करनेके कारण जो कमी होगी, अमसे भी ज्यादा कमीको बह पूरी कर सकता है।

मेरी अपनी रायमें तो अगर अगाजके रेशनियम कोशी शुपयोग है भी, तो वह बहुत कम है। अगर अगाज पैदा करनेवालांको शुनकी मर्जीपर छोड दिया जाय, तो वे अपना अगाज वाजारमें लायेंगे और हरअेक्को अच्छा और खाने लायक अगाज मिलेगा, जो आज आसानीसे नहीं मिलता।

# वेसिडेण्ट द्रुमेनकी सलाइ

अनाजकी तगीके बारेमें अपनी वात खतन करनेसे पहले में आप लोगोंना ध्यान प्रेसिडेण्ट दुमेनकी अमेरिकन जनताको दी गर्आ श्रुप सलाहकी तरफ दिलाक्रेंगा, जिसमें अन्होंने कहा है कि अमेरिकन लोगोंनी कम रोटी खाकर यूरोपके मूर्जों मरते लोगोंके लिओ अनाव बनाना चाहिये । अन्होंने आगे कहा है कि अगर अमेरिकाके लोग खुद होकर जिस तरहका शुपनाम करेंगे, तो शुनकी तन्दुरस्तीमे कोओ कमी नहीं आयेगी । प्रेसिडेण्ड ट्रमेनको श्रुनके क्षिस परोपकारी रखपर मै वधाओ वेता हैं। मैं अस सुझावको माननेके टिओ तैयार नहीं हैं कि जिस परोपनारके पीछे अमेरिकाके लिओ माली फायदा अठानेना गन्दा जिरादा छिपा हुआ है। हिसी अिन्मानका न्याय "असके कार्नोपरसे चाहिये, खनके पीछे रहनेवाले अरादेसे नहीं । अक अगवानके और कोओ नहीं जानता कि अन्सानके दिलमें क्या है। अमेरिका भूखे यूरोपको अनाज देनेके लिओ अपवास करेगा या क्य चायेगा तो क्या यह कान हम अपने खदके लिओ नहीं कर सकें 1 अगर वहुतसे लोगोंका मुखसे मरना निद्वित है, तो हमें स्वादलम्बनके तरीनेसे खनको बचानेकी पूरीपूरी कोशिश करनेका यश तो क्सरे क्स छे ही छेना चाहिये। अससे अेक राष्ट्र सूँचा क्षुठना है।

हम झुम्मीट करें कि डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद द्वारा बुळाओ गओ कमेटी तव तक समाप्त नहीं होगी, जब तक वह देशकी मौजूदा अनाजकी भयंकर तंगीको दूर करनेका कोओ न्यावहारिक तरीका नहीं डूंढ निकालेगी।

#### २६

9-10-18b

#### ज्यादा कम्बलीके सिने अपील

प्रार्थनाके बाद अपना माषण ग्रुत्त करते हुओ गाधीजीने कहा कि परसेंके वादसे कुछ कम्बल मेरे पास और आये हैं। जिन दान देनेवालोंको मैं घन्यवाद देता हूं। मगर मुझे यह कहते हुओ दु ख होता है कि अगर अिसी तरह धीरे धीरे और अितनी कम तादादमें यह चीज मिलती रही, तो लाखों बेआसरा घरणाधियोंको हम कम्बल नहीं दे सकेंगे। जनताको अिन्हें अिकड़े करनेका असा वन्दोबस्त करना चाहिये कि थोड़े वक्तमे बहुत बड़ी तादादमें कम्बल अिकड़े किये जा सकें। जिन्हें गएणाधियोंको ठीक तरहसे बाँटनेके लिओ या तो आप मेरे पास मेन सकते हैं, या अपनी मर्जीके किसी जख्स या सस्यापर भरोसा करके खुन्हें सौप सकते हैं।

## कांग्रेसके सिद्धान्तीके प्रति सच्चे रहिये

निसके बाद गाधीजीने कहा कि मुझे यह कहते दु ख होता है कि देहरादून या खुसके आसपास अेक मुसलमान भाअिका खुन हो गया। खुसका अकमात्र कस्रू यह था कि यह मुसलमान था। क्या में हिन्दुस्तानी मंघके करोडों मुसलमानोंको हिन्दुस्तान छोड देनेके लिओ कह सकता हूँ थ आदित ये कहाँ जायेँ थ रेलगाहियों में मी तो वे पुरक्षित नहीं हैं ! यह सच है कि पाकिस्तानमें हिन्दुऑकी भी यही दुर्गति हो रही है । मगर दो गलत कामोसे अेक सही काम नहीं वन सकता। हिन्दुस्तानी संघके मुसलमानोंसे बदला लेकर आप पाकिस्तानके हिन्दुओं और सिक्खोंको कोओ मदद नहीं पहुँचा सकते। में आपसे अपील

करता हुँ कि जान कपने वर्न लोर लांग्रेस्की मंतिने प्रात्ते बस्वे बनें । क्या पिछटे ६० बर्सों में कांग्रेस्ते लेवा कोजी कान क्या है, विसते देशके हिस्को तुरुवान पहुँचा हो ! क्यार अब कांग्रेस्तें आपना विस्तात म रहा हो, तो जायको किन बारकी कावाधी है कि साप कांग्रेसी मिल्नेको हटाकर खुलकी अगहपर दूस्पोंको देश दें। मेंगर क्यार कार्युको अपने हायमें टेक्स कैया कोजी कान व करें, तिसके किले क्याको चादमें पड़राना पड़े।

#### अनाजका वण्ड्रोस

च्छ अनावने ज्योजिक वारेंसे याधीयीने सपने जो विचार जाहिर किये थे, खुनना किक करते हुने खुन्होंने ज्हा जि सुसे पक्षा विश्तान हैं जि अगर मेरे चुसवपर अनल क्या जायगा, तो २४ घंटेने अन्दर अनावकी तगी नाफी हद तक दूर हो जावगी। अिस्त विपयने खास जानकार लोग मेरे किम चुसावसे सहस्त हैं या नहीं यह अलग वात है।

#### वजीरोंको चेतावनी

मेरे पाम आहर कभी लोगोंने यह कहा कि जनताके सन्धी पुराने केंद्रोज अनलहारोंकी तरह ही मननाने हमसे कान करते हैं। अल पर प्रकाश बालनेवाले कुछ कागजात मी वे लोग मेरे पास छोउ गये हैं। अल सिलासेल्में मेंने मीत्रियोंसे बातचीत नहीं की। मगर अस मानलेने नेरी साफ एय है कि जिन बातोंके लिओ हम अमेज सरकारकी आलोचना करते रहे हैं, अनमेसे कोशी भी बात जिन्मेदार मैटियोंकी सुकुमतमें नहीं होनी बाहिये। अमेजी हुकुमतके दिनोमें बाअसराय, कानून बनाने और अनपर अमल करानेके लिओ ऑिडिनेन्स निमाल सकते थे। तब जुबिशिअल और अक्वीक्युटिव्ह (न्याय और शासन) के काम अक ही शब्सके पास रखनेका काफी विरोध किया गया था। तबसे अब तक असी कोशी बात नहीं हुआ जिससे अस विषयमे राग बदलनेती जररत हो। देशमें ऑिडिनेन्सका शासन विलयुक्त नहीं होना चाहिये। कानून बनानेका अधिकार सिर्फ आपकी धारा समाओंको रहे। सर्नोरोंको, जब जनता चाहे, तब अनके परोंचे हटाया जा सकता है। सुन्ते कामोंकी जाँच करनेवा अधिकार आपकी अदालतोंको रहे। सुन्ते कामोंकी जाँच करनेवा अधिकार आपकी अदालतोंको रहे।

अिन्साफको सस्ता, सरल और वेदाग बनानेकी भरसक कोशिश करनी चाहिये। अस ममसदको पूरा करनेके लिओ 'पंचायतराज का प्रशाव रखा गया है। हाओ कोर्टके लिओ यह मुमिनेन नहीं कि वह लाखों लोगोंके झगडे निपटा सके। सिर्फ गैरमामूली हालतोंम ही आकस्मिक कानून बनानेकी जररत पहती है। कानून बनानेमें कुछ ज्यादा देर मले लगे, मगर अक्काक्युटिन्हको लेकिस्लेटिन्ह असेम्बलीपर हावी न होने दिया जाय। अस बक्त कोओ खुदाहरण तो मुझे याद नहीं है, सगर अलग अलग स्वोंसे मेरे पास जो खत आये हैं, खुनके ही आधारपर मैंने ये वातें कही हैं। असिलिओ जब मे जनतासे अपील करता हूं कि वह अपने हाथमे कानून न ले, तभी जनताके मंत्रियोसे भी अपील करता हूँ कि जिन पुराने तरी हों खुन्होंने निन्दा की है, खुन्होंको खुद अपनानेके खिलाफ वे सावधानी लें।

#### रामराजका रहस्य

जनतासे में ओव बार फिर अपील करूँगा कि वह अपनी सरकारके प्रति सच्ची व वफादार बने और या तो श्वसकी ताकत बढाये या श्वसे अपनी जगहसे अलग करदे. जिसका कि क्षुसे पूरा पूरा अधिकार है। जवाहरलालजी सन्ने जवाहर हैं। वे कभी हिन्दू राज कायम करनेकी वातका समर्थन नहीं कर सकते और न सरदार ही, जिन्होंने सुसलमानोंकी हिफाजत की है, अैसा कर सकते हैं। जो भी मे अपने आपको अेक सनातनी हिन्दू कहता हूं, फिर भी मुझे अस वातका अमिमान है कि दिक्खनी अफ्रीकाके स्वर्गीय अिमाम साहव मेरे साथ हिन्द्रस्तान आये थे और सावरमती आश्रममे खनकी मृत्यु हुआ थी। खनकी लडकी और दामाट अभी भी सावरमतीमें हैं। क्या मै या सरदार ख़ुन्हें निकाल दें <sup>2</sup> मेरा हिन्दू धर्म मुझे सिखाता है कि मै सब बर्मोकी अिज्जत करूँ। यही रामराजका रहस्य है । अगर जोगोंको जनाहरलालजी, सरदार पटेल व अनके साधियोंपर श्रद्धा और विस्वास न रहे. तो वे अन्हें बदल समते हैं, डेक्टिन होग खनसे यह खम्मीद नहीं कर सकते, और खन्हें करनी भी नहीं चाहिये कि वे अपनी आत्माके खिलाफ हिन्द्रस्तानको सिर्फ हिन्दुओंका ही मुल्क मान छैं । अससे तो बरवारी ही होगी ।

#### प्रमोपे यजाय कश्यल वीजिये

गाणीमीने कहा कि एउ एक्बल मेरे पास और भाषे हैं । हैन्स्सिक बाद ओक होम्स मेरे पास आपे और स्वाहीन हुने देने या राम्स्स मेरनेही भिरात जाहिर ही । मेने सुनी राम्स्स मेरनेहें किये रामा । जब में समामें आ रहा था, पर हुने ओक आधार रामा के रामी हिने हिने हैं कि भाषा । समा के रामी है लिने मुझे पान मी रामे हिंगे जिल्हें मेरे किया । समा के रामी है सजाय राम्बल हैना जमारा प्रस्ता रामा ।

## घटादुरीकी अहिमा

अंक भने आजनी मुसमें मिनने असे ये। ये देणार्तने भा रहे थे। रेलगार्शके जिल दिल्वेने ये सक्त पर रहे थे, पर हिन्दुओं और मिस्तोंने भग था । अग दिन्येमें चर्नाते और नये आतमी पर लोगोंको सर हुआ । पट्टोग असी अपनी जार समार वताओं । मगर असकी कलाओगर कुछ गरा हुआ भा, जी बनाम भा कि यह सुसलमान है। अनुना काकी था। अस आदमी है पुरा मारकर बसनामें फेंक दिया गया । १९० सके आदमीने पड़ा हि ये शुन दरवरी देग न सके और अन्होंने अपना ग्रंड फेर् लिया । मैंने मुने दाँटा कि आपने अपनी जानरा नानरा अद्वाकर भी अन समलमान माओको बचानेकी होनिया क्यों न की विभार आप अमा परते ता सुमिति था रि अम सुसलमान भाओं है जान उन जाती, आएने भापकी जान चर्ना जाती । यह बहादुरही अहिमा होती । यह भी सम्भा था कि आपकी बहादुरीका असर दूनरे मुनाफिरोंपर पत्ता और निरंध क्रतेमें वे भी आपका नाथ देते । अन भले टोस्नने मजूर किया कि यह बात शुनके दिमागमें श्रम वक्त नहीं आओ, अगरचे शुने आना चाहिये था।

मुहे जिस क्चिरि ग्लानि हुआ कि सभी मुसाफिर दिलसे अस होतानीभरे काममे शामिल थे, अगरचे तिसपर भी मेरी सलाह यही होती कि शुन भाजीको अपनी जानका खतरा शुठाकर भी शुसका विरोध करना चाहिये था। मैंने महस्स किया है कि अग्रेज सरकारके खिलाफ हमारी लड़ाओं वहादुरकी अहिंसाके आधारपर नहीं थी। शुसका नतीजा में और साथ ही सारा देण भुगत रहा है। अगर हो सके, तो मैं अपने जीवनके बचे हुओ दिन, लोगोंमें बहादुरकी अहिंसा पैदा करनेंग विताना चाहता हूं। यह ओक मुश्किल काम है। मैं मंजूर करता हूं कि पाकिस्तानमें जो कुछ हुआ है और हो रहा है, वह बहुत शुरा है। मगर हिन्दु-स्तानीसंघम जो कुछ हो रहा है, वह भी शुतना ही शुरा है। अस यातम पता लगाते बैठना फिज़्ल है कि शुरुआत किसने की, या किसकी गलती ज्यादा थी। अगर दोनों अब दोस्त बनना चाहते हैं, तो शुन्हें थीती हुआ बातें भूलनी होंगी। अगर वे वचन और कमेंसे बढ़ल लेकी बात छोड़ हैं, तो कलके दुश्मन आज दोस्त बन मफते हैं।

# अखवारोंका फुर्जु

अखवारोंका जनतापर जनरदस्त असर होता है। सम्पादकोंका फर्ज है कि वे अपने अखनारोंमें गलत खनरें न दें या जैसी खनरें न छापें, जिनसे जनताम खुतेजना फेले। अेक अखनारों मेंने पढ़ा कि साडोंमें मेंनेंने हिन्दुओंपर हमला कर दिया। अिस खनरते मुझे नेचैन कर दिया। मगर दूमरे दिन अखनारोंमें यह पढ़कर मुझे खुत्री हुआ कि वह खनर गलत थी। असे कजी खुदाहरण दिये जा सकते हैं। सम्पादकों और खुप-सम्पादकोंको खनरें छापने और खुन्हें खास रूप देनेमें बहुत ज्यादा सावधानी लेनेकी जरुरत है। आजादीकी हालतमें सरकारोंके लिओ यह करीन करीन आममन है कि ने अखनारोंपर कानू रखें। जनताका फर्ज है कि वह अखनारोंपर कड़ी नजर रखे और खुन्हें ठीक रास्तेपर चलाये। पर्दी-लिखी जनताको चाहिये कि वह अखनानेनाले या गन्दे अखनारोंकी मटद करनेसे अन्कार कर है।

# फौज और पुलिसका फुर्ज़

जिस तरह प्रेस दिनी राजना मजबूत अन होता है, झुधी तरह फौज और पुल्सि भी हैं । वे निसीकी तरफदारी नहीं कर सक्तीं । माम्प्रदायिक आभारपर फौज और पुल्सिका बँटवारा वहुत बुरी चीज हैं । हेन्नि अगर फौज और पुल्मि साम्प्रदायिक विचारकी वन जाती हैं, तो झुसजा नतीजा बरवारी ही होगा । हिन्दुस्तानी संबक्षी फौज और पुल्सिका यह फर्ज है कि वे जान वेक्स भी अरुपसत्वालोंकी दिफाजत करें । वे अपने अिस पहले फर्जिको अेक पलके लिओ भी भुला नहीं सकतीं । यही चात में पिक्स्तानकी फौज और पुल्लिक वारेम मी कहूँगा, जिन्हें वहाँके अरुपसत्वालोंकी रक्षा करनी ही चाहिये । पाक्स्तानकी फौज और पुल्सि मेरी वात नानें या न मानें, लेकिन मै यूनियनकी फौज और पुल्सिसे सही कान करा सकूँ, तो मुझे पक्का विश्वास है कि पाक्स्तानको भी जैसा करना पड़ेगा ।

क्षिम बातने सारी दुनियापर प्रभाव डाला है कि हिन्दुस्तानने विना ख्न बहाये आजादी पाओ है। फौज और पुलिसको अपने सही बरतावसे क्षस आजादी पाओ है। फौज और पुलिसको अपने सही बरतावसे क्षस आजादीके लायक बनना होगा। असके अदा करना चाहिये। जब तक हर नागरिक सरकारनी तरफ अपना फर्च अदा नहीं करता, तब तक कोओ आजाद सरकार शासन चला ही नहीं सक्ती। मैं यहाँ खुन्हें आहिंसक बनानेकी वात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि वे आहिंसाको मानें या न मानें, लेकिन अपना बरताव ठीज रखें। अगर खुन्होंने मेरी बातपर ध्यान नहीं दिया, तो बादमें खुन्हें पहताना होगा।

## जल्दी कम्बल दीजिये

मुसे आज दिनमें कमसे कम २० कम्बल मिले हैं। मै दानियोंसे अपील करता हूँ कि वे जल्दी जल्दी अपना दान दें। क्योंकि अक्तूबरके दूसरे तीलरे हफ्तेले दिल्लीमें तेज सर्दी पड़ने लगती है। दान समयपर न दिया जाय, तो वह अपनी कीमत खो ठेता है।

# शान्तिसे सुनना ही काफी नहीं

आप मेरी बात आन्तिसे सुनते हैं, जिसके छित्रे में आपका अहमान नानता हूँ । छेकिन जितनेसे ही काम नहीं बळेगा । अगर मेरी सजाह सुनने लायक हैं, तो क्षुमपर खापको असल भी करना चाहिये।

#### पाकिस्तानके अल्पमतवाले

पाकिस्तानमे हिन्दू और विक्स मयकर दशामे हैं। 'पाकिस्तान छोडकर हिन्दुस्तानी संघमे आनेका काम बडा कठिन है। कभी लोग रास्तेमें ही मर आयेगे। पाकिस्तान छोडकर यूनियनमें आ आनेके बाद भी गरणार्थी-छावानेगोंमें शुनकी दशा बहुत अच्छी नहीं हो जाती। इस्तेनकी छावनीमें हजारों लोग आसमानके नीचे पड़े हैं। वहाँ डाक्टरी मदद काफी नहीं है, न शुन्हे ताकत देनेवाला खाना ही मिलता है। जिसके लिओ सरकारको दोप देना गलत होगा। मैं लोगोंको क्या मलाह दूँ आज दिनमें पिक्चम पाकिस्तानके कुछ दोस्त मुझसे मिले थे। शुन्होंने मुझे अपने हु.खदर्दकी कहानी मुनाओ और कहा कि पाकिस्तानमें रह जानेवाले छोगोंको जल्यी ही यूनियनमें ले आना जाहिये। मै सरकार नहीं हूँ। लेकिन आवकी गैरमामूली हालतोंमें कोजी भी सरकार पूरी तरह चाहनेपर मी वह सब नहीं कर सकती, जो वह करना चाहती है। पूरवी वंगालसे सबर आधी है कि वहाँसे मी लोगोंने

भागना शर कर दिया है। मैं अिमका कारण नहीं जानता। मेरे साथ काम करनेवाले — जिनमें सतीशनाव और खादी प्रतिप्रानके दूसरे लोग भी है - प्यारेलालजी, रन गाघी, अमनलसलाम बहन और सरदार जीवनसिंघजी आज भी वहाँ काम पर रहे हैं। मैंने गुद नोआखाठीया दौरा करके लोगोंको यह समझानेकी कोशिश की थी कि वे मारा हर होड हैं। अस खबरने महे लोगों और सरनारके फर्चपर सोचनेका मौका दिया है। जो शेक राजको छोड़नर इसरे राजमें आ रहे हैं, वे यह मोचते होंगे कि हिन्दुम्तानी सबमें खनकी हालत बड़ी अच्छी हो जायगी । लेक्नि अनमा यह स्वयाल गलत हैं । पूरे दिलसे चाहनेपर भी सरकार अितने शरणाधियोंके खाने-पीने और रहने बगैराका अिन्तजान नहीं कर सकती । वह शरणार्थियोंके लिओ फिरसे पहले जैसी हालत पैदा नहीं कर सकेगी। वह लोगोंको यही सलाह दे सकती है कि वे अपनी अपनी जगहोंपर जमे रहें और अपनी रक्षाके छिओ भगवानके सिवा किसीकी तरफ न देखें । अगर अन्हें भरना भी पढे, तो वे वहादरीसे अपने धरोंनें ही नरें । स्वभावत संघन्ने सरकारका यह फर्ज होगा कि वह दूसरी सरकारमे अपने अल्पसख्यकोंकी सरक्षात्री माँग करे । दोनों सरकारोंका यह फर्क है कि वे मीजूटा हालतोंमें मिलजुलकर सही बरताव करें । अगर यह अचित बात नहीं होती, तो जिसका लाजमी नतीजा होगा लहाओ । लहाओकी हिमायत क्रनेवाला में आखिरी सादमी होसँगा। वेकिन में यह जानता है कि जिन सरकारोंके पास फीड़ें और हथियार हैं, वे लडाओके तिवा दूसरा रास्ता अख्तियार कर ही नहीं सन्तीं। भैसा कोओ रास्ता सर्वनाशका रास्ता होगा । आवादीके फेरबदलमें होनेवाली मौतसे किसीको कोओ फायदा नहीं होता। फेरवदलसे राहत-कामकी और लोगोंको फिरसे वसानेकी वहीं वहीं सनस्याओं खड़ी होती हैं।

## , और कम्बल मिले

गाधीजीने जाहिर किया कि मेरे पास सीर वहुतसे कम्बल आये हैं। कम्बल खरीदनेके लिओ कुछ रुपये और अेक सोनेकी झँगूठी भी रानमें मिली हैं। बडोदासे मुझे ओक तार मिला हैं, जिसमें बताया गया है कि वहाँ शरणाधियोंके लिओ ८०० कम्बल तैयार हैं। और भी ज्यादा तादादमें मेजे जा मकते हैं, बशतें रेलसे भेजनेकी जिजाजत मिल जाय। मुझे आशा है कि अिस रफ्तारसे शरणाधियोंको सर्दोकी बरवारीसे बचानेके लिओ काफी कम्बल अिकट्टे हो जायेंगे।

## खाने और कपड़ेकी तंगी

आज देशमें खाने और कपड़ेकी भारी तंगी है। आजादीके आनेसे यह तंगी पहलेसे ज्यादा अयंकर रूपमें दिखाओं देने लगी है। मैं जिसका कारण समझ नहीं सकता। यह आजादीकी निशानी नहीं है। हिन्दुस्तानकी आजादी जिसलिओ और भी ज्यादा कीमती हो जाती है कि जिन साथनोंसे हमने श्रुसे पाया है, श्रुनकी सारी दुनियाने तारीफ की है। हमारी आजादीकी लडाओंमे ख्न नहीं बहा। असी आजादीकी हमारी समस्याओं पहलेके बजाय ज्यादा तेजीसे हल करनेमें मदद करनी चाहिये।

खराकके वारेमें में कहूँगा कि आजका कण्ट्रोल और रैशनिंगका तरीका गैरज़दरती और व्यापारके श्रुम्लोंके खिलाफ है। हमारे पास श्रुपजाख् कमीनकी कमी नहीं है, मिंचाओंके लिजे काफी पानी हैं और काम करनेके लिजे काफी आदमी हैं। असी हालतमें खराककी तगी क्यों होनी चाहिये? जनताको स्वावलम्बनका पाठ पढ़ाना चाहिये! स्रेक बार जब लोग यह समझ लेंगे कि श्रुन्हें अपने ही पाँगोंपर खरे रहना है, तो सारे वातावरणमें स्रेक विजलीनी हौड़ जायगी। यह मशहूर बात

है कि असल बीमारिसे जितने लोग नहीं मरते, श्रुससे कहा ज्यादा श्रुसके दरसे नर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अक्त के नक्टका ' सारा दर टोट दें। लेकिन कार्त यही है कि आप अपनी जरूरतें लुट पूरी करनेका कुदरती कदम श्रुठाये। मुझे पक्का विश्वास है कि लुराक परसे कण्योल श्रुठा लेनेसे देशमें अकाल नहीं पहेगा और लोग भुस्तनरिके विकार नहीं होंगे।

असी तरह हिन्दुस्नानमें क्पदेकी तगी होनेका भी कोओ कारण नहीं है। हिन्दुस्तान अपनी जररतसे ज्यादा क्पास पैदा करता है। लोगोंको खद बातना और बनना चाहिये। अिसलिओ में तो चाहता है कि कपडेका कपड़ोल भी खुठा दिया जाय । हो सकता है कि जिमसे क्षपडेकी कीमत बढ जाय। महासे यह कहा गया है और मेरा विस्तान है कि अगर लोग कमसे कम छह महीने तक कपटा न स्वरीटें, तो स्वभावत कपडेकी कीमत घट जायगी। और मैंने यह सझाया है कि असी बीच जरूरत पडनेपर लोगोंको अपनी लाडी तैयार करनी चाहिये। अस मौकेपर में अपने अस विश्वासपर अमल करनेकी वात नहीं कहता कि खादीके अिस्तेमालमें इसरे किसी कपडेका अस्तेमाल जानिल नहीं है। ओक बार लोग अपनी खराक और कपड़ा खट वैटा करने लगे कि **अ**नका सारा दृष्टिकोण ही बदल जायगा। आज हमें सिर्फ सियासी आजारी मिली है। मेरी सलाहपर अनल करनेसे आप माली आजारी मी हासिल करेंगे और असे गाँवोंका ओक ओक आदमी महसस करेगा। तब लोगोंके पास आपसमे सगडनेका समय या अच्छा नहीं रह जायगी। भिसका नतीजा यह होगा कि शराब, जुआ बगैरा जैसी दूसरी पुराजियाँ भी हृट वार्येगी। तब हिन्दुस्तानके लोग आजारीके हर मानीमें आचाद हो नार्येंगे । भगवान मी खनकी मदद करेगा, क्योंकि वह श्रुन्हींकी मदद करता है, जो खद अपनी सदद करते हैं।

#### चरखा जयन्ती

प्रार्थनाके बादके अपने माषणमें गाधीजीने लोगोंको याद दिलाया कि आज भादाँ विद वारस है। अस दिनको गुजरात, कच्छ और काठियावाहमें रेंटियावारस या चरखाजयन्तीके नामसे लोग जानते हैं। आज जगहं जगह सभामें की जाती हैं और लोगोंको चरखेके प्रोप्राम और अससे जुने हुने कामोंकी याद दिलाजी जाती है। आजका समय अस्ताह और धूमधामसे चरखाजयन्ती मनानेका नहीं है। मैने चरखेको असमें कि वह प्रतीक आज खतम हो गया है, वर्ना आप भाजीमाजीका खून और जिसी तरहके दूसरे हिंसामरे काम होते न देखते। मै अपने आपसे पूछता हूँ कि क्या चरखाजयन्तीका अस्त्य विलक्जल बन्द कर देना ठीक न होगा है लेकन मेरे दिलमें यह आशा छिपी हुओ है कि हिन्दुस्तानमे कमसे कम कुछ आदमी तो असे होंगे, जो चरखेके सन्देशको वफादारीसे मानते होंगे। अन्हीं लोगोंके खातिर चरखाजयन्तीका अस्तव बाल, रहना बाहिये।

#### हरिजनोंके लिओ बिल्ले

मैंने कल अेक बयानमें देखा था कि श्री मण्डल साहव और पाकिस्तान केविनेटके कुछ दूसरे मेम्बरोंने यह तय किया है कि हरिजनोंसे मैसे बिल्ले लगानेकी शाशा रखी बायगी जो अनके अछूत होनेकी निशानी हों। अन बिल्लोंमे चाँद और तारेकी छाप होगी। यह फैसला हरिजनोंका दूसरे हिन्दुओसे फर्क दिखानेके अिरादेसे किया गया है। मेरी रायमे असका लाजमी नतीजा यह होगा कि जो हरिजन पाकिस्तानमें रहेगे, शुन्हें आखिरमें असलमान बनना पहेगा। विली विश्वास सीर आत्माकी

प्रेरणांसे लोग धर्म बदल, तो खुतके खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है। अपनी अिन्छांसे हेरिजन बन जानेके कारण मै हरिजनोंके मनको जानता हूँ। आज अक भी हरिजन जैमा नहीं है, जो अिस्लाममें शासिल किया जा सके। अिस्लामके वारेमें वे क्या जानते हैं व न वे यही समसते हैं कि हे हिन्दू क्यों हैं। हर धर्मके माननेवालोंपर यही बात लागू होती है। आज वे जो कुछ भी है, वह अिसीलिओ हैं कि वे किसी खास धर्ममें पैदा हुओ हैं। अनर वे अपना धर्म बदलेंगे, तो सिर्फ मजबूर होकर, या अस लालचमें पहकर, जो अन्हें धर्म बदलेंगे, तो सिर्फ मजबूर होकर, या अस लालचमें पहकर, जो खुन्हें धर्म बदलेंगे लिओ दिखाया जायगा। आजके वातावरणमें लोग खुद होकर धर्म बदलें, तो भी असे मच्चा या कानूनी नहीं मानना चाहिये। धर्मको जीवनसे भी ज्यादा प्यारा और ज्यादा कीमती समझना चाहिये। जो अस सचाअपर अमल करते हैं वे अस आदनीके बनिस्वत ज्यादा अच्छे हिन्दू हैं, जो हिन्दू धर्मश्रालोंना जानकार तो हैं, लेकिन जिसना धर्म समझके समय टिका नहीं रहता।

#### दशहरा और वकर अीद

निवके याद गाधीजीने दशहरा और बकर अदिके पास आ रहे त्योरारोका जिक किया और हिन्दुओं व मुसलमानोंसे अपील की कि वे ज्यादासे ज्यादा सावधान रहें और निस मौकेपर के क दूसरेकी भावनाओं को तेस न पहुँचायें। में बाहता हूँ कि अन त्योहारोंके मौकेपर दोनों पार्टियाँ साम्प्रदायिक दगोंको जन्म देनेवाले कारणोंसे वचें।

### दक्षिण अफीकाका सत्याग्रह

आखिरमें गाधीजीने दक्षिण अफ्रीकामें करूते शुरू किये जानेवाले नलाग्रहक जिक करते हुओ कहा, वहाँ सलाग्रह कुछ समय तक पहले चला था । बीचमें वह योडे दिनोंके लिओ वन्द कर दिया गया था । हिन्दुरूनानका मामला स्पुक्त राष्ट्रसंग्रके सामने हैं और दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुओं और मुमलमानोंने नलसे फिर सलाग्रह शुरू करनेका फैसला किया है । मेरी खुन लोगोंको यह सलाह है कि वे हिन्दुस्तानी संघ और पाकिस्तानकी सरकारोंकी मदद साँगें । दोनों सरकारोंका यह फर्ज है कि वे दक्षिण अफ्रीकाके, हिन्दुस्तानियोंकी भरसक मदद करें और अन्हें बढावा दें। सफल सत्याष्ट्रकी गर्त यही है कि हमारा मकसद गृद्ध और सही हो और श्रुसे हासिल करनेके साधन पूरी तरह अहिंसक हों। अगर दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानी अिन गर्तीका पालन करेंगे, तो श्रुन्हें जरर सफलता मिळेगी।

## 38

12-10-180

# ं दारणार्थियोंके वारेमें दो वातें

आज दिनमें मुझे और ज्यादा कम्बल मिले हैं। लोगोंने रजाक्षियाँ देनेका बचन भी दिया है। कुछ मिलें भी गरणार्थियोक्षे लिओ रजाक्षियाँ तैयार करना रही हैं। कम्बलोंकी तरह रजाक्षियाँ ओखमें स्खी नहीं रह सकेंगी। ने गीली हो जायँगी। लेकिन श्रुन्हें ओससे बचानेका ओक आखान रास्ता यह हो सकता है कि रातमें श्रुन्हें पुराने अखवारोंसे ढंक लिया जाय। रजाक्षियोंमें ओक फायदा यह है कि वे श्रुपेशी जा सकती हैं। श्रुनका कपडा घोया जा सकता है और रजीको हायसे पींजकर दुवारा भरा जा सकता है।

जो आहरतको मदद माँगते हैं, वे बदकिरसतीको मी खुगकिरसतीमें बदल सकते हैं। गरणार्थियों में कुछ लोग असे हैं, जो दु.खदर्द श्रुठानेके कारण कडुवाइटसे भरे हुने हैं। खुनके दिलों में ग्रुस्सेकी आग जल रही हैं। केकिन ग्रुस्सेसे कोभी फायदा नहीं होगा। में जानता हूँ कि वे एगहाल लोग थे। आज वे अपना सब कुछ खो चुके हैं। जब तक वे लिज्जत, शान और सुरक्षाकी गारण्टीके साथ अपने घरोंको नहीं जीटते, तब तक खुन्हें छावनीके जीवनमें ही अच्छेसे अच्छा\_काम करना चाहिये। लिसलिओ सोचसमझकर घरोंको लौटनेकी बात तो बढे लम्बे समयका प्रोप्राम है। ठेकिन अस बीच शरणार्थी लोग क्या करे हैं मुझे यह बताया गया है कि पाकिस्तानसे आनेवाले लोगोंमें ७५ फी सदी व्यापारी हैं। वे सब तो हिन्दुस्तानी सघमें व्यापार शुरू करनेकी

आशा नहीं रख सकते । भैसा करनेसे वे संघकी सारी माली व्यवस्थाको विगाह देंगे । ख़न्हें हाथसे काम करना सीखना होगा । डॉक्टरों, नसीं वगैरा जैसे किसी धन्धेको जाननेवाले लोगोंके लिओ सघमें काम मिलना कठिन नहीं होना चाहिये। जो यह महत्तस करते हैं कि पाकिस्तानमें श्रन्हें निकाल दिया गया है, खुन्हें यह जानना चाहिये कि वे सारे हिन्दुस्तानके नागरिक हैं, न कि सिर्फ पनान, सर्दूहरी स्वे या सिन्धके। शर्त यह है कि वे जहाँ कहीं जायें, वहाँके रहनेवालोंमें दूधमें शरकी तरह वलमिल नार्ये । ख़न्हें मेहनती बनना और अपने व्यवहारमें अीमानदार रहना चाहिये । शुन्हें यह महसूस करना चाहिये कि वे हिन्दुस्तानकी सेवा क्रते और झुसके यशको बढानेके लिओ पैदा हुओ हैं, न कि **झसके नामपर कालिख पोतने या असे दिनयाकी औँ खोँसे गिरानेके** लिओ । खुन्हें अपना समय जुआ खेलने, शराव पीने या आपसी लडासी-क्षगदेमें बरवाद नहीं करना चाहिये । गलती करना अिन्सानका स्वभाव है। लेकिन अिन्सानोंको गलतियोंसे सवक सीखने और दुवारा गलती न करनेकी ताकत भी दी गभी है । अगर शरणार्थी भेरी सलाह मानेंगे, तो वे जहाँ कहीं मी जायेंगे, वहाँ फायदेमन्द सावित होंगे और हर स्वेके लोग खुछे दिलसे झुनका स्वागत करेंगे।

32

35-30-,80

### शरणार्थयोसे

क्ल मेंने भएणार्थियोंकी छानानियोंके वारेमें कुछ बातें कही थीं । छुनमें अमेर्जोंके समाजी जीवनका, अभाव है । आज शामको मे छुनके बारेमें और ज्यादा बातें कहुँगा, क्योंकि मे छुन्हें बहुत महत्त्व देता हूँ। हालाँकि हमारे यहाँ धार्मिक और दूसरी तरहके मेळे अरते हैं और कामेसके जलसे और कान्फरेन्से होती हैं, फिर भी अक राष्ट्रके नाते हम ठीकठीऊ अर्थमें केम्प-जीवन नितानेके आदी नहीं हैं । मै कामेसके कभी जलमां और चान्फरेन्नोंने भामिल हुआ हैं और दूसरे फेम्पोंका भी मुद्दे अनुभव है । मे १९१५में हरहारके कुम्म मेटेमें गया था । वहीं मुद्रे अजीनामें होटे हुओ अपने नाविबोंके साथ भारत-सेवक समितिके केरपरें तेना करनेना सौभाग्य मिला था । असके वारेमें असके सिवा मुखे उठ नहीं जुना है कि वहाँ मेरी और मेरे मायियोंकी प्रेमसे फिलर टी गंभी । टेकिन हमारे लोग कैमा केम्प-जीवन विताते हैं, असे देखकर मुखे कीओ एशी नहीं होती । हममें समाजी सफाभीकी भावनाकी कमी ि। नतीजा यह होता **एँ कि केम्प्रे रातरना**क गन्दगी और कहा-करकट जमा हो जाता है, जिनसे छतनी गीमारियाँ फैलनेना दर रहता है। हमारे पालाने आम तौरपर भितने गन्दे होते हैं कि जिसका बयान नहीं किया जा भरता । लोग गोचते हैं कि वे वहीं भी दर्श-पेशाय कर मक्ते हैं। यहाँ तक कि वे पाँवत्र नदियों के किनारों को भी नहीं छोडते. जहाँ अक्सर लोग जाया-आया परते हैं । असे लोग अक तरहका अपना हरू नमझते हैं कि अपने पहोसियोंका धोड़ा भी खयाल किये बिना वे वहीं भी थक मस्ते हैं । इसारी रमोओका जिन्तजास भी कोओ ज्यादा अच्छा नहीं होता । सक्लियोंका टोस्तोंकी तरह हर जगह स्वागत किया जाता है। रमोश्रीकी चीजोंको श्रनसे बचानेकी कोश्री चिन्ना नहीं ही जाती । हम यह भूल जाते हैं कि वे अक पर पहले किसी भी तरहकी गन्दगी और कृदे-वरकटपर बैठी होंगी और किसी छतकी बीमारीके कीटे अपने साथ है आश्री होंगी । केम्पोंमें किसी योजनाके आधारपर लोगोंके रहनेमा अिन्तजाम नहीं किया जाता। केम्प-जीवनकी यह तसवीर में बदाचदासर नहीं दिखा रहा है । मै केम्पोंमें होनेवाले घोरगुलका जिक किये विना भी नहीं रह सकता. जो वहाँ रहनेवालेको सहना पहला है ।

व्यवस्था, योजना और पूरी पूरी सफामीके लिओ मैं फौजी केम्पकी
. आर्ट्य मानता हूँ । मैंने फौजकी जररतको कसी नहीं माना । लेकिन
लिमका यह मतलत्र नहीं कि खुर्ममें कोओ अच्छाओ है ही नहीं ।
सुससे हमें अनुशासन, मिलेजुले समाजी जीवन, सफामी और समयके
ठीक ठीक वैंटनारेका, जिसमें हर खुपयोगी कामके लिओ जगह होती है,

कीनवी चक्क ल्लिया है। फौज़ों केम्प्स पूरी खानोकी होवी है। वह कुछ ही घट्टोंमें खड़ा किया गया केन्यासका गहर होता है। मैं बाहरा हैं कि हमारी शरपार्थियोंकी छावनियें अंच आदर्शको अपनावें। तब पानी निरे या न गिरे, छोगोंको किसी सरहकी असुविधा या स्टब्लेंग नहीं होगी।

बगर किन छानिन्दोंने सब केंग सारा सान, यहाँ तह कि केनवाच्या शहर खड़ा करनेया कान मी, खड़ करें: अगर वे हुद पाय ने सान करें, शह क्यांचें, रास्ते बनायें, नाहियों सोटें, खाना पन यें. काड़े साठ करें, तो छावनिन्दां सर्व विकक्षत कन हो जाप । वह रिवेशकों किया के सिक्त नहीं सनसना चाहिये । छावनीये नन्द्रन्त रखनेताया केंसी नी कन सेक्सी किया रखता है। कमर दिन्मेदारीकों सनस्कर सावधानीमें किन्न्याम और देखनाक की जाय, तो सनावों अंदनमें सही और यहरी जानि देश की जा सकरी है। तब सबसुब मीजूरा मुसेबत गुप्त वादानि करने बहु की सुर्व की सु

कन्यलों कोर रवालियोंका नेरे पास आना जारी है। क्रुडे हुर्किक है कि बहुत बस्टी हम कह सकेंगे कि आनेवाकी ठउड़ते कर गोर्चिको बचानेके किसे हमारे पास जिन चीजोंडी कमी नहीं होगी।

#### अक अच्छी मिसाल

भएना भाषण शुरू करते हुओ गाधीजीने लोगोंसे कहा कि आज मेरे पास और ज्यादा कम्बल आ गये हैं। आर्य समाज गर्ल्स स्कूलकी दो अध्यापिकार्ये और क्रम्बल आ गये हैं। आर्य समाज गर्ल्स स्कूलकी दो अध्यापिकार्ये और क्रम्बल मेरे पाम लामी थीं। मगर अिन भेंटोंसे ज्यादा खुशी मुझे अध्यापिकाकी अिस रिपोर्ट्से हुआ कि अनावके कण्ट्रोलके बारेमें अपील निकालकर मेंने जो सलाह दी है कि बाहरसे अनाजका आयात बन्द करनेपर हमारे यहाँ खाद्य पदायोंमें जो हमी आये, शुसे पदकर स्कूलकी अध्यापिकाओं और लडकियोंने हर गुरुवारको श्रुपवास रखनेका निश्चय किया है। श्रुन्होंने यह भी तय किया है कि वे अपने बगीचमें जो क्रस्ट अनाज पैदा हो सकेगा, पैदा करनेकी कोशिंग करेंगी। अगर सभी अिस तरह काम करें, तो अनाजकी त्यीका सवाल बहुत थोडे समयमें हल हो जाय।

वादमे शीरानके राजदूत (चार्ज-डी-अफेअर्स) और झुनकी पत्नी सुझि मिलने आये थे। वे बहुतसे कम्बल भेंट क्र्नेके 'लिओ लाये, जिन्हें मेंने आभार मानते हुओ है छिया।

#### सिक्ख दोस्तोंसे वातचीत

आज दिनमें बहुतसे सिक्ख दोस्त मुझसे मिछे । वे टो टोछियोंमें भेकके बाट अेक मेरे पान आये । मेरी खुनसे छम्बी चर्चामें हुआँ, जिनका मार यह था कि हम आपस आपसमें छम्बत को भी भ्राहेश्य पूरा नहीं कर सकते । जो कुठ कार्रवामी करना सम्मव हो, खुसे हमें अपनी अपनी सरकारोंके करिये करना चाहिये ।

#### सरकारको कमजोर न बनाशिये

सरकारने कुछ लोगोंको गिरफ्तार किया, जिसके विलाफ भान्दोलन हुआ । सरकारको भैसा करनेम अधिकार था । हमारी सरकार निर्दोषोंको जानवृक्षकर गिरफ्तार नहीं कर सकती । मगर श्रिक्सानसे गलती हो सकती है और मुमकिन है कि गलतीसे कुछ निर्दोषोंको तकलीफ श्रुठानी एवं । यह माम सरकारका है कि वह अपनी श्रिस गलतीको छुयारे । प्रजातंत्रमें लोगोंको चाहिये कि वे सरकारकी कोशी गलती देखें, तो श्रुपको तरफ श्रुवका थ्यान खींचें और सन्तुष्ट हो जायें । अगर वे वाहें, तो अपनी सरकारको हटा सकते हैं, नगर श्रुतके खिलाफ आन्दोलन करके श्रुतके वामोंने बाधा न डालें । हमारी सरकार जबहरस्त जलसेना और थलतेना रखनेवाली कोशी विदेशी सरकार तो है नहीं । श्रुसका बल तो जनता ही है ।

### अपने ही दोष देखिये

संस्वी शान्ति किस तरहते कायम की जा सक्ती है ! आप जिस वातसे शायड खुश होंगे कि दिल्छोंने फिरसे शान्ति कायम होती जान पढ़ती है । अस सन्तोपमें मै हिस्सा नहीं बँटा सकता। हिन्दुओं और सुसलनानोंके दिल क्षेत्र दूसरेखे फिर गये हैं । वे पहले भी आपसने लड़ा करते थे । मगर वह लड़ाओं लेक या दो दिनकी रहती थी और फिर हरवेक शुसके वारेमें सब कुछ भूल आता था । आज शुनमें अितनी आपसी कड़ुआहट पैदा हो गभी है कि कैसा वे मानने लगे हैं मानो वे सदियों के दुरनन हों । अस तरहकी भावनाओं में कमओरी मानता हूँ । आपको किसे तहर छोड़ देना चाहिये । सिर्फ तभी आप केक महान ताकत वन सकते हैं । आपके सामने दो वार्ते हैं । आप शुनमें किसीको भी जुन सकते हैं । या तो आप अक महान फीजी ताकत वन सकते हैं, या अगर आप मेरा रास्ता अखिलआर करें, तो केक अहिंसक और किसीको भी न जीती जा सक्तेवाली ताकत वन सकते हैं । मगर दोनोंके ही लिओ पहली शर्त वह है कि आप अपना सारा हर दूर कर दें ।

भेक दूसरेके पास पहुँचनेका भेकमात्र रास्ता यह है कि हरभेक आदमी दूसरी पार्टीकी गलतियोंको मूल जाय और छपनी गलतियोंको बहुत वही बनाकर देखे । मै अपनी सारी ताकतसे मुसलमानोंको भी भैसा करनेकी सलाह देता हूँ, जैसा कि मैंने हिन्दुओं और सिक्खोंको करनेके लिंभे कहा है । कलके दुरमन आवके दोस्त वन सकते हैं, कर्त यह है कि वे अपने गुनाहोंको साफ साफ मजूर कर लें । 'जैसेके साथ तैसा' की नीतिसे आपसमें दोस्ती नहीं कायम हो सकती । अगर आप पूरे दिलसे मेरी सलाहपर अमल करेंगे, तो म दिल्ली छोड सकूँगा और अपना 'करो या मरो 'का मिशन पूरा करनेके लिंभे पाकिस्तान जा सकूँगा।

38

14-10-186

### सुनहले काम करो

प्रार्थनाके मैदानमें विजलिके घोखा दे जानेसे लाझड स्पीकरने काम करना बन्द कर दिया। अिसलिओ गांधीजीने लोगोंसे कहा कि वे मचके और नजरीक आ जायें, ताकि वे अनकी आवाज अच्छी तरह चुन सकें । अपना मापण शुरू करते हुने गांधीजीने कहा कि मेरे पास और ज्यादा कम्बल आये हैं और कम्बल खरीदनेके लिओ रुपये भी आये हैं । ओक बहनने २०००) रुपयोंका ओक चेक मेजा है । दो मुसलमान दोस्तोंने कम्बल सी मेजे और रुपये भी, जिनसे और भी कम्बल खरीदे जा सकें । मेने अगर हमने बीर इपये भी, जिनसे और भी कम्बल खरीदे जा सकें । मेने अगर हमने दोस्तोंने कहा कि हमने तय कर लिया है कि ये चीज हिन्दू और सिक्ख निराधितोंमें बाँटनेके लिओ हम आपको ही दं । अगर्जी हम्द मी कहा कि ओक समय था जब हम आपको ही दं । अग्रनी यह मी कहा कि ओक समय था जब हम आपको दोस्त है और किसीके दुरमन नहीं है । जब आज चारों तरफ आपसी अविदवास सीर कहुआंहट फैली है, तब असे काम ध्यान देने लायक हैं । अग्रेजीकें

अक किताव है, जिसका नान है ' अनहले नामोंकी किताव' ( वी वुक ऑफ् गोल्डन दीड्स )। आपको झैसी कुछ चीज अपने पास रखनी चाहियें। मला काम करनेवालेगर किसीको शक नहीं जरना चाहिये। अन दो अनलमान दोस्तोंने तो मुझे अपने नाम तक नहीं, नताये। वहा जाता है कि इरजेक असलमान सिक्चोंको अपना दुरमन ममसता है और इरजेक सिक्ख असलमानोंको अपना दुरमन मानता है। यह सब है कि कभी असलमान अिन्सानियत खो वैठे हैं, मगर कभी हिन्दुओं और सिक्खोंको नी यही हालत है। लेकिन ज्यक्तियोंके क्स्र्रोंके लिजें पूरी जातिको दोष देना ठीक नहीं है, फिर वे ज्यक्ति नितनी ही ज्यादा तादादने क्यों न हों। कभी हिन्दुओं और सिक्चोंने कहा कि असलमान दोस्तोंकी वजहसे अनकी जानें क्यों है और कभी असलमानोंने भी भिसी तरहकी यातें कही हैं। धैसे मले हिन्दू, चिक्च, और असलमान हर स्वेमें मिल मरते हैं। मैं बाहता है कि अखबारवाले जैसी खबरोंको छापें और खुन बुरे कामोंका जिक टालें, जो बटलेकी भावनाको भवकाते हैं। बेशक, अच्छे और खुदार कामोंको वदाचढाकर नहीं लिखना चाहिये।

## हिन्दी या हिन्दुस्तानी ?

मैंने अखवारोंमे पढ़ा कि आगेषे यू० पी० की सरकारी भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। अिससे मुझे दु-ख हुआ। हिन्दुस्तानी सफ को सार मुसलमानोंनेंसे अेक बौयाओ यू० पी० में रहते हैं। सर तेजवहादुर सक्नुजैसे कभी हिन्दू हैं, जो अर्दू के विद्वान हैं। क्या खुनको अर्दू लिपि भूल जानी होगी? खुक्ति बात यह है कि दोनों लिपियाँ रखी वाय और सार सरकारी कार्योमे खुनमेंसे किरीना नी सुपयोग करनेकी मज़्री दी जाय। असका नतीजा यह होगा कि लोग जानमी तौरपर दोनों लिपियाँ सीखेंगे। तब मापा अपनी परवाह जाप कर लेगी और हिन्दुस्तानी स्वेकी भाषा वन जायगी। अन दो लिपियों को जानकारी फिज्ल नहीं जायगी। खुत्ते आप और आपकी भाषानी तरक्वी होगी। और कीसा कदन खुठानेपर को अी टीका नहीं करेगा।

आप मुसलमानों के साथ बरावरीके शहरियों की तरह बरताव करें। समानताके दरतावके लिओ यह जरूरी है कि आप ख़ुर्दू लिपिका आदर करें। आप कैसी हालत व पेटा करें जिससे खुनका अिज्जतकी जिन्दगी विताना असम्भव हो जाय, और फिर दावा करें कि हम नहीं चाहते कि मुसलमान यहाँसे चले जायं। अगर सच्चा बरावरीका वरताव, होनेपर भी वे पाकिस्तान जाना पसन्द करें, तो खुनकी मरजी। मगर आपके बरतावने कैसी कोओ दात नहीं होनी चाहिये जिससे मुसलमानोंमें डर परा हो। आपका अपना आवरण ठीक होना चाहिये! तमी आप हिन्दुस्तानकी सेवा कर सकेंगे और हिन्दू धर्मको बचा सकेंगे। यह काम आप मुसलमानोंको मारकर या खुनको यहाँसे भगाकर या किसी तरह खुन्हें व्याकर नहीं वर अकते। पाकिस्तानमें चाहे जो होता रहे, फिर भी आपको खुन्दित काम ही करना चाहिये।

34

25-20-186

### मैस्रका अदाहरण

प्रार्थनाके वाट अपने भाषणमें गाधीजीने कहा, मैस्र रियासतमें सलाप्रह कामयावीके साथ खतम हो गया, अिससे मुझे सन्तोप हुआ। मैस्र हिन्दुस्तानी सघमें शामिल हो गया है। वहाँके लोग कुछ समयसे खतरवार्यी शासनके लिओ आन्दोलन कर रहे थे। हालमें ही खुन्होंने फिर सत्याग्रह छुट किया था। खुन्होंने मुझे तार किया था कि हम सत्याग्रह के नियमोंका पूरा पूरा पालन करेंगे और आपको अिस वारेमें जरा भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। मैस्रके प्रधान मन्त्री रामस्वामी खुटालियर टेकानिदेशमें काफी घूमें हैं। खुन्होंने स्टेट काग्रेसके साथ अजनतमरा समझौता कर लिया है। अिस खुश करनेवाले नतीनेपर पहुँचनेके लिओ में महाराजा, खुनके दीनान और स्टेट काग्रेसको बघाओं देता हैं। इसरी सारी रियासतोंको मैस्रके खुटाहरणपर चलना चाहिये। अंतरलेण्डके

राजाकी तरह सारे राजाओंको पूरी तरह वैधानिक बन जाना चाहिये। अससे राजा और प्रजा टोनों मुगी होंगे और मन्तोप अनुभार मोंगे।

#### अच्छा यरताव

मै सानगी मकानके मैटानमे प्रार्थनामभा कर रहा हूं। आपको विवलाभाशियोंकी महताकी तारीफ रानी चारिये कि श्रुन्होंने आपको अपने अहातेमें आने दिया है। यह जानकर मुद्दे दुरा हुआ कि कुछ आनेवाले लोगोंने वगीचेको नुक्तान पंहुन्याया और मार्टाकी अजाजतके बिना पेढ़ोंसे फल तीहे। निना अजाजत आपको बगीचेको अक पत्ती भी नहीं तोहनी चाहिये। अपने दुराइटमें आपको अन्छ बरताबके माम्ली नियम नहीं मूलने चाहिये।

#### राजसेवकांसे अपेक्षा

मेरे पास ओक शिरायत आओं हैं कि मैने निवित्त नीर्वसके क्रमेचारियों, परिन और फीजको अवर्टी सेवाओं हा जो मर्टिफिनेट दिया है, असके लायक वे नहीं हैं। मैंने असा नहीं किया है। मैंने तो राष्ट्रके क्षिन लोगोसे जो अपेक्षा रखी जाती है असे बनाया है। जिसका वह मतलब नहीं कि अन्होंने हमारी अिम अपेक्षाके मुनाबिक काम बिना है। आज हिन्दुस्तानमें सिविल सर्विसवाले, पुलिम और फीज, जिनमें त्रिटिश अफसर भी भामिल हैं. सन जनताके सेवक हैं। वे दिन अब बीत गये, जब वे विदेशी शासकोंसे तनसाह पाकर जननाके साथ माहिकों-जैमा बरताव करते थे। अन् अन्हे प्रचायत राजके वफादार सेवक बनना होगा ! श्चन्हें मत्रियोंसे हक्य देने होंगे। अन्हे ध्रासीरी, वेशीमानी और तरफदारीसे सूपर श्रुठना होगा। दसरी तरफ, लोगोंसे यह अपेक्षा रखी जाती हैं कि ने शासन-प्रवन्धमें पूरा पूरा सहयोग हैं । अगर सिविल सविसके कर्मचारी, पुलिस और फीज अपना फर्ज भूरुते हैं. तो वे वेवफा माने जायेंगे और भिस हालतको सुधारनेके लिओ खनित कदम खठाये जायेंगे। अन नौकरियोंमें काम करनेवाले बेजीमान और तरफदार लोगोंके खिलाफ अपनी शिकायतें जाहिए करनेका जनताको पूरा हक है।

## पूरवी पाकिस्तानके अल्पमतवाले

प्रवी पाकिस्तानके कुछ लोग मुझसे मिलने आये थे। हिन्द बडी तादादमें परवी बंगाल छोड रहे हैं। स्मिस वारेमें मुलाकाती दोस्तोंने मेरी सलाह माँगी । मैंने अक्सर जो वात कही है वही मै खनके सामने दोहरा सका । मैंने कहा, किसीके ढराने-धमकानेसे अपने धर छोडकर भागना बहादर मर्दों और औरतोंको जोशा नहीं देता । अन्हें वहाँ ठहरना चाहिये और बेक्षिज्जत होने या आत्मसम्मान खोनेके बजाय वहादुरीसे मौतका सामना करना चाहिये। झन्हें जान देकर भी अपने धर्म, अपनी अिज्जत और अपने अधिकारोंकी रक्षा करनी चाहिये। अगर श्रुनमें यह हिम्मत नहीं है, तो अनके छिओ भाग आना ही बेहतर होगा । लेकिन अगर वे पूर्व बंगाल छोडनेका फैसला कर हैं, तो बॅक्टरों, वकीलों, व्यापारियों-जैसे खुँची जातिके हिन्दुओंका यह फर्ज है कि वे अपने पहले गरीव परिगणित जातियों और इसरे लोगोंको जाने दें । झन्हें सबसे पहले नहीं, बलिक सबके आखिरमें पूर्व बंगाल छोड़ना चाहिये । मे ओक ही समयमें हर जगह मौजूद नहीं रह सकता । लेकिन मै अपनी आवार्ज ख़न सव तक पहुँचा सकता हूं । मुझसे यह भी कहा गया कि मै बाँ॰ अम्बेडकरसे परिगणित जातियोंको यह कहनेकी अपील करूँ कि वे लोग अपने धर्म और अपनी अिज्जतके लिओ सर सिटें। मैंने सिटिंगके जरिये खड़ीसे यह काम कर दिया।

खुन दोस्तोंने मुझसे कहा कि मै सुहरावर्दी साहबसे बंगाल जाने और ख्वाजा साहबके मुश्किल काममें मदद देनेके लिखे कहूँ। सुहरावर्दी साहव दिल्लीमें नहीं हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि लीटनेके बाद वे जरूर वंगाल जायेंगे। पूर्व वंगालके मुस्लिम नेताओंको अपने यहाँ असी हालत पैदा करनी चाहिये जिससे नहाँके अल्पमतवालोंमें विश्वास पैदा हो। शान्तिके लिखे कोबिश करनेसे सभी लोगोंको फायदा होगा। अपर पाकिस्तान पूरी तरह मुस्लिम राज हो जाय और हिन्दुस्तानी संघ पूरी तरह हिन्दू और सिक्स राज वन जाय और दोनों तरफ अल्पमतवालोंको कोसी इक न दिये जायें, तो दोनों राज वरवाद हो जायेंगे। मुझे आशा है और में प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनोंको अस स्वतरेसे वचनेकी समझ है।

## सवसे बढ़ा मिलाज

मुझे अपने दोस्तोंकी तरफरे कआ खत और सन्देश मिले हैं. जिनमें मेरे हमेगा बने रहनेवाले करुके वारेमें चिन्ता जताओ गओ है। केसे रेडिग्रेपर मेरे सामगढ़ी बार्ते फेल गओं. असी तरह मेरे अस कफ्की वात भी फेल गओ, जो शामको खरेमें सक्सर मुझे तक्लीफ देता है। फिर भी, पिछले बार दिनोंसे कफ सुझे कम तक्लीफ दे रहा है. और मुझे आशा है कि वह जल्दी ही पूरी तरह मिट जायगा। मेरे कफ़के लगातार बने रहनेका यह कारण है कि मैंने कोओ भी डॉक्टरी अलांज करानेसे अन्कार कर दिया है। डॉ॰ चुशीलाने मझसे कहा कि अगर आप शहरों ही पेनिविद्यान है हैंगे, तो आप तीन ही दिनोंमें अच्छे हो जायेंगे. वर्ना क्फके मिटनेमें तीन हफ्ते लग जायेंगे। सके पेनिसिलिनके कारगर होनेमें कोओं शक नहीं है। हेकिन मेरा यह भी विस्त्रास है कि रामनान ही सारी बीमारियोंका सबसे वहा सिलाज है। अिसलिओ वह सारे जिलाजोंसे खूपर है। चारों तरफ्से सुझे घेरनेवाली भागकी लपटोंके बीच तो भगवानमें बीवीजागवी श्रद्धाकी मुझे सबसे वड़ी जररत है। वहीं लोगोंको भिस आगको युझानेकी शक्ति दे सकता है। अगर भगवानको मुझसे नाम छेना होगा. तो वह मुझे जिन्दा रखेगा, वर्गा मझे अपने पास वला हेगा।

आपने अभी जो अजन सुना है, ख़ुसमें क्विने मनुष्यको कभी रामनान न भूलनेन झुपदेश दिया है। भगवान ही मनुष्यका अनमान्न आसरा है। भिसलिओ आजके सक्टमें में अपने आपको पूरी तरह मगवानके भरोसे छोड़ देना चाहता हूँ और शरीरकी बीमारीके लिओ निसी तरहकी डॉक्टरी मदद नहीं लेना चाहता।

#### कम्बल

जिस रफ्तारसे मेरे पास कम्बल और रजाञियाँ वा रही हैं, झससे मुझे सन्तोष है। अन्हें जल्दी ही बरुरतवाले लोगोंमें बाँट दिया जायगा। कुण्टोल हटा दिया जाय

हाँ राजेन्द्रप्रसादने जो कमेटी कायम की थी. खसने अपना सलाह-मश्रविरा खतम कर दिया है। ससे सिर्फ अञ्चकी समस्यापर ही विचार करना था। रुकिन मैने अन्न समय पहले यह कहा था कि अनाज और कपडा दोनोंपरसे जल्दीसे जल्दी कण्ट्रोल हटा दिया जाय । लडाओ खतम हो चुकी । फिर भी कीमर्ते खुपर जा रही हैं । देशमें अनाज और कपड़ा दोनों हैं, फिर भी वे छोगों तक नहीं पहुँचते। यह वडे दु खकी वात है । आज सरकार वाहरसे अनाज मँगाकर लोगोंको खिलानेकी कोशिश कर रही है। यह कुदरती तरीका नहीं है। अिसके वजाय, होगोंको अपने ही साधनोंके भरोसे छोड दिया जाय। सिविळ सर्विसके कर्मचारी आफिसोंमें बैठकर काम करनेके आबी हैं। वे दिखावटी कार्रवाभियों और फाअिलोंमें ही खुलको रहते हैं। खुनका काम भिससे आगे नहीं बढ़ता । वे कमी किसानोंके संपर्कमें नहीं आये । वे अनुनके वारेंसे कुछ नहीं जानते । मै चाहता हूँ कि वे नम्र बनकर राष्ट्रमें जो फेरवदजी हुआ है श्रुसे पहचानें । कण्ट्रोलोंकी वजहसे श्रुनके जिस तरहके कार्मोंमें कोसी क्कावट नहीं होनी चाहिये। खुन्हें अपनी स्मावृत्रपर निर्मर रहने दिया जाय । छोकशाहीका यह नतीजा नहीं होना चाहिये कि वे अपने आपको लाचार महस्स करें। मान छीजिये कि अिस बारेमें बढ़ेसे बढ़े डर सच साबित हों और कण्ट्रोल हर्टानेसे हालत ज्यादा निगड जाय, तो वे फिर कण्ट्रोल लगा सकते हैं। मेरा अपना तो यह विख्वास है कि कण्ट्रोल अुठा देनेसे हालत सुधरेगी। लोग खुद भिन सवालोंको हल क्रनेकी कोशिश करेंगे और शुन्हें आपसमें लबनेका समय नहीं मिल्रेगा ।

दक्षिण अफीकाका सत्याग्रह

मुझे भेक तार मिला है, जिसमें दक्षिण अफ्रीकाके सत्याप्रहके वारेंमें मैने जो वार्ते कहीं जुनके किये मुझे घन्यवाद दिया गया है। मैंने चिर्फ नहीं बात वहीं, जिसके सब होनेनें में विश्वास करता हूँ। सत्याप्रहमें हार कमी होती ही नहीं। न खुसमें पीछे हटनेकी गुंजाजिश ही है। यहाँ मैं स्व॰ पण्डित राममबदत्तकी क्विताकी पहर्ण लाजिन कहूँगा—"हम नर बावेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे।" क्विने ये लाजिने पंजाबके मार्शल लॅके बनानेनें लिखी थीं। खुन दिनों पंजाबके लोगोंकी कैंसा जलेल और वैजिज्जत किया गया था, जिसकी जितिहासमें के जी मियाल नहीं मिलती। लेकिन क्विकी ये लाजिनें हर समय लागू होती हैं। सत्याजहकी सर्त वहीं है कि हमारा क्येय सक्या और लहीं हो। मुद्रीमर सत्याजहीं मी हिन्दुस्तानकी जिज्जतको बवाने और बनाये रखनेने लिके काणी हैं।

अन्होंने तारनें नक्षते यह भी बढ़ा है कि ने लोगोंने वहेंने सलामहियाँकी नददके लिने पैसे देनेकी अपील कर्रें । दक्षिण अमीकार्के हिन्दस्तानी गरीव नहीं हैं। लेकिन मैं क्रक सलाजहियोंकी जहरतको सनस सक्ता है। आज हिन्द्रस्तान आर्थिक संक्टमेंसे ग्रदर रहा है। माओमार्टीके खन और लाखोंकी ताराटमें आवादीकी फेरबर्टीसे हिन्दस्तानकी आनदनीने क्रोबोक्त घाटा हुआ है। आजकी हालतमें नेरी हिन्दस्तानियासे यह कहनेकी हिन्सत नहीं पहती कि वे दक्षिण समीकार्क सत्याप्रहियोंके किसे पैसेकी महद हैं । देखिन सगर बोसी जिस तरहकी नवद देना चाहे. तो सुझे खुझी होगी । हिन्दुस्तानके बाहर पूर्व अर्म्ग्रका, मॉरिशस और दसरी जगहोंने वही तादादमें क्रिन्दस्तानी रहते हैं। खनमें ज्यादातर कोन खशहाक हैं। खनमें हिन्द-मसल्मानमें पर्क करनेश मी कोली सवाल नहीं है । वे सब हिन्दुस्तानी हैं । में खनसे यह साधा रखता है कि वे दक्षिण सम्बन्धक अपने भारतियोंके किसे पैसे. मेट्टिं नो हिन्द्रलानकी जिज्जतके छित्रे वहाँ छइ रहे हैं। चलाप्रहर्ने खो हुने लोग वैरामारानकी चीनें नहीं चाहते । झन्हें चिके रोजानकी जरूरते पूर्व करनेके किंभे पैचा चाहिये । हिन्दस्तानके बाहर रहनेवाले हिन्द्रस्तानियोंका यह क्वर्च है कि वे दक्षिण अफ्रीकावालोंको जरूरी मदद दें।

# कुरुक्षेत्रके लिने कम्बल भेजे गये

प्रार्थनाके बादके भाषणमें गाधीजीने कहा, यह खबर देते हुने मुझे खुशी होती है कि और ज्यादा कम्बल और पैसे मुझे मिले हैं। मुझे खुशी होती है कि और ज्यादा कम्बल और पैसे मुझे मिले हैं। मुझे खाशा है कि अगर अिस रफ्तारसे कम्बल मिलते रहे, तो सारे जररतवाले शरणाधियोंको कम्बल देनेमें को मी किठनाओं नहीं होगी। मुझे यह जानकर भी खुशी हुआी कि सरदार पटेलने अिसी तरहकी अेक अपील निकाली हैं। डॉ॰ मुझीला नप्यर, जो शरणाधियोंकी दवादाराना मिन्तजाम करती हैं, आज मुबह श्रीमती मयाओ, श्रीमती सरन और श्रीमती कृष्णादेवीके साथ कुरश्रेत्रके लिओ रहाना हो गभी हैं। वह अपने साथ शरणाधियोंको देनेके लिओ बहुतसे कम्बल और कपडे लेगभी हैं।

### राष्ट्रभाषा

मैंने हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषाके हपमें अपनानेके छिञे वो विचार वताये थे, असके सम्बन्धमें मेरे पास कभी खत आते रहते हैं। मुझें भिसमें जरा भी शक नहीं कि हिन्दुस्तानी सारे हिन्दुस्तानियोंके अन्तर-प्रान्तीय व्यवहारके छिञे सबसे अच्छी भाषा होगी। आम छोग न तो फारसीसे छवी शुर्दू समझ सकते हैं और न सस्क्रतसे भरी हिन्दी। बिटिश राजके खतम हो जानेपर अप्रेजी अदालतोंकी भाषा या आपसके व्यवहारका सामान्य माध्यम नहीं रह सकती। अप्रेजीने हमारी राष्ट्रभाषाकी जगह वरवस छीन छी थी, छेकिन अब शुसे जाना होगा। मैं अप्रेजीकी शुसकी अपनी जगहमें अज्जत करता हूँ। छेकिन वह हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा गहीं वन सकती। अक आदरणीय टोस्तने यह सुझाया है कि अप्रेजी माषा जन्दी ही शुस पदसे हटा दी जाय, जिसपर रहनेका खुसे हक नहीं हैं। छिखनेवाले दोस्तने यह वर जाहिर किया है कि 'आपके वारवार अस वातको दोहरानेसे छोग अप्रेजीके साथ साथ अप्रेजींसे सी

नफरत करने रुगेंगे. को खरी बोटते हैं । मैं यह आनता हूँ कि पर-हिस्सवीते धैसा हुआ, तो सम्भव है कि आप अचानक होनेवाली जिस द सभरी यातने जितने दृश्वी हों कि पागल बन वार्य । ' यह चेतावनी सन्दरी है। सभामे आरूर नेरी बातें सननेवालोंको यह जानना चाहिये कि ने किसी कान और असके करनेवादेकें रूनेशा नेए समसता है। किसी कामसे नण्यत की जा सकती है, देन्केन असके करनेशावेसे कभी नहीं । में यह जानता हैं कि नाम और नामके क्रिनेवालेके मेदका पिरहे ही लोग ध्यान रखते हैं । लोग आम तौरपर जिन दोनोंमें कोओ मेर नरी देराते और अनकी निन्दाके दायरेमें काम और कामका करनेवाला दोनों भा जाते हैं । सत किसनेवाडे भार्कीने महे अस बाहकी भी चेतारनी दी है कि 'राष्ट्रभाषाका विचार करते समय आपको सँग्लो-जिण्डिक गोआनी और दसरे लोगोंस भी खबाल रखना होगा. क्योंकि अमेजी **सन्दी नातभाषा दन ग**ओं है। क्या आपने क्सी यह भी सोचा है कि हिन्दी या हिन्दस्तानी — जो भी आदित्में अन्तरप्रान्तीय भाषा पने - भाषाना शान न होनेके कारण वे अकदम नौकरियोंसे हटा दिये ारंगे १ वे जानमा है कि आप शैसा विचार क्सी अनमे नहीं छायेंगे। नत नियनेशने दोस्तन यह पर सच्चा है । फिर भी, मै आशा करता 🗜 कि दिये हुओ नमगर्मे वे तोग बाम चलाने लायक हिन्दुस्तानी सीए हेंये। अन्यस्ततालोंको, फिर वे स्निनी ही कम सादादमें क्यों न हीं. किसी तरा प दमात महसूस नहीं करना चाहिये। देसे सब सवाठों ने एक रानेने ज्याससे ज्यादा नरमीसे कान हेनेकी अहरत है।

शुन्हीं सुत्नाही रोस्तने मुशे वह भी बाद दिलागा है कि भेरे दो लिपियों धीरानेपर और देनेसे सम्भव हैं दोनो लिपियों अपनी जगरने एट गावें और शुनकी जगह रोमन लिपि के ले । वे दोस्त रोमन लिपिके मिगायती हैं । है कि में शुनकी अिस बातको नहीं मानता । व शुरे यह गा है कि रोमन निभि कभी देवनागरी और फारबी लिपिकी जगह है होती । मैं पहाँ अिम सवालकी दलीलोंमें नहीं जाना चाहरा । नि मिंग या दिनानेके लिपे अिस विदयस जिक किया है कि अगह हम हो लिपिया की सनेते जी सुराते हैं तो दनारी राज्यीयता दिसपुर शोधी और दिखावटी है । अगर हममें देशप्रेमकी सावना है, तो हमें खुशी खुशी दोनों लिपियाँ सैीख लेनी चाहियें। मैं आपको शेख अन्दुला साहवकी मिसाल देता हूँ। आज दोपहरमें ही खुन्होंने मुझे वताया कि काश्मीरकी जेलमें रहकर खुन्होंने आसानीसे हिन्दी भाषा और नागरी लिपि सीख ली है। शेख अन्दुला अगर हिन्दी भाषा और नागरी लिपि सीख ली है। शेख अन्दुला अगर हिन्दी भाषा और नागरी लिपि सीख सके, तो इसरे राष्ट्रवादी लोग भी जलर आसानीस खुन्ही सिकालके हैं।

प्रार्थनाके बाद अपना माषेण श्रेल करते हुआँ अमिक्रिकें कहा

प्रायंनाके बाद अपना भाषेण, दुनि गति हुनै अस्मिकिन कहा कि अब दिन छोटे होते जा रहे हैं, अिसिलिओ लोगोंको प्रायंनाका ६ बजे धामका वक्त बहुत देरका माद्धम होता है। अिसिलिओ सोमवारसे प्रार्थना ६ बजे छुक होनेके बजाय साढ़े पाँच बजे छुर होगी।

### क्या यह स्वराज है ?

थाज प्रार्थनामें गाये गये भजनका जिक्र करते हुओ गाधीजीने कहा कि क्षुसके साथ दिलको छूनेवाली स्मृतियां जुडी हुआ है। भजनावलीके करीव करीव सभी मजनोंके पीछे खेक खितिहास है।

जिन मजनोंका समह स्वर्गीय पण्डित खरेने किया था, जो सावरमती आश्रममें रहते थे और अेक संगीतक्ष और भक्त थे। जिस काममें काका साहवसे शुन्हें मदद मिळी थी। जिस खांस गीतको सावरमती आश्रमके मेनेजर स्वर्गीय मगनळाळ गाधी अक्सर गाया करते थे। वे मेरे साथ दक्षिण अमीकामें रहे थे और खुन्होंने अपना पूरा जीवन देशसेवाके ळिओ दे दिया था। खुनकी आवाज सुरीळी और भरीर मजबूत था। हिन्दुस्तान छोटनेके बाद खुनका अरीर कमज़ोर हो गया था। जिम्मेदारीका जो बोझ सुनके सूपर पढ़ा वह जितना ज्यादा था कि अकेळा आदमी खुसे नहीं सम्हाळ सकता था। तामीरी काम और स्वराजका सन्देश करीडों तक पहुँचाना को जी मामूळी बात नहीं थी। वढ़े करण स्वरमें वे जिस मजनको गाया करते थे ! असमें किने मगनानको प्रस्था न देस मम्नेपर निराशा प्रकट की है । असके अन्तजारकी रात अन्न युग जैसी माह्म होती है । मगनजालका भगनान स्वराजका सपना सच होने, यानी रामराज कायम होनेमे था । यह सपना बहुत दूर जान पहता था । वह सिर्फ तामीरी कामके व्यर्थि ही सच्चा बनाया जा सकता था । अगर जनता असके सामने रखे हुओ तामीरी प्रोप्रामको पूरा करती, तो असे आपसी लबानी और ख्नखरानीके वे दश्य नहीं देखने पहते, जो वह आज देख रही है । कहा जाता है कि पिछली १५ अगस्तको हमें स्वराज मिल गया है । मगर मै असे स्वराज नहीं कह सकता । स्वराजमें अक माओ वसरे माओका गला नहीं काटता । आजाद हिन्दुस्तान सबके साथ वोस्त बनकर रहना चाहता है । वह सारी दुनियामें किसीको अपना दुश्मन नहीं नानना चाहता । मगर हाथ । आज अपने सुसीके लक्के, अक तरफ हिन्दू और सिक्च और दूसरी तरफ ग्रुमलमान, अक दूसरेक खनके प्यासे हो रहे हैं ।

यह सव मैंने आपको यह बतानेके लिओ कहा है कि अगर आप

• सच्चे स्वराजके अपने सपनेको पूरा करना चाहते हैं, तो स्वर्गीय

अगनलालकी तरह आपको लगातार झुसके लिओ झुसुक रहना पहेगा।

अगनानका कोओ आकार नहीं है। अन्यान असकी कर्यना कसी

आकारोंनें करता है। अगर आप अगनानको रामराजकी क्रक्तमें देवना

चाहते हैं, तो असके लिओ पहली जरुरत है आत्मनिरीक्षणकी या खुदके

दिलकी जाँच करनेकी। आपको अपने दोवोंकी हजार गुने घट बनाकर

देवना होगा और अपने पदोसियोंके दोवोंकी तरफसे अपनी आँखें फेर

लेनी होंगी। सच्ची प्रगतिका यह अकमात्र रास्ता है। आज आप

गिर गये हैं। मुसलमान, हिन्दुओं और सिक्खोंको अपने दुस्मन समझते

हैं, और हिन्द,, और सिक्ख, मुसलमानोंको। वे ओक इसरेके धर्मकी

विलड्डल अिज्जत नहीं करते। मन्दिरोंको वरवाद करके झुन्हें मसिन्दोंके

वरवा बाला गया है और मसजिदोंको करवाद करके झुन्हें मसिन्दोंके

वरवा दिया गया है। यह हालत दिल दुखानेवाली है। अससे

दोनों धर्मोके नाशके सिवा और इन्छ नहीं हो सक्ता।

#### अकमात्र रास्ता

मगर आपसी बैरकी अिन लपटोंको कैसे बुझाया जाय ? मैंने आपको अकमात्र रास्ता बतला दिया है। वह यह है कि दसरे कल भी करें. फिर भी आपको अपना बरताव ठीक रखना होगा । पाकिस्तानमें हिन्दुओं और सिक्खोंको जो तक्छीफें सहनी पर रही हैं. झन्हें मै जानता हूँ । सगर यह जानकर भी मै खन्हें अनदेखा करना चाहता हूँ। यदि अैसा न करूँ, तो मै पागल हो जानूँ। तब मै हिन्दुस्तानकी सेवा मी न कर संक्रें । आप लोग हिन्दुस्तानके मुसलमानोंको अपने संगे माओ समझें । कहा जाता है कि दिल्लीमें जान्ति है । मगर अससे मुझे जरा भी सन्तोष नहीं है । यह शान्ति फौब और प्रलिसकी वनहसे है । द्विन्दओं और यसलग्रानोंके बीच प्यार विलक्षल नहीं रहा । श्चनके दिल अभी भी ओक दसरेसे खिंचे हुओ हैं। मैं नहीं जानता कि भिस समामें कोशी मस्लिम माश्री भी है या नहीं। अगर हो. तो पता नहीं यहाँपर वह दसरों-जैसी ही चेफिकरी अनुभव करता है या नहीं। परसों शेख अन्द्रल्खा साहव और कुछ असलमान माओ पार्थनासमामें हाजिर थे । किदवआ साहबके माओकी विघवा पतनी भी भाशी थीं । अनके पतिका बिना किसी अपराधके मसरीमें खन कर दिया गया । मै मंजर करता है कि अन लोगोंके यहाँ आनेसे मै वेचैन था, । असिलिओ नहीं कि मुझे सनपर हमला होनेका डर था, क्योंकि मे मानता हूँ कि मेरी हाजिरीमें कोओ अन्हें वुकसान नहीं पहुँचा सकता या । मगर अस वातका मुझे परा मरोसा नहीं था कि श्रुन्हें. मेरी हाजिरीमें अपमानित नहीं किया जा सकता। अगर किसी सी तरह र्शनका अपमान किया जाता. तो मेरा छिर शरमसे झुक जाता । मुसलमान भाभियोंके बारेमें क्षिस तरहका डर क्यों होना चाहिये ? सुन्हें आपके वीचमें वैसी ही सलामती अनुभव करनी चाहिये, जैसी आप खुद करते हैं। यह तव तक नहीं हो सकता, जब तक आप अपने दोपोंको पदाकर और अपने पहोसियोंके दोषोंको छोटा करके न देखें । आज सारी ऑखें हिन्दुस्तानपर लगी हुआ हैं, जो सिर्फ अधिया और अभीकाकी ही नहीं, बल्कि सारी दुनियाकी आशा बना हुआ है। अगर

हिन्दुस्तानको यह आग्रा पूरी फरनी है, नो खुछे भाभीके हार्यो माभीका खुन चन्द करना होगा और सारे हिन्दुम्तानियोंको दोस्तों और माअियोंकी तरह रहना होगा ।(सुरा और शान्ति लानेके निञ्जे दिलोंकी सफार्मी पहली नहरत है

### ३९

20-10-180

## क्या यह आखिरी गुनाह है?

राजङ्गमारीने कल प्रार्थनाके वाद मुहे सनर ही कि अर मुस्लिम भाजी, जो हेल्थ-अफसर थे, जब कामपर थे, तन श्रुनको बन्छ कर दिया गया । वे कहती हैं कि वह अच्छे अफमर थे । अपना फर्व बराबर अदा करते थे । श्रुनके पीछे विधवा पत्नी हैं और बच्चे हैं। पत्नीका रोना यह है कि ख्नीके हायसे श्रुसका और श्रुसके बच्चोंका भी ख्न हो । बौहर ही श्रुसके सब कुछ थे। श्रुनमा पालनपोषण वही करते थे।

मैंने कल ही आपसे कहा या कि जैसा देखनेमें आता है, दिल्ली सचमुच शान्त नहीं हुआ है। जब तक अस तरहकी दु खद घटनायें होती हैं, हम दिल्लीकी अपरस्परकी शान्तिपर सुधी नहीं मना सहेते। यह तो कबरकी शान्ति है। जब लॉर्ड अरिविन, जो अब लॉर्ड हेलिफैक्स हैं, दिल्लीके वायसराय थे, तब खुन्होंने हिन्दुस्तानकी अपरस्परकी शान्तिकों कवरकी शान्ति कहा था। राजकुमारीने मुसे यह भी बताया कि कुरान शरीफके मुतानिक लाशको दफनानेके लिसे काफी मुसलमान दोस्त अकडें करना भी मुद्दिकल है। यथा था।

अस किस्सेको सुनकर हर रहमदिछ श्ली-पुरुष मेरी तरह काँप सुठेगा । दिल्लीको यह हालत । (बहुमतका अल्पमतसे डरना, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो, बुजदिलीको पक्की निशानी है ।)

मुसे खम्मीद है कि सरकार गुनहगारोंको दूँब निकार्रेगी और खन्हें सन्ना देगी। अगर यह आखिरी गुनाह है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, फिर मी अिस तरहके गुनाह हमेशा श्चर्मनाक तो होते ही हैं। मगर मुहे बहुत बर है कि यह तो अेक निशानीमर है। अिससे दिल्लीकी सन्तरात्मा जामत होनी चाहिये।

### और ज्यादा कम्बल आवे

कम्बलोंके छिओ पैसे आ रहे हैं। अन समी दाताओंका में बहुत आमार मानता हूँ। यह खुत्रीकी बात है कि किसीने भी यह नहीं कहा कि हमारा दान सिर्फ हिन्दूको या सिर्फ सुसलमानको दिया जाय।

#### भेक खुळा खत

मुझे दु खके साथ अक और खतरेकी तरफ आपका ध्यान खींचना
'है। मैं नहीं जानता कि यह स्वतरा सञ्चा है या नहीं। अक अप्रेज
माओं अक खली चिटीमें लिखते हैं —

"हम कुछ छोग अंक निर्जनसे, दंगेफसादवाछे अलाकेमें पढ़े हैं। हम ब्रिटिश हैं और बरसोंसे खुद तकलीफें सहकर भी हमने अिस मुल्कके लोगोंकी सेवा की है। हमें पता चला है कि अंक खुफिया सन्देश मेजा गया है कि हिन्दुस्तानमें जितने अग्रेज बच गये हैं, शुन्हें कत्ल कर दिया जाय। मैंने अखवारोंमें पण्डित नेहरूका वह वयान पढ़ा है, जिसमें शुन्होंने कहा या कि सरकार हरअंक बफादार आदमीके जानमालकी हिफाजत करेगी, मगर देहातोंमें पढ़े लोगोंकी हिफाजतका करीव करीव कोशी साधन नहीं। हमारी रक्षाका तो विलक्षक नहीं। "

जिस खुनी चिट्टीके और भी कभी हिस्से यहाँ दिये जा सकते हैं। मैंने खतरेसे आगाह करनेके िक यहाँ काफी दे दिया है। हो सकता है कि यह डर झूठा ही हो। मैसा कोओ खफिया सन्देज कहीं मेजा न गया हो। मगर भैसी चीजोंसे वेखवर न रहना दुखिमानी है। मुसे खुम्मीद तो यह है कि खत लिखनेवालेका डर बिलकुळ बेदुनियाद होगा। मै जिस वातमें खुनसे सहमत हूं कि दूर दूरके देहाती अलाकोंमें पन्ने हुन्ने लोगोंकी हिफाजत करनेका सरकारका वादा कोभी मानी नहीं रखता। सरकार वह कर भी नहीं सकती, फिर चाहे सेना व पुलिस कितनी ही होशियार क्यों न हो।

और, हनारी नेना और पुल्सि तो जितनी होसियार है भी नहीं। रक्षाना पहला साधन तो अपने दिखमें पड़ा है. और वह है जीव्हरमें अडल दिसास रखना। दूसरा साधन है, पढ़ोतियों से सद्भावना। अगर ये दोनों नहीं हैं, तो अच्छा ग्रही हैं कि जिस हिन्दुस्तानमें मेहमानों से ली देन्दरों हो ख़ुसे छोड़ दिया आग । सगर आज दालत जितनी जराव नहीं हैं। हम सबना फर्च हैं कि जो अनेज हिन्दुस्तानके वणावार सेवक बनकर रहना चाहें, ख़ुनकी तरफ हम खास ध्यान हैं। खुनण किसी तरह अपनान नहीं होना चाहिये। खुनकी तरफ जरा भी छापरवाही नहीं होनी चाहिये। अगर हम अपनी जिज्जतमा खयाळ रखनेवाल आजाद देणके निवासी बनना चाहते हैं, तो प्रेसको और सामाजिक संस्थाओंको जिस बारेंमें भी दूसरी कभी चीजोंकी तरह ख्व चौकता रहना चाहिये। अगर हम अपने पढ़ोतियोंकी जिज्जत नहीं करते, चाहे वे तादाबमें किनने ही थोड़े क्यों न हों, तो हम खुद अपनी जिज्जत रखनेवा नहीं कर सकते।

80

29-90-183

#### दूसरा गुनाह

प्रार्थनाके बादके अपने भाषणमें गांधीजीने कहा, मैने अने दूसरी दु समरी घटनाके बारेमें सुना है। टेक्नि वह साम्प्रदायिक ख्न नहीं था। जिसका ख्न किया गया, वह अेक हिन्दू सरकारी अपसर था। अेक सैनिकने सुसे गोठीसे बार दिया, क्योंकि सुसे जैसा करनेके ि अे कहा गया था वैसा सुसने नहीं किया (सरा सरासी बातपर बन्दूक का देनेनी वह आदत हमारे मिलध्यके किये बहुत दुरा घणुन है) वसे तो दुनियाम किया कैसे संगठी देश हैं, वहाँके कोगोंके किये विन्यामादाके वे परिन्दों या जानवरोंको गोठीसे नार देते हैं, वैसे ही जिन्सानोंका नी

पन कर देते हैं। क्या आजाद हिन्दुस्तान अपनी गिनती क्षुन्हीं जंगली हेगोंने करायेगा? जो आदमी जीवको बना नहीं सकता वह असे हे भी नहीं सकता। फिर भी मुनलमान, हिन्दुओं और विक्खांका खून करते हैं और हिन्दू व तिक्ख मुसलमानोका। जब यह वेरहम खेल पतम हो जायगा, तो अस नृती धृतिका लाजभी नतीजा यह होगा कि मुसलमान आपसमें मुसलमानोका एन करेंगे और हिन्दू व तिक्ख आपसमें अक-दूनरेका चन करेंगे। मुद्दे अम्मीद है कि हिन्दुस्तानके लोग वर्षरता और जंगलीपननी अन हद तक नहीं पहुँचेंगे। अगर दोनों राज्योंने हिम्मतसे काम हेर जल्दी ही अस बुराओको दूर नहीं हिया, तो अन दोनोंका यही हाल होना है।

## काननमें दस्तन्दाजी ठीक नहीं

अब में इसरी बात हेना हैं। कुछ जगहोंमें अधिकारियोंने कसी असे लोगोको गिरफ्तार किया, जो दंगेमे शामिल थे । पुरानी हकुमतके दिनोंमें लोग वाअसरायसे दयाकी अपील करते थे । अन्हें बनाये हुओ कानूनके मुताबिक काम ररना पहता था. फिर खसमे कितना ही बहा दोप क्यों न रहा हो। अब लोग अपने मंत्रियोंसे दयाकी अपील करते हैं। टेकिन क्या अर्था अपनी भरजीके मुताबिक काम करें <sup>2</sup> मेरी रायमें अन्हें असा नहीं करना चाहिये । मनी लोग जैसा चाहें, दैसा नहीं कर सकते। अन्हें काननके मताबिक ही काम करना होगा। राजकी दयाकी निश्चित जगह होती है और काफी सावधानीसे खसका शुपयोग किया जाना चाहिये । शैसे मामले तभी वापिस छिये जा मनते हूं जब कि शिकायत करनेवाले गिरफ्तार किये हुओ लोगोंको छोडनेक लिओ अदालतसे अपील करें। भयंकर जुर्म करनेवाले लोग श्रितनी आसानीसे नहीं छोड़े जा सकते । असे सामलोंमें अपराधीके खिलाफ बिकायत करनेवालोंके गवाही न देनेसे ही काम नहीं चलेगा। अपराधियोंको अदालतमें अपना अपराघ कवुरू करना होगा और अदालतसे माफीकी माँग करनी होगी। और, अगर शिकायत करने-वालोंने अस वातमें श्रीमानदारीसे सहयोग दिया. तो अपराधियोंका विना सजा दिये छोडा जाना सम्भव हो सकता है। मै जिस वातपर जोर

देना चाहता हूँ वह यह है कि कोओ मी मंत्री अपने प्यारेष्ठे प्यारे आदमीके लिओ भी न्यायके रास्तेमें दस्तन्दाजी नहीं कर सकता । असा करनेका खुषे कोओ हक नहीं है । लोकशाहीका काम है कि वह न्यायको सस्ता बनावे और कैंसा भिन्तजाम करे कि वह लोगोंको जल्दी मिल जाय । खुपे लोगोंको यह भी गारण्टी देनी होगी कि शासन प्रवन्वमें हर तरहकी आमानदारी और पवित्रताका ध्यान रखा जायगा । लेकिन मंत्रियोंका न्यायकी श्रदालतोंपर असर डालने या खुनकी जगह खुद है लेकि हिम्मत करना लोकशाही और कानुनका गला घोंटना है ।

अंक वोस्तने मुझे चेतावनी दी है कि आपके मायण रेडियो हारा लोगोंको सुनाये जाते हैं, जिसलिओ आपको वाहर ९५ मिनटसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिये। मैं अिस चेतावनीकी क्दर करता हूँ। अिसलिओ मैंने जितने ही समयमें अपनी बात काटडाँटकर कह दी है और आगे भी कैसा ही ब्लोकी आशा रखता है।

### 88

55-90-180

प्रार्थनाके बादके अपने भाषणमें गाधीजीने कहा, मुझे असी भी कम्बल और कम्बल खरीदनेके छिओ पैसे मिल रहे हैं। जिस सुदारतारे यह दान दिया जा रहा है, ख़ससे मुझे वडी ख़शी होती है।

# अेक अर्दू अखवारका हिस्सा

भाज तीसरे पहर अंक दोस्तने मुझे अंक शुर्दू दैनिक्का अंक र हिस्सा पड़कर जुनाया । मैं शुर्दू अखबार बहुत ही कम पढ़ता हूँ । मैं शुर्दू जानता तो हूँ, बेकिन काफी आसानीसे नहीं पढ़ सकता । दोस्त लोग समय सनयपर शुर्दू अखबारोंके हिस्से मुझे पबकर जुनाया करते हैं । आज मुझे जो हिस्सा पडकर जुनाया गया था, शुसमें सम्पादकने दसरी मङ्कानेताली वार्तोमें यह मी कहा है कि हिन्दुऑने मुसलमानोंको हिन्दुस्नानी सघसे निकालनेका पक्का अरादा कर लिया है । या तो मुंसलमानोंको यहाँसे चले जाना होगा या अपने सिर कटा देने होंगे।
मुंसे आशा है कि यह सिर्फ सम्पादककी ही राय है। अगर यह जनताके
काफी वहे हिस्सेकी राय हो, तो वही शरमकी बात है और अिससे
हिन्दुस्तानकी हस्ती ही मिट जानेका बर है। मैंने कल शामको बताया
था कि अस वरवारीकी नीतिके क्या नतींको हो सकते हैं। आखिरकार
अस नीतिसे हिन्दू जोर सिक्ख आपसमें ही अकद्सरेकी हला करने
लगेंगे। अक दोस्तने मुझे वताया है कि अस दिशाम शुरुआत हो भी
चुकी है। लोग अखनारोंको गीता, इरान और वास्मिवल मानने लगे
हैं। सुनके लिओ छपा परचा धर्मपुस्तकका सल्य बन गया है। यह
बात सम्पाहकों और संवाददाताओंपर वही भारी जिम्मेदारी डालती है।
आज तीसरे पहर जो चीज मुझे पढकर छुनाओ गयी, वैसी कोओ
वीज कभी न छपने ही जानी चाहिये। असे अखनार वन्द कर दिये
जाने चाहियें।

## रियासर्ते किथर ?

सेक इसरे दोस्तने मुझे रियासतों मं मची हुनी अन्याधुन्धीके थारेमें बताया है। अप्रेजी हुक्मतने रियासतों पर थोबा नियंत्रण रखा या। सार्वमीम सत्ताके चले जाने से वह इट गया। सरदारने असकी जगह ली है, लेकिन अनकी मददके लिखे ब्रिटिश सगीनोंकी ताकत तो नहीं है। यह सच है कि ज्यादातर रियास है हिन्दुस्तानी सघमें खुड गजी हैं। फिर भी वे अपनेको केन्द्रीय सरकार वेंबी हुआ नहीं समझतीं। बहुतसे राजा यह खयाल करते हैं कि वे ब्रिटिश मार्वमीम सत्ताके जमानेमे लितने आजाद थे अससे आज कहीं ज्यादा आजाद हैं, और वे अपनी प्रजाके साथ कैसा भी बरताव कर सकते हैं। में खुद अक रियासतका रहनेवाला हूँ और राजाओंको दोस्त हूँ। अक श्रेस्तके नाते में राजाओंको यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने आपको वचानेका अनके लिओ अनक यही रास्ता है कि वे अपनी प्रजाके सच्चे सेवक और ट्रस्टी बन आयें। वे निरंकुश राजा बनकर नहीं जी मकते। न वे अपनी प्रजाको मिटा ही सकते हैं। हिन्दुस्तानकी तकवीरमें जो मी बदा हो, अगर कोओ राजी निरंकुश शासक बननेका सपना देखते जो मी वदा हो, अगर कोओ राजी निरंकुश शासक बननेका सपना देखते जो मी वदा हो, अगर कोओ राजी निरंकुश शासक बननेका सपना देखते जो मी वदा हो, अगर कोओ राजी निरंकुश शासक बननेका सपना देखते

हों, तो वे बडी गलती कर रहे हैं। वे अपनी प्रजाकी सद्भावनापर ही राजा बने रह समते हैं। हिन्दुस्तानके लारों-करोदोंने ब्रिटिश मान्नाजकी ताकतका विरोध किया और आजादी ले ली। आज वे पागल बने दिलाभी देते हैं। लेकिन राजाओं को पागल नहीं बनना चाहिये। मनमानी, लम्मटपन और नेगा सचसुच राजाओंको नाश कर देगा।

## दशहरा ओर वकर ओद

आखिरमें गाधीजीने पास आ रहे दशहरे और ओटके त्योहारोश जिक करते हुने कहा, आज इरअक्को अन वारेन चिन्ना है । हिन्तुस्तानी मधमे अगर गडमबी पैदा हुआ, तो वह हिन्दुऑंके जारिये ही पैटा की जा सरती है । मैं आपको याद दिलाना चाहना है कि ट्यहरेका त्योहार शुरु कैते हुआ । रामने रावणपर जो विजय पाओं मी, असका अन्तर मनानेके लिंभे यह शुरू किया गया या । दुर्गाप्जारा मतल्य है सर्व-व्यापक शक्तिकी पूजा । अन दस दिनोंके बाद भरतमिलाप हुआ था । ये सर वार्ते आत्मस्यमको बताती हैं. न कि आचरमकी शिथिलतारो । दर्गाउजाके ९ दिन झपनास और प्रार्थनाके दिन है। भेरी माँ जिन ९ दिनोंमें खपदास करती थीं । हमे ख़न्होंने ज्यादासे ज्यादा खपदास और स्थम पालनेकी बात सिखाओं थी। क्या हिन्दू यह पवित्र श्रुत्सव अपने भाजियोंको सताकर और मारकर मनायें रे हिन्दुस्तानी सपके मुसलमान, जिनमें राष्ट्रवाची मुसलमान भी गामिल हैं, यह नहीं जानते कि कल श्रनका क्या होगा । क्या वे सघमें जबरन अपना धर्म बदलवा-कर ही रह सक्ते हैं ? यह आखिरी हालत पहलीसे भी ज्यादा युरी है। मैंने हिन्दुओं और सिक्खोंको जनरन सुसलमान वनानेका विरोध किया था। मैं झुनसे आजा करैंगा कि वे जबरन अपना धमें बदलनेके वकाय भर जाना ज्यादा पसन्द करेंगे । यही वात मुसलमानोंपर भी लागू होती है । जैसे छोगोंसे मुझे कोओ मतलव नहीं जो रूपडोंकी तरह अपना धर्म भी बदल सकते हैं। अनसे किसी धर्मको कोओ फायदा नहीं पहुँचेगा, न सुनसे धर्मकी ताकत बढेगी । अन तीन वार्तोमेंसे किसीपर भी अमल करके हिन्दू धर्मको नहीं बचाया जा नकता । सधमें रहनेवालोंके लिंभे सिर्फ यही अिङ्जतका रास्ता है कि वे माओमाओ वनकर रहें।

वे सव जिन त्योहारोंपर अपने दिलका सारा वैर और कहुआहट निकाल दें । तब मैं नये आत्मविद्वाससे पाकिस्तान जा सकूँगा । सुसे तब तक सन्तोप नहीं होगा, जब तक अेक अेक हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान जिज्जत और सलामतीके साथ अपने अपने घर नहीं लौट जाता ।

#### ४२

₹3-90-189

## अपने दोस्तोंके साथ ठहरे हुअ शरणाथियोंसे

गाधीजीने रावलपिण्डीके दो शरणार्थियों द्वारा अन्हें, लिखा हुआ भेक सत पड़ा । वे दिल्ली गहरमें अपने दोस्तोंके साथ ठहरे हुओ हैं। वे अपना सव कुछ खो चुके हैं और बानना चाहते हैं कि अन-जैसे लोगोंके लिओ कम्बल या रजाअियाँ पानेका कोशी रास्ता है या नहीं। मेरा अनको यही जवाब है कि कम्बल और रजाओयाँ मुफ्तमे अन गरणार्थियोंको बॉटी जाती हैं जो सचमुच बेसासरा हैं और गरणार्थी-किम्पोंमें ठहरे हुओ है। जो शरणार्थी अपने दोस्तों और रिश्तेदारोंके साय ठहरे हैं. अन्हे ओढने-विछानेकी चीजें देना मेजवानोंका फर्फ है । मगर मै अन होगोकी मुश्किलोंकी अच्छी तरह कल्पना कर सकता है. जो सरिकलसे दो जुन खाना पाते हैं । असे लोग अपने साथ ठहरे हुने शरणाधीं दोस्तोंको कम्बल नहीं दे सकते । असके वारेमें मेरी साफ राय है कि श्रिनको मदद देनेका कुछ न कुछ सावन होना चाहिये । मुक्किल यह है कि कुछ लोग जो सचमुच बेआसरा नहीं हैं. ने भी कम्बल बगैरा मुफ्तमें मॉर्गिंगे । जो सुझसे मॉर्गे क्षन सबको क्षगर मै मुफ्तमें कम्बल देना ग्रुह करूँ, तो सबको ये चीजें देना नामुमकिन हो बायगा । मैने क्षिस अप्मीदमें कुछ छोगोंको ये चीजें दी हैं कि को भी मी मुझे घोखा नहीं देगा और जो लोग मुझसे कम्बल माँगने आते हैं, झन्हें सचसुच खुनकी जरुरत है।

विब्लामन्दिर शरणार्थियोंसे खचाखन मरा है। विब्लावन्धु भरसक शरणार्थियोको मदद पहुँचानेकी तक्लीफ खुठाते हैं। गोस्वामीजी शरणार्थियोंको मदद देनेकी पूरी पूरी कोश्विश कर रहे हैं। मगर यह समस्या अितनी बनी है कि खुसे पूरी तरहते चुळझाना मुहिक्ल है। मैं रिफ अितना ही कह सकता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि अेक भी आदमी तेत्रीसे नजरीक आती हुसी अिस सदीमें विना कम्बलके तक्लीफ खुठाये।

## और वूसरा गुनाह

मुझे लेक दूसरा ख्न होनेकी बात सुनकर अफसोस हुआ है। लेक गरीव मुसलमान जिसकी बरमेकी दूकान थी, त्यिस खुम्मीदसे खुते खोलने गया कि अब बातावरण जान्त हो गया होगा। मगर जब वह अपनी दूकान खोल रहा था, खुसला खुन कर दिया गया। कैसा क्यों होना चाहिये? पुलिस और भौज क्या कर रही थी? वह दूकान किसी युनसान जगहपर नहीं थी। किसी पहोसीने त्रिस घटनाको रोकनेकी कोशिश क्यों नहीं की? हिन्दुओं और सिक्बोंके भाकीवन्युओंपर पानिस्तानमें जो बीत रही है, खुससे छुनके दिलोंमें पैदा होनेवाली करुआहटको में समझता हूँ। मगर बदला छैनेकी अिच्छाको तो रोकना ही होगा। छन्हें हिन्दुस्तानी सघके बेगुनाह मुसलमानोंसे बदला छैनर अपने आपको गिराना नहीं चाहिये। दिल्ली मुसलमानोंस मी वैसा ही घर है, जैसा वह हिन्दुओं और सिक्बोंका है।

## वर्धाकी कोढ़निवारक कान्फरेन्स

मैंने सोचा था कि आज में हिन्दुस्तानमें कोड्की बीमारीकी समस्यापर आपसे कुछ कहूँगा । हिन्दुस्तानमें लाखों आदमी अस् रोगके शिकार हैं । लोग कोड़की मीमारीसे और कोडियोंसे नफरत करते हैं । मेरी रायमें, जो लोग गन्दे विचार रखते हैं, वे शरीरके कोडियोंसे ज्यादा सुरे कोडी हैं । किसी दूसरी सीमारीके बजाय कोडकी यीमारीके यारेमें ही क्लंम्बी बात क्यों समझी जानी चाहिये 2

पहले तिर्फ ओसाओ मिशनरी ही कोढियोंकी सेवाका करीब करीब सारा भार अपने खुपर लिये हुओ थे। मगर वादमें परोपकारणी भागनावाले हिन्दुस्नानियोंने भी (अगरचे बहुत कम तादादमें) अस

सेवाके कामको अपने हाथमें लिया । मैंने असी ओक सस्था कलकत्तामें देखी है । जिस तरहके दसरे जनसेवक श्री मनोहर दीवान है । है श्री विनोवाके शिष्य हैं और खनकी प्रेरणासे खन्होंने यह काम अपने हाधसें लिया है । .मै ख़र्न्हें सच्चा महात्मा मानता हूँ । वे डॉक्टर नहीं हैं. मगर झन्होंने अस विषयपर अध्ययन किया है और झनकी दिली कोशिशके परिणासस्वरूप वर्धाके पास कोढके बीमारोंकी क्षेक वस्ती वस गभी है। अन महारोगी-सेवा-मण्डल भी है, जो मध्यप्रान्तमें कोट-निवारणका काम करता है । महारोगी-सेवा-मण्डलकी तरफसे वर्घामें क्रिस महीनेकी ३०वीं तारीखको कोद-निवारणका काम करनेवाले माश्रियोंकी कान्फरेन्स बलाओं जा रही है। अिसकी चर्चा पहले पहल श्री जगदीशनने की. जो स्वर्गीय श्रीतिवास शाखीके प्रशंसक और विष्य हैं । श्री जगदीशत खट कोढके रोगी रह चके हैं । अन्होंने कस्तरवा टस्टके ओडवासिजरी मेडिक्ल बोर्डके सामने यह प्रस्ताव रखा और झसके परिणाम स्वरूप यह कान्फरेन्स बलाओं जा रही है। डॉ॰ सुशीला नय्यर अिस कान्फरेन्सके सिलेसिटेमें वर्धा जा रही हैं। राजकुमारी अमृतकुँबर और डॉ॰ जीवराज मेहताको अस कान्फरेन्समें शामिल होना चाहिये था. मगर राष्ट्रीय काममें लगे होनेकी बजहसे वे जिस समय दिल्ली नहीं छीड़ सकते। मै आपको अस कान्फरेन्सके वारेमें असलिओ बतला रहा हूँ कि देशकी ओक अहम समस्याकी तरफ आप लोगोंका ध्यान जाय । क्या आप लोग अपनी शक्ति राष्ट्रनिर्माणके कार्मोंमे लगायेंगे या मासीमासी आपसमें लब्कर अस गक्तिको बरबाद करेंगे ? फिरकेबारांना नफरत बुरेसे बुरे किस्मका कोड है। मै चाहता हूं कि लोग असं कोटके प्रति अपने दिलोंमें नफरत और इर पैदा करें, ताकि वे अिस प्राणघातक रोगसे बच सर्के ।

#### अकमात्र लगन

प्रार्थनाके बाद अपना भाषण जुरू क्रते हुओ गाघीजीने कहा कि कुछ दिनों पहले अखबारोंमें निक्ला था कि २७ अक्तूवरको दिल्लीन होनेवाळी अक्षियाटिक तेवर कान्फरेन्सका मै खब्चाटन क्रिनेवाला हूँ। में नहीं जानता, किसने यह खबर अखवारोंमें दी । अस सबके बारेमें मैं कुछ नहीं जानता । मैने अेक अखवारनवीससे नहा भी या कि वे अिस रिपोर्टका प्रतिवाद छपवा दें. मगर कोओ प्रतिवाद नहीं निक्ला। मै कहना चाहता हूँ कि अस वक्त मै अपनी सारी शक्ति अस समस्याके इल करनेमें लगा रहा हैं. जो आज सबसे ज्यादा अहम हैं। मै दूसरी किसी वातमें अपना दिमाग नहीं छगा सकता । हिन्दू, मुसलमान, पारसी, असाओ और इसरे लोग हिन्दुस्तानके अव-से श्री लड़के और छड़िन्याँ हैं और झन्हें नागरिकताके ओक-से साधकार है। वचपनसे ही मेरे तामने यह आदर्श रहा है। आजादी मिलनेके बाद यह आदर्श गिरता-सा जान पडता है। जो भजन आपने अभी सना है, इसमें क्हा गया है कि " चाहे कोशी तम्हारी तारीफ करे या तम्हें गाली दे, श्चरते तुम्हें खरा या नाराज नहीं होना चाहिये. क्योंकि वह सब भगवानको सौंप देनेके लिओ है।" न यही करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। निस बातको मै सन समझता हैं. असे लगातार ब्हता रहेंगा, फिर कोभी झसे पसन्द करे या नापसन्द ।

### अपनी श्रद्धा अङ्ख्यल रखिये

गाधीनीने खुन लोगोंकी बटकिस्मतीपर दु.ख जाहिर किया, जो क्ल तक धनवान थे और आज बेआसरा शरणार्थी हो गये हैं, जिनके तनपर कपडा नहीं है और न रहनेको घर है। गांधीनीने कहा कि अगर वे ठोग अपनी थदा शुज्ज्वल रखें और सही रास्तेपर जमे रहें, तो भगवान बहुत जल्द श्चनकी शुसीबते दूर कर देगा ।

### कोढ़की समस्या

असके बाद गांधीजीने कोढकी समस्याकी तरफ लोगोका घ्यान र्चीचते हुओ कहा कि क्ल में अस विषयपर आपसे कुछ वातें वह चुका है। श्री वगदीयन् जो खुद अिस वीमारीके मरीज रह चुके हैं और अभी हाल ही अससे चगे हुओ हैं, वे कोडियोकी सेवाके लिओ काफी मेहनत झठा रहे हैं। वे अक्सर महासमे रहते हैं। मगर कोद-निवारक कान्फरेन्सके अन्तजाममें मदद देनेके लिओ दो हफ्ते पहले वर्धा आये हैं । झन्होंने मुझे कुछ लेख और पत्रव्यवहार मेजे हैं, जिन्हें मेंने आज सबेरे ही पढ़ा है । झनमें श्री जगदीशनने कोडी शब्दका अपयोग न करनेके लिओ दलीलें दी है। अिम शब्दमें अेक नफरतका भाव आ गया है। अनका कहना है कि जिन्हें यह थीमारी हो अन्हें कोर्डा कहनेके बजाय कोरके मरीन कहा जाय। खनली. हैजा, प्लेग, यहाँ तक कि मामली जुकाम भी असी छतकी वीमारियाँ हैं जिनसे कोडकी छूत शायद यहुत कम लगती है। दूसरी छूतकी यीमारियों के बजाय कोड़के वारेमें अितनी नफरत क्यों रहनी चाहिये ? मे आपसे कह चुका हूं कि सच्चे कोडी तो वे हूं जिनके दिल गन्दे हैं। किसी अन्सानको अपनेसे नीचा समझना, किसी जाति या फिरकेको नफरतकी नजरसे देखना. बीमार दिमागकी निशानी है. जिसे मे शरीरके कोरसे ज्यादा बरा समझता हूँ । असे लोग समाजके असली कोदी है । में खुद तो शब्दोंको ज्यादा महत्त्व नहीं देता । अगर गुलावको किसी दूसरे नामसे पुकारा जाय, तो असकी खुशवू नहीं चली जायगी।

कल मेंने कहा था कि राजकुमारी अमृतकुँवर और डॉ॰ जीवराज मेहता दिल्लीमें ज्यादा काम होनेकी वजहने वर्धाकी कान्फरेन्समें जरीक नहीं हो सकेंगे। मुझे यह जानकर खुशी हुआ है कि डॉ॰ जीवराज मेहता कान्फरेन्समें जरीक हो सकेंगे।

आखिरमें मुझे आपको यह स्चना देनी है कि अंगली गामको जेलमें प्रार्थना होगी, जिसलिओ जनिवारको मैं आपसे नहीं मिल सकूँगा।

### दिल्छीके कैदी

आज गानकी प्रार्थना दिल्ली सेंट्रल तेलमें कैटियों हे टि.जे, शुनकी हाजिरीमें हुसी । जुल ३००० केरी हाजिर थे। प्रार्थनाके बाद गाधीजीने कहा कि जब मुझे कैदियों के बीच प्रार्थनातमा स्वनेषा आनंत्रण मिला, तो मुझे वहीं खुशी हुसी । मैं खुट पहले कसी बार कैरी रह चुका हूँ । मैं दिक्खन अर्ध्यंश और हिन्दुस्तानमें सलग सलग सब्धियों तक लेल सुगत चुका हूँ । दक्षिण सर्ध्यंशमें हिन्दुस्तानी थे, जिन्हें कुली कहा जाता था, इच्की थे और तीजरी क्लाव यूरोपियनोंकी थी । लेलोंने किन तीनोंको सलग सलग रखा जाता था । जब सस्ताम्ही कैदी जेलमें हक्ते लो तब हिन्दामों और हिन्दुस्तानियोंने केर ही कम्माशुण्डमें खा गया । लेलके कायरे बहुत कड़े थे । लियाची और गैरिस्वाली कैटियोंने कोओ पर्क नहीं किया जाता था । वे सब केर हो क्सिक अपराधी माने जाते थे । केर तरहते सह ठीक मी है । जो लोग बानून तोडते हैं वे सब शुसके खिलाफ अपराध करते हैं ।

# ये क्लासे नहीं चाहियें

हिन्दुस्तानमें आवारीकी छड़ाओं बहुत वहरदस्त हुआ और क्षूंचे खूंचे उरलेके छोगोंने खुतमें हिस्सा िहमा । नतीना यह हुआ कि िर्फ िसवाि और गैरिसवािस कैदिबोंमें ही फर्क नहीं किया गया, बल्कि सियािस कैदिबोंमें मी अे॰ बी॰, और सी॰ टरले रखे गये। कैसे टरलेंमें मेरा विस्तास नहीं है। मैं यह भी मानता हूँ कि सभी बड़े या छोटे छोग अपराध नरते हैं। कुछ पनड़े वानर लेल नेव दिये जाते हैं और दूनरे चालाकी खुरे बचा वाते हैं। अेन हिन्दुस्तानी लेलके वह लेलरने मुस्से नहा मा कि मेरी देखरेखनें रहनेवांटे कैदिबोंने मैं अपने

आपको अन्सर बढा अपराधी समझता हूँ । अपूपर जो हम सबका सबसे बढा जेलर वैठा हुआ है असे कोओ भी घोखा नहीं दे सकता ।

### जेल दिमानी अस्पतालोंका काम करें

आजाद हिन्दस्तानमे कैदियोंके जेल कैसे हों 2 बहत समयसे मेरी यह राय रही है कि सारे अपराधियोंके साथ वीमारों-जैसा वरताव किया जाय और जेल क्षतके अस्पताल हों. जहां अिस क्लासके बीमार अलाजके लिओ भरती किये नायें । कोओ आदमी अपराध अिसलिओ नहीं करता कि असा करनेमें असे मजा आता है। अपराध श्रसके रोगी दिमागकी निजानी है । जेलमें असी किसी खास वीमारीके कारणोंका पता लगाकर श्रन्हें दूर करना चाहिये। जब अपराधियोंके जेल झनके अस्पताल वन जारेंगे, तब झनके लिओ आलीशान अिमारतोकी जरुरत नहीं होगी । कोओ देश यह नहीं कर सकता । तब हिन्द्स्तान-जैसा गरीव देश तो अपराधियोंके लिओ वडी वडी जिमारतें कहाँसे बनावे? लेकिन जेलके कर्मचारियोंकी दृष्टि अस्पतालके डॉक्टरों और नर्सों-जैसी होनी चाहिये। कैदियोंको महसस करना चाहिये कि जेलके अफसर अनके दोस्त हैं । अफसर वहाँ अिसलिओ हैं कि वे अपराधियोंको फिरसे दिसागी तन्द्ररुस्ती हासिल करनेमें मदद करें । अनका कास अपरावियोंको किसी तरह सतातेका नही है। जनप्रिय सरकारोंको असके लिओ अर्री हुक्म निकालने होंगे, लेकिन अस बीच जेलके कर्भचारी अपने बन्दोबस्तको अिन्सानियतभरा धनानेके लिओ बहत कुछ कर सकते हैं । कैदियोंका क्या फर्ज है ?

# कैदियोंका फुर्ज़

पहले कैवी रह जुकनेके नाते में अपने साथी कैदियोंको मलाह दूँगा कि वे जेलमें आदर्श कैदियों-जैसा बरताद करें। झुन्हें जेलके अनुशासनको तोडनेसे क्वना चाहिये। जो भी काम झुन्हें सौंपा जाय, सुसमें झुन्हें अपना दिल और आत्मा दोनों लगा देने चाहियें। मिसालके लिओ कैदी अपना खाना खुद पकाते हैं। झुन्हें चावल, दाल, या दूसरे मिलनेवाले अनाजको साफ करना चाहिये, ताकि झुसमें कंकड, रेत, मूसी या क्षीड़े न रह जायें। कैदियोंको अपनी सारी शिरायतें जेनके अधि रारियोंके सामने खाँचन ट्रंगसे ररानी चाहियें। खुनों अपने छोटेसे नमानमें किमा क्षान करना चाहियें कि जेल छोड़ते मनय वे आये थे खुमसे ज्याम अन्छे आदनी वनहर जायें।

सुरे मालम हुआ है कि बहुँकी जेलमे हिन्दू, निक्स और मुसलमान केदी हैं। मुनमें साम्प्रशिवन बहुर नहीं पैलना नाहिये। भ्रुन मबको आपनमें दोम्नों और भाश्रियोंनी तरह प्रेमसे रहना चाहिये, ताकि जन वे जेलमे निस्लें, तो बाहरके पागलपनको गेम मकें। में सब मुस्लिम कैदियोंसे और मुबारम महता है और आया। करता है कि गैरसुस्लिम केदी भी अपने मुसलमान भाश्रियोंसे भीटनी बधाश्रियों हों।

### १५

25-10-120

### दशहरेका सबक

प्रार्यनाके यादके अपने भाषणमें गायी तीने नहा, समामें आये हुने कोन भाशीने खत लिखकर मुतले यह पूछा है कि जब आपके अनुयायी हर ताल रानको रावणमा पुतला जलाते हुने बताते हैं और जिस तरह यहलेंकी भावनाको यहावा देते हैं, तब क्या आपके यह कहनेंसे को और भायहा होगा कि वहला लेता गुरा है 2 जिम सवालमें दो भुलावेंने दालनेवानी दलीं हैं। में नहीं जानता कि गुट अपने मिना मेंग और भी को आं अनुयायी हैं। जिनके अलावा दशहरेंके अुरतवत्ता यह अर्थ विलक्ष्य गलत है। वह बदलेंकी भावनाको बदावा नहीं देता, खुलटे वह जिसे गुरी बताकर यह दिखाता है कि बदला लेनेम अधिकार विर्फ अस मगवानको ही है जिसे हिन्दू वमें रामके नामसे जानता है। भगवान ही अकेला जिन्सानके दिलोंने ठीठ ठीक पढ मक्ता हैं और जिसलेंको नहीं जानता है कि अतानर सह कोंग साम कीन हैं। अगर हर आदमी अपने आपको राम समझनेता गलत दावा जरने हों, तो रावण कीन

होगा <sup>2</sup> अपूर्ण आदमी दूसरे अपूर्ण आदमियोंके बज नहीं वन सकते हिन्दुओंका मुसलमानोंपर और मुसलमानोंका हिन्दुओंपर हमला करना युजिटेली और अधर्म है। वह रास्ता हिन्दू धर्म और अिस्लामकी वरवादीका रास्ता है। भिसलिओ मुझे खुन्नी है कि अक सनातनी हिन्दूके नाते में हिन्दुओंकी ही नुमाभिन्टनी नहीं करता, विल्क मुसलमानों और दूसरे धर्मनालोंकी मी करता हैं।

## कार्मीरकी घटनाओं

आप यह पूछ सकते हैं कि क्या में काश्मीरमें होनेवाली घटनाओं के वारेमें जानता हूँ शिखवार जितनी खबरें टेते हैं खुतनी सबं तो में जरुर जानता हूँ। अगर अखबारों को खबरें सच हों, तो काश्मीरकी धटनाओं बहुत दुरी हैं। यह अलजाम लगाया जाता है कि पाक्सितान सरकार काश्मीरपर यह दबाव डाल रही है कि वह पाक्सितानमें जुड जाय। काश्मीर, हैंडराबाद, टोटीसी ज्नायद रियासत, या दूसरी किसी रियासतपर को भी यह टबाव नहीं डाल सकता कि वह हिन्दुस्तानी संघ या पाकिस्तानमें जुड जाय। आखिर जिसका हल क्या है शै में तो नम्रतासे राजाओं ऑर महाराजाओं से न्हेंगा कि वे अपनी रियासतोंके सच्चे शासक नहीं हैं। आजके राजे-महाराजे ब्रिटिश स्प्रमाजवादके पैदा मिये हुओ हैं। अब ब्रिटिश सता हिन्दुस्तानसे चली गभी है। आज सारी रियासतोंके सच्चे शासक वहीं के लोग हों और खुन्होंकी अच्छा सबसे बदकर मानी जानी चाहिये। राजा और महाराजा सिर्फ ट्रस्टी बनकर रहेंगे। विना किसी टवावके, या बिना मीतरी या वाहरी दवावके दिसावेके काश्मीरके छोगों को यह फैसला करना चाहिये कि काश्मीर किस राजमें जुडे। यह नियम सब रियासतोंपर छागू किया जा सकता है।

## कलकत्तामें शान्तिका राज

मुसे कलकत्ताले अनेक तार मिला है जिसमें नताया गया है कि वहाँ दशहरे और जीटके खोहार ज्यादासे ज्यादा शान्तिसे मनाये गये। मैं जब वहाँ था, तब शहरमें कलकता-शान्ति-सेना खड़ी की गज़ी थी। तारमें कहा गया है कि शान्ति-सेना शहरमें शान्ति बनाये रखनेके लिओ वहे झुत्साहसे काम कर रही है। झुसने अपने मेम्बर पूरवी वंगालमें भी
मेले हैं। वहाँ भी दशहरे और अदिके खोहार शानितसे मनाये गये
मादम होते हैं। दिल्ली और दूसरी जगहोंके लोग क्लकताके करनोंपर
क्यों नहीं चल सकते थे आज दिनमें कुछ मुसलमान मुझसे मिलने आये
थे। मै तो सबका दोस्त हूँ और अिसल्जिं सब जातियोंके लोग मेरे
पास आते हैं। मैंने झुन मुसलमान दोस्तोंको अदि मुवारक कहा,
लेकिन आजके अविस्तासके वातावरणमें मेरा दिल खुश नहीं था।

## शाधाश रतलाम

मुझे रतलामके इरिजन-सेवन-संघके सेकेटरीका तार मिला है। वहाँके महाराजाने यह अलान जिया है कि रिवासतमें झत्तरदायी सरकार कायन की जायगी और वे आगेसे जनताके दूस्टी वनकर रहेंगे। यह नी अलान किया गया है कि रियासतके सारे मन्दिर हरिजनोंके लिसे खोल दिये गये हैं। हरिजन और सवर्ण हिन्दू महाराजाके साथ राजमन्दिरमें गये। अगर हिन्दू घर्मको जिन्दा रहना है, तो हर अंक हिन्दू के दिलसे छुआछूतको पूरी तरह निकाल देना होगा। छुआछूतके नास्रके साथ साम्प्रदायिक झगडोंका बहुत नजरीकका सम्बन्ध है। भगवानके सामने तो सब आदमी अंकरे हैं। विसी आदमीसे सिर्फ असलिओ नफरत करना कि वह हमारे घर्मका नहीं है भगवान और मनुष्यके सामने पाप करना है। यह मी अंक तरहनी छुआछूत ही है।

86

50-20-180

छोड़नेके लिओ मजबूर किया जा रहा है ?

मेरे पास जिस बातनी शिनायतें आ रही हैं कि यूनियनके मुसलमानोंको अपने बापदादोंके मकान छोड़ने और पाकिस्तान जानेके लिओ मजबूर किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि अनको तरह तरहकी तरकीयोंने अपने घर छुडवाकर केम्पोमें रहनेपर मजबूर किया जा रहा है, ताकि बहाँसे अुन्हें रेल हारा अथवा पैदल मेज दिया जाय। मुझे विस्वास है कि मित्रमण्डलकी यह नीति नहीं है। जब में शिकायत

करतेवालों से यह बात कहता हूँ, तो वे हेंसते हैं और जवानमें कहते हैं कि या तो मेरी जानकारी गलत है या सरकारी कर्मचारी श्रुम नीतिपर नहीं चलते। में जानता हूँ कि मेरी जानकारी विलक्षल सही हैं। तव क्या म्मेचारी बेरफा हैं? मुझे श्रुम्मीद हैं कि कैसा नहीं हैं। फिर भी यह आम शिकायत हैं। यही जानेवाली वेवफाओं में मुस्तिलेफ कारण दिये जाते हैं। जो कारण सबसे ज्यादा सम्भव हो सकता है वह यह है कि फाँज और पुलिसका अधिकाश स्पम फिरकेवाराना बँटवारा किया गया है और वे मीजूदा हेपभावमें यह जाते हैं। मंने अपनी राय हे बी है कि अगर ये कर्मचारी, जिनपर गान्ति और कामून कायम रफ्तेकी जिम्मेदारी हैं, फिरकेवाराना प्रभावमें पर जायें, तो सुसगिठित हुकूमतकी जगह वहकमानी आ जाना लाजमी है और अगर यह चलती रहे, तो ममाज बरवाद हो जायगा। जूँचे दरजेके कर्मचारियोका यह फर्ज है कि वे फिरकेवाराना जहनियतसे श्रुपर श्रुठ और फिर अपनेसे विचले करलेके कर्मचारियोका जहनियतसे श्रुपर श्रुठ और फिर अपनेसे विचले करलेके कर्मचारियोक भी वही अच्छी भावना भरें।

## नैतिक बनाम जिस्मानी ताकत

यह जोरके साथ पहा जाता है कि देशमें जनता द्वारा जो सरकारें कायम की गभी हैं, अनको वह प्रभाव हासिल नहीं हुआ है जो विदेशी हुकूमतको अपनी तलवारके जिर्चे हिन्दुस्तानी कर्मचारियोको उराकर अपने काबूमें रखनेके लिओ हासिल था। यह कुछ हद तक ही ठीठ हैं। क्योंकि जनताकी सरकारके हाथमें अेक नैतिक ताकत है जो विदेशी हुकूमतकी जिस्मानी ताञ्चि बेगक बहुत अूँचे टरजेकी हैं। अस नैतिक ताकतके लिओ पहलेसे ही यह माना जाता है कि जनताका मत हुकूमतके साथ है। आज जिसकी कमी हो सकती हैं। हमारे पास अिसकी परीक्षाका और कोओ माधन वहीं है, सिवा असके कि केन्द्रीय सरकारकी हालत क्या है। असे किसी हालतमें भी कमजोर नहीं वनना चाहिये और न कभी अपनेको कमजोर समझना चाहिये। असिलेओ अगर जिनमें कुछ भी सनाजी है कि कर्मचारी पूरी तरह सरकारी हुक्मक

पालन नहीं उरते, तो अँसे उर्भवारियों तो तुरन्त निरन्त जाना चारिये या मिन्नमण्डल या मम्बिनेधत मंत्री तो लागपत देउर अंधी ताउनको जगह देनी चाहिये जो रामयाणीके माय कर्मचारियों की अगजरता दर उर सके। जब कि मै अन विजयतों को, जो मेरे पान आती रहती हैं, सकोचके साथ आपरो सुनाता हूँ, मुझे यह आणा रन्यनी चाहिये कि अनिकी तहमे कुछ नहीं है और यदि कुछ है मी, तो शुक्व सिधिशारी कामयाणीके माथ शुनको ठीक कर लेंगे।

# नागरिकोंका फुई

यूनियनके जिन नागरिकोंपर असरा अमर पदता है अन्य क्या फर्च है? साफ बात है कि केना कोओ जन्त नहीं है, जो किसी नागरिकको अपना मकान छोड़नेपर मजबूर उसे।

अधिकारियोंको अपने रायमें खास अधिकार हेने पहेंगे ताकि वे र्थंसे हक्स निकाल सकें. जैसे कि वहा जाता है. वे निरालते हैं! जहाँ तक मुझे पता है, किमीको कोओ लिखित हक्स नहीं दिया गया है। वहा जाता है कि मीजुदा मामरिमे हजारोंको जयानी हुक्स दिया गया है। भैसे लोगोंकी नदद करनेका कोशी साधन नहीं है, जो टरके मारे किसी मी बरही पहने हुओ व्यक्तिके हक्सके सामने अपना सिर प्रका देते हैं । असे सब लोगोंको मेरी जोरके साथ यह सलाह है कि वे लिखित हुक्स माँगें और अगर सबसे भूँचा अमलदार नी <del>शु</del>नकी सन्तोप न डे सके, तो शक्की हालतमे वे अदालतसे अस हक्नकी सचाओं माल्स करें । झन लोगोंको जो बहुसख्यक्ते नफरतभरे नानसे पुरुषि जाते हैं, काननको हाथमे हैनेसे अपनेको मख्तीके साथ रोपना चाहिये। अगर वे कैसा नहीं करेंगे, तो अपने पैरोंने खुद उत्तहाडी नारेंगे। यह भैसा पतन होगा जिससे अठना नाउक्त हो आयगा। भीरवर करें जल्दसे जल्द खुनको समझ आ जाय । खुनको युरी घटनाओंकी खबरसे, चाहे वे सच ही हों, प्रसावित न होना चाहिये। ख़नको अपने चुने हुने मंत्रियोंपर मरोसा रखना चाहिये कि वे क्षिन्साफ़के लिओ जो जहरी होगा वही करेंगे।

## क्षीमानदारीका वरताव

प्रार्थनाके वादके अपने भाषणमें गाधीजीने समाम आये हुओ नेक भाजीके खतका जिक करते हुओ कहा, खुन भाजीने लिखा है कि खुन्होंने खेनोंके बेपार करनेवाले जेक मुसलमान भाजीसे शरणार्थियोंके लिओ हुछ खेने, परदे और कनातें किरायेपर ली थीं। लेकिन वह नेपारी पाकिस्तान चला गया है। खत लिखनेवाले माजी यह नहीं जानते कि अंसी हालतेन ने किरायेपर ली हुआ चीजें किन्हें सौंगें। मेरी रायमें अमके बारेमे खुन्हें सरदार पटेल या थ्री नियोगीसे पूछना चाहिये।

### अलीगढके विद्यार्थी

अलीगढ़ यूनिवर्सिटीका क्षेक विद्यार्थी मेरे पास आया था। झुसने सुप्तते कहा कि पाक्सितानके बहुतते विद्यार्थी अलीगढ नहीं लौटे हैं। छेकिन जो यूनिवर्सिटीमं हैं, झुन्होंने यह तय कर लिया है कि दोनों जातियोंमें माओनारा और मेलिमिलाप बदानेकी खामोक्षीके साथ भरसक कोशिश की लाय। मुलाकाती विद्यार्थीने मुझाया कि बैसा करनेका सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हममेंसे कुछ विद्यार्थी हिन्दू और सिक्ख घरणार्थियोंकी छावनियोंमें जार्ये और झुनमें कम्यल और दूसरा चीनें वाँटें। मैंने झुन माओसे कहा कि में आपकी हिन्दू और सिक्ख मालियोंकी सेवा करनेकी अञ्चलकी तारीफ करता हूँ। लेकिन बाजकी हालतमें अस तरहकी मददकी जरतत नहीं है। अस समय शायद झुसका कोओ नतीजा भी न निक्छे। मेरी तो विद्यार्थियोंको यही संलाह है कि वे पाक्सितानमें जायें और वहाँके मुसलमानोंसे पूछें कि हिन्दुओं और सिक्खोंने अपने घरवार क्यों छोड़े है कीसे मैं हिन्दुओं और सिक्खोंसे यह आशा करता हूँ कि वे परवार छोड़ कर चले जानेवाले मुसलमानोंसे अपने अपने घरांको लीटनेको कहें, झुसी तरह विद्यार्थियों को पाक्सितानके मुसलमानोंको अस

चातके लिओ राजी करना चाहिये कि वे हिन्दू और सिक्स शरणियंगेंके पास जाकर अनसे अपने घरोंको लौटनेकी वात कहें। आम तौरपर कोओ भी आदमी विना सही कारणके अपना घर छोडना नहीं चाहेगा। मेरी रायमे जब तक अक्लोक हिन्दू, सिक्स और मुसलमान अपने अपने घरमें फिरसे नहीं बसाया जाता, तब तक दोनों जातियोंमें शान्ति और सोस्ती कायम नहीं हो सकती।

# बिना टिकट सफरकरना बुरा है

असके थाद गाधीजीने कहा, आजकल विना टिकट सफर करना क्षेक आम रोग हो गया है। मालूम होता है, लोगोंका यह खगाल हो गया है कि आजादी मिळ जानेसे वे रेलों या मोटरोंमें मुफ्त सफर कर सकते हैं। लोगोंके विना टिकट सफर करनेसे हमारी सफार कर सकते हैं। लोगोंके विना टिकट सफार करनेसे हमारी सफार को लिसके अलावा, लाखों सरणार्थियोंको खाना और कपडा देनेका सहाग है असके अलावा, लाखों सरणार्थियोंको खाना और कपडा देनेका सवाल है। हिन्दुस्तान जितना धनी नहीं है कि अस भारी बोझको सह सके। अगर असी बातें होती रही, तो हिन्दुस्तान वरवाद हो जायगा। अगर रेलोंसे करोडोंकी आमरनी होती है, तो यह भी छतना ही सच है कि रेलोंको चलानेमें करोडोंका खर्च भी होता है। असिलिंभे असी दुराओं बहुत समय तक चलती रही, तो हिन्दुस्तान पूरी तरह चरवाद हो जायगा। मैंने झना कि पाकिस्तानमें भी यही हालत है।

आप लोगोंको रेलके डिब्बोंमें सफाओका पूरा पूरा प्यान रखना चाहिये । रेलके डिब्बोंमें धूकना या दूसरी तरहकी गन्दगी नहीं करनी चाहिये । आजाद हिन्दुस्तानके लोगोंको रेलके नियमोंको तोहकर बिना किसी खास कारणके चेन खीचना और गाडीको रोकना नहीं चाहिये। आजाद देशके लोगोंको शैसा करना जोमा नहीं देता।

अगर मै रेल्घे मेनेजर या मंत्री होता, तो रेल्चे क्मंचारियोंको लोगोंसे यह कहनेकी सलाह देता कि अगर आप टिकट नहीं खरीदेंगे, तो गादियाँ रोक धी जायेंगी। जब मुसाफिर राजीखक्षीसे टिकट खरीदेंगे, तमी गादियाँ आगे बढ़ेंगी।

## दिलीपकुमार राय

अपना माषण -शुरू करते हुओ गाधीजीने सभामें आये हुउ लोगोंको आज गामकी प्रार्थनामें सजन गानेवाले श्री दिलीपक्रमार रायन परिचय दिया। गाधीजीने कहा कि अगरचे में सगीत कलाके वारेमें का नहीं जानता. फिर भी मुझे छगता है कि वब पहले पहल मैने सास् अस्पतालमे श्री रायका गाना मुना था. तबसे अब श्रुनकी आवाः ज्यादा मीडी और मोहक हो गओ है। सासून अस्पतालमें कैदीव हालतमे मेरा ऑपरेशन हुआ था। शायद दुनियामें बहुत थोड़े लो विसे होगे, जिन्होंने श्री राय-जैसी कदरती मीठी आवाज पासी हो । ऋषि अरविन्दके पाण्डचेरी-आश्रममें रहते हैं। आपको जानना चाहिये हि हुस आश्रममें जाति या धर्मका कोओ भेदमाव नहीं रखा जाता। सुरे याड है कि मरहम सर सकवर हैदरी श्वस आधममें तीर्थयात्राकी तरा जाया करते थे। श्री राय इस्सी आश्रमके पुराने सदस्य हैं। श्रिनः दिलमें भी किसीके प्रति कोओ नफरत नहीं है। आज ये दोपहरको मे पास आ गये थे। तब अिन्होंने मुझे दो गीत सुनाये --- अेक त 'वन्देमातरम्' और दसरा श्रिकवालका 'सारे वहाँसे अच्छा'। आ गामको जो भजन गाया गया. श्वसकी आखिरी लाजिनका मतलव या हैं कि धनवानके पास तो करोड़ोंकी धनदीलत है, महल हैं, घोर वर्गरा हैं, और भक्तकी तो सारी दौलत खसका मगवान है, जिसे व मुरारी, राम, हारे वगैरा नामांसे प्रकारता है। अगर आप सिस वातव ' अपने दिलमें रख हैं, तो आपकी सारी नफरत और द्वेष दूर हो आये

## काश्मीरकी मुसीवर्ते

िंसके बाद काइमीरकी हालतका जिक्र करते हुन्ने गाधीजीने कहा कि जब वहाँके महाराजा साहबने अपनी मुसीबतमें हिन्दुस्तानी सघर्में चामिल होनेकी अिच्छा जाहिर की. तो गवर्नर जनरल अन्हें अिन्कार नहीं कर सक्ते थे। झन्होंने और अनकी कैविनेटने कास्मीरको हवासी जहाजसे फौज भेजी। महाराजासे खन्होंने कह दिया कि हिन्दस्तानी संघर्मे कारमीरका जुडना अमी अस्थायी है। अिसका आखिरी निर्णय तो समी कारमीरियोंकी निष्पक्ष रायसे होगा और अस रायके टेनेमें धर्मका कोओ भेदमाव नहीं रखा जायगा। महाराजाने शेख अन्दल्लाको अपना नंत्री दनानेकी समझटारी की है और झन्हें मंत्रीके सारे अधिकार दे दिये हैं। अखबारोंमें यह पड़कर मुझे ख़शी हुआ है कि शेव माहबने परिस्थितिके अनुसार अपनेको बना लिया और महाराजके आमंत्रणका दिलसे स्वागत किया । काश्मीरकी हालत क्या है <sup>१</sup> कहा जाता है कि अन वागी फौज जिसमें अफरीरी वगैरा हे, का<sup>वित</sup> अफसरोंनी रहनुमार्थीमें श्रीनगरकी तरफ वद रही है। वह रास्तेमें पहनेदाले गाँवोंको जलाती और छटती जाती है। झसने दिजलीयरको भी बरबाद कर दिया, जिससे श्रीनगरमें अधिरा छ। गया है । अस बातपर भरोसा करना मुश्किल है कि पाकिस्तानकी सरकारसे बढावा पाये विना यह फीज काइमीरमें घुस सकती है । अस बारेमें किसी निर्णयपर पहुँचनेके लिओ मेरे पास काफी जानकारी नहीं है। और न यह मेरे किसे जररी है। मै सिर्फ अितना ही जानता हूँ कि सह सरकारन श्रीनगरको फौज मेजना ख्राचित था, फिर वह फौज बहुत थोडी ही क्यों न हो । अससे हालत अतनी जरूर सम्हल जायगी कि काइमीरियाँमें और जासकर शेख साहबमें, जिन्हें प्यारते लोग बेरेकाइनीर कहते हैं. आत्मविश्वास पैदा हो जायना । नतीजा भगवानके हाथमे है । जिन्तान तो तिर्फ कर या नर सकता है। अगर स्पार्टावालोंकी तरह हिन्दस्तानकी रोटीची फीज बहादुरीने काइमीरकी हिफाजत करती हुआ बरवाद ही जाय, तो मेरी ऑस्तोंमें क्षेत्र ऑस भी नहीं आयेगा । और अगर शेख साहर और श्चनके मुसलमान, हिन्द और सिक्ख साथी, मर्द और औरतें समी कारमीरकी रक्षा करते हुओ मर जायें, तो भी म परवाह नहीं करूँगा । यह बाकीके हिन्दस्तानके लिओ ओक महान खुदाहरण होगा । अस तरह बहादुरीसे अपना बचाव करनेका सारे हिन्दुस्तानपर असर पड़ेगा और हम लोग भूल नारंगे कि हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख कभी आपसमें दुश्मन थे। तब हम महसूस करेंगे कि सभी मुसलमान, हिन्दू और सिक्ख चुरे और राक्षसी स्वभावके नहीं हैं। सभी धमों और जातियोंमें कुछ अच्छे मर्द और औरतें हैं। बेशक, अगर खुद वागियोंकी फौन समझदार चन नाय और यह पागलपनका काम वन्द कर दे, तो मुझे ताज्जुव नहीं होगा। आपको अभी गाये गये भजनकी टेक याद होगी, जिसमें कहा गया है कि 'हम चाहे जिस नामसे भगवानकी पूजा करें, हम सब खुसीके बन्दे हैं और खुसीने हम सबको पैदा किया है। '

१९

30-90-180

### अहिंसाका काम

आज भी हमेगाकी तरह प्रार्थना छुट होनेसे पहळे लोगोंसे पूछा गया कि क्या प्रार्थनामें छुरानकी आयतें पढनेपर किसीको अंतराज हैं ? अिसपर अेक माओ खडे हुओ और अन्होंने अिसपर जोर दिया कि आयतें नहीं पढ़ी जानी चाहियें । गाधीजीने पहले यह साफ साफ बतला दिया था कि अगर असा कोओ अंतराज अठता है, तो न मै सार्वजनिक प्रार्थना कहेंगा और न प्रार्थनाक वाद सामयिक घटनाओंपर भाषण हूँगा । अिसलिओ अंसा अंतराज अठतेपर गाधीजीने कहला भेजा कि आज न प्रार्थना होगी और न लोगोंके सामने भाषण होगा । मगर लोग गाधीजीको देखे बगैर जानेकें लिये तैयार नहीं थे । असलिओ गाधीजी समामंचपर पहुँचे और थोडे शब्दोंने छोगोंको वतलाया कि अन्होंने प्रार्थना क्यों नहीं की और अतराज करना अनुचित है । और खासकर जब वह किसी सार्वजनिक जगहगर न होकर ओक व्यक्तिके निजी अहातेमें हो रही हो, तब तो विलक्तल ही अनुचित है । अब वहुत बदी तादादमें हो रही हो, तब तो विलक्तल ही अनुचित है । अब वहुत बदी तादादमें

दसरे लोगोंके हारा अक खेतराज करनेवालेका मेंह वन्द कर दिये जानेकी सम्मावना हो, तब मेरी अहिंसा मुझे चेतावनी देती है कि मै झस शब्सकी खपेसा न कहें. फिर वह अकेला ही क्यों न हो । हाँ. अगर पूरी सभा प्रार्थनामें करानकी आयतें पढनेपर ओतराज करे. तब मेरा रास्ता दसरा होगा । तब मेरा यह फर्च हो जायगा कि अपमानित होनेका खतरा स्टाकर भी मैं प्रार्थना कहूँ । असके साथ ही यह बात भी घ्यान देने लायक हैं कि अक अंतराज करनेवालेके लिओ क्षितने ज्यादा लोगोंको निराग न किया जाय । असका अिलाज मामली है । अगर ज्यादा तादादवाले होग अपने आपपर काबू रखें और अकेडे अेतराज करनेवारेके खिलाफ अपने दिलोंमें कोओ गुस्सा या बरी मावना न रखें, तो प्रार्थना करना मेरा फर्च हो जायगा। यह समिवन है कि अगर पूरी सभा अपने अरादे और काममे अहिंसक हो जाय. तो अतराज करनेवाला अपने मनपर कावू कर छेगा । मेरी रायमें आहिंसाका क्षेसा ही असर होता है। असके सिवा मेरी यह भी राय है कि सत्य और आहिंसा थोड़ेसे युद्धिमान लोगोंकी ही वपौती नहीं हैं। साचरणके सारे आम नियम, जिन्हें भगवानके इक्मोंके रूपमें जाना जाता है. सीघेसादे हैं। और अगर दिली अिच्छा हो. तो अन्हें आसानीसे समझा जा सकता है और अनलमें लाया जा सकता है । अिन्सानको सिर्फ अपने आलसकी वजहसे ही वे नियम मुश्किल जान पडते हैं। अिन्सान प्रगतिकील है। कुदरतमें भैसी को भी चीन नहीं. जो हमेशा अेक्सी या स्थिर बनी रहती हो। सिर्फ भगवान ही स्थिर है। क्योंकि वह जैसा कल था. बैसा ही आज है और क्ल मी वैसा ही रहेगा, और फिर मी वह हमेशा क्रियाशील है। यहाँ हमें मगवानके गुणोंकी चर्चा नहीं करनी है। हमें तो यह महसूस करना है कि हम हमेशा प्रगतिशील हैं। अिसलिओ मेरी राय है कि अगर अिन्मानको जिन्दा रहना है, तो ख़से ज्यादा ज्यादा सत्य और अहिंसाको अपनाते जाना होगा । व्यवहारके अन दो बुनियाधी नियमोंको ध्यानमें रखकर ही मुझे और आप लोगोंको काम करना और जीना है ।

### आदर्श वरताव

गाधीजीकी प्रार्थनासमामें दो व्यक्तियोंने फिर कुरानकी क्षायतें पढनेपर अेतराज किया। खुनमेंसे अेक व्यक्ति वही था, जिसने कल अेतराज किया था। दोनोंने अेतराज करते हुओ अपनेपर पूरा काबू रखा। गाधीजीने समासे पूछा कि अगर समामे आये हुओ कभी सी लोगोंमेंसे ओक या दो व्यक्ति अेतराज करते हैं और अिस तरह बचे हुओ लोगोंको निराश करते हैं, तो खुनकी वजहसे मेरा प्रार्थना न करना खुचित है या नहीं र सम्यता तो अिसमें है कि जिन लोगोंको कुरानकी आयतें पढ़नेपर अेतराज हो, वे मेरी प्रार्थनामें हाजिर ही न हों। आप लोगोंके लिओ अिस रुकावटको टालनेका अकमात्र रास्ता यह है, जैसा कि मेंने पिछले दिन वतलाया था, कि आप अेतराज क्रनेवालोंपर नाराज न हों और खुनहें किसी तरहसे न सतायें। पुल्सिसे मी मैं कहता हूँ कि वह अेतराज करनेवालोंको न रोके।

गांधीजीके अस तरह कहनेपर सबने अक आवाजसे कहा कि हम किसी तरह श्रुन छोगोंको नहीं स्तार्थेगे । असिक्ष्ये प्रार्थेग हुआ । श्री दिछीपकुमार राय भाज भी सभामे हाजिर ये । श्रुन्होंने 'मन-मन्दिरमे प्रीति वसा छे' भजन गाया ।

प्रार्थनाके बाद बोळते हुओ गाधीजीने भेतराज करनेवाळींको अपने आपपर आदर्श काबू रखने और दूसरे सब छोगोंको प्री शान्ति रखनेके ळिओ धन्यवाद दिया ।

#### मनमन्दिर

श्री दिलीपकुमार राय द्वारा गाये गये भवनकी न्याख्या करते हुने गाधीजीने कहा कि अिस भजनकी राग मामूली होनेपर भी काविल गायकके सचे हुने गलेसे निकलनेके कारण श्रुसमें ओक खास मिठास , पैदा हो गओं है । सडनकी टेक्सें भक्तके ननको निन्दरकी खुपना र्य गओं है, जिसमें शुद्ध प्यार हमेगा बना रहता है और दिलको प्रश्नशित किये रहता है । दिलमें प्रकाश होनेने नजर साफ होती हैं । यह सिक्य अहिंग है । जिसका नन भगवानमें नहीं लगता, बह भटकता रहता है और खुसमें निन्दर बननेका गुण नहीं आ पाता।

### अमीर और गरीब

निराश्रितोंने गरीव और अमीरके वीवकी चोंड़ी खाओ अमी तक फैंकी हुआ है । मैंने दिल्लीकी तरह नोआखाओंने भी यह देखा कि अमीर लोग गरीवोंको आचार और वेवस हालतमें छोडकर दीवाले हिस्मोंसे भाग खड़े हुओ । छेकिन कैसा होना नहीं चाहिये । अमीर और साधनवाले ओगोंको अपने गरीव भाअियोंके साथ हमदर्दी रखनी चाहिये और आफ्तके समय शुन्हें क्मी न छोड़ना चाहिये । शुन सबके या तो अक साथ तैरकर मुसीवतका समन्दर पार करना चाहिये या अक साथ ह्व मरना चाहिये । सुसीवतको समय सुँच-नीच या गरीव-अमीरका सारा मेद मिट जाना चाहिये । तसी हमारी गरणायाँ-छाननियाँ समाओ और शेस सहकारका ननुना वन जायाँगी।

# जवरन धर्म बदलना बुरा है

मुझले उन्न मुसलनान दोस्त मिलने आये थे। अन्दोंने यह विकायत की नि सेन्बों मुसलनानोंनो जबरन हिन्दू और सिनन्त बना लिया गया है। भिस तरहना धर्मपरिवर्तन बहुत युरी चीज है। निर्धा न चाहनेत्राले आदनीपर नोश्री धर्म जबरन लादा नहीं जा सन्ना। नामधारी हिन्दू या सिन्त्व बनाये जानेवाले हर मुसलनानने यह दिखां रखना चाहिये नि अपने धर्मपरिवर्तनको कात्त्वले सही नहीं नाना जायना, और हर लेना मुसलनान अपना पहला धर्म पालनेके लिंगे आजार है। यहां बात अन हिन्दुओं और सिनन्तोंपर भी लागू होती है, जिन्हें ज्वरन मुसलनान वना लिया गया है। अगर कैसा नहीं हुआ, तो तीनों धर्म मिन्न वार्यो। यह देखना लोगोंका फर्क है नि अल्पमतके लोग बहुनत्वालंसे टरे विना शान्ति सौर सलानतीरे रहें। अगर

मुसलमान यूनियनसे पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो अन्हें जाने दिया जाय। लेकिन जो मुसलमान हिन्दुस्तानी सबसे रहना चाहते हैं, अनकी पूरी प्री हिफाजत की जानी चाहिये। में हर हालतमें दवान या जबरदस्तीके खिलाफ हूं। असलिओ मेरी यह नहीं अच्छा है कि हमारे यूनियनसे जानेवाले लोग अज्जत और सलामतीके साथ अपने अपने घरोंको लौड आवें। में तो आजकी गैरकुदरती हालतको हमेगा देखते रहनेके लिओ जिन्दा रहना प्रसन्ट नहीं करूँगा।

#### 48

3-33-380

#### भगवानका घर

कल जिन भाजीने कुरानकी आयत पढनेपर अेतराज क्षठाया था. **अ**न्होंने आज भी प्रार्थनासमामे असका विरोध किया । गांधीजीने कहा कि अस बातसे मुझे खुशी हुआ कि अतराज खठानेवाले भाओने वही सभ्यतासे करानकी आयत पढनेका विरोध किया। आजकी वडी भारी समाके बाकीके छोरोंने फिर जाहिर किया कि खनके मनमें विरोध करनेवाले भाशीके खिलाफ कोओ बेर नहीं है और वे अन्हें किसी तरहका तुकसान नहीं पहुँचार्येगे। असिक्अे हमेनाकी तरह प्रार्थना की · गुर्सी। गांधीजीने कहा कि श्री दिलीपकुमारने आज जो भजन गांगा क्षसकी पहली लाजिनका यह मतलब है कि भगवानके मक्तोंका देश वह है, जहाँ न दु ख है और न रज। मेरी रायमें असके दो अर्थ है। अक यह कि वे अस देश यानी हिन्दस्तानके हैं, वहाँ न द ख है न रज । लेकिन मुझे सैसी किसी समयकी याद नहीं आती जब हिन्दस्तानमें द्व स्व या रजका नाम न रहा हो। असिलिओ पहला अर्थ कविकी दिली अिच्छाको ही जाहिर करता है। दूसरे अर्थका सम्बन्ध मनुष्यकी आत्मा और सुसके घर, शरीरसे हैं। यह आत्मा शुस शरीरमें रहती है जो गीताकी भाषामें सच्चे धर्मका घर हैं. न कि थोडी देर टिकनेवाले काम.

क्रोध वगैरा भावोंका। छेकिन अस क्रोशिशमें तभी सफलता मिल सकती है, जब कि घरका मालिक काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरा छह नामी दुश्मनोंसे आजाद हो। इर आदमी क्रोशिश करनेपर अस आनन्दमशी स्थितिको पा सकता है। और अगर काफी बढ़े पैमानेपर असा हुआ, तो हिन्दुस्तानके शरेमें कविका सपना जल्दी ही सच सावित हो सकता है। आज हमारा देश कितना हु खी है। कुरक्षेत्रछावनीसे आनेवाली अक महिला डॉक्टरसे मेरी बात हुआ थी। वहाँ शरणार्थियोंकी बढ़ी बुरी हालत है। छावनीमें और सी ज्यादा डॉक्टरों, नर्सों, दवाओं, खेमों और गरम कपडोंनी जहरत है। बहुतसे लोगोंके पास बदलनेके लिओ दूसरे कपड़े तक नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चोंकी माताओं खुन्हें बढ़ी मुहिक्लसे सर्दिस बचा पाती हैं।

शेख अब्दुल्ला

आप अपने मनमें काश्मीरका प्यान कीजिये और अपनी ऑलॉके मामने नहीं के लोगोंकी तसवीर खड़ी कीजिये। जब काश्मीर जाते हुने हवाओ जहाजोंकी आवाज मैने आसमानमे सुनी, तो मेरा दिल बहाँके प्रधान मंत्री शेख अन्दुल्ला और अनकी प्रजाकी तरफ दौड़ गया। मैं तो सबन दोस्त हुँ और आदमी आदमीके बीच को भी मेद नहीं करता। मैं गैरमुस्लिम और मुस्लिम दोनोंका अकस्ता नुमाकिन्दा हूं। जो लोग अरक्त आदिये। खन्दें असा नहीं करना चाहिये। खन्दें बहादुर और निजर बनना सीखना चाहिये और अपने घरोंकी रक्षा क्रिनें जान वेने में मी तैयार महना चाहिये। यह बात जवान-चूढे या औरतम मर्द सवपर अक-ती लागू होती है। अगर काश्मीरकी सुन्दर धरवीके बचानेमें काश्मीरकी सारी फाँज और मारे लोग अपना फर्ज अदा करते हुने मर जायें, तो मुसे को भी दु ख नहीं होगा। अफरीबी और दूसरे हमलावर समझदार बनकर काश्मीरको अपना काम खुद करनेके लिंगे होड हैं, तो कितना अच्छा हो!

कुरुक्षेत्रके शरणार्थी

अन्तमें गाधीजीने क्हा, अगर कुरुङ्गेत्रके छोग जितनी मर्यकर मुखीवर्ते सह रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि पाक्सितानके कारणायां मी कम हु खी नहीं होंगे। यह नादानीमरा हु.खदर्द आजके फैले हुझे पागलपनके लिओ बहुत बनी कीमत है। जिसलिओ आप सब ओक बात अपने दिलमें बैठा ले कि अस मुसीबतसे खुटकारा पानेमें आप सबसे अच्छी यह मदद कर सकते हैं कि अपने दिलोंसे सारा बैर निकाल दें और हर मुसलमान और दूसरी जातिके लोगोंको अपने दोस्त समझें।

#### 42

2-11-120

### पूरा सहयोग जरूरी है

श्री वजराजकृष्णने सुसे बताया है कि हमेशासे आजकी सभामें , वहुत ज्यादा लोग आये हैं और क़रानकी आयतका विरोध करनेवाले लगमग दस माओं है। झनमें हमारे कलके दोस्त भी हैं। लेकिन ञ्चन लोगोंने अपनेपर पूरा कावृ रखकर वडी सभ्यतासे अपना विरोध जताया है। मुझसे यह भी कहा गया है कि अससे भी ज्यादा बड़ी तादावमें लोगोंने दवी जवानसे अपना विरोध जताया है। अिसल्झि प्रार्थनाके पडले में समामें कुछ कहुँगा । मुझे अस बातकी खुशी है कि छोगोंने काफी खुलकर अपना विरोध जाहिर किया है। मै यह सोचना पसन्द नहीं करता कि छोग यहाँ भगवानकी श्रपासनामे शामिल होनेके लिशे नहीं. विलक्ष मेरे महात्मा कहे जानेके कारण या देशकी मेरी अितनी लम्बी सेवाके कारण मुझे देखने या मेरी बातें सननेके छिञे आते हैं । प्रार्थना तो अपने आपमें सम्पर्ण है । ख़ुसका कोओ हिस्सा छोड़ा नहीं जा सकता । मगनानको कसी नामोंसे पहचाना जाता है । गहरी छानबीन की जाय. तो अन्तमें पता चलेगा कि दुनियामें जितने आदमी हैं खुतने ही भगवानके नाम है। यह ठीक कहा गया है कि जानवर, परिन्दे और पत्यर भी- भगवानकी पूजा करते हैं। आपको भजनावलीमें झेक मुसलमान सन्तकी सैसी कविता मिलेगी,

जिसमें कहा गया है कि परिन्दोंका सबह और शामका गाना यह बताता है कि वे अपने बनानेवाले सगवानके ग्रन गाते हैं। प्रार्थनार्क निधी हिस्सेना जिनलिओ विरोध करना कि वह क़रान या दूसरे किसी धर्मप्रनथसे चना गरा है, नाटानी है। घोडेसे सुसठमानोंने (फिर अनकी तादाद फिननी भी क्यों न हो ) भले क्षर भी वराजियाँ रही हों. हैक्नि यह बिरोध सारी जातियर लाग नहीं हो सन्ता-महम्मद साहव या इसरे किसी पैगम्यर, या अनके मन्द्रेशपर तो विलङ्क नहीं। मैंने पूरा दुरान पड़ा है। असे पड़बर मैंने हुछ पाया ही है, कुछ खोबा नहीं । मझे लगना है कि दनियाके अखन अलग धर्मोके प्रन्य पडनेसे में ज्यादा सहना हिन्द बना है। नै जानता हूँ कि कुरानकी दुरमनीभरी टीका करनेवाले लोग यहाँ है। वम्बर्भाके अक दोस्नने, जिनके वहतारी मुस्लिम दोस्न हैं, क्षेत्र पहेली मेरे सामने रखी है 'ब्राफ्रिसें वारेसे पैगम्बर साहबदी क्या हील हैं स्या छरानके सताविक हिन्दू काफिर नहीं हैं ?' में तो बहुत पहलें मिस नतीनेपर पहुँच चुका हूँ कि करानके मुताबिक हिन्दू शिर्फर नहीं है । टेकिन अस वारेमें मेंने अपने मसलमान दोस्तोंसे बात की हैं। अपनी जानकारीके बाथारपर ख़न्होंने मुद्दे सिसका विश्वास दिलाया कि कुरानमें द्वाफिरण अर्थ है अदिवरमें विश्वान न रखनेवाला । शुन्होंने मुझसे कहा के हिन्दू नाफिर नहीं हैं. क्योंकि वे ओन्द्र शीरवर्स विश्वास करते हैं। अगर विरोधी टीकाकारोंकी बात आपने मानी, तो 'आप कुरान और पैगम्बर साहबकी ख़बी तरह निन्दा करेंगे, जिस तरह आप भगवान कृष्णकी निन्दा करेंगे. जिन्हें कुछ सोगोंने सोलह हजार, गोपियाँ रखनेवाला कम्पट और विलासी पुरुष बताया है। में अपने टीशकारोंको यह कहरर चुप कर दूँगा कि मेरे ऋष्ण पवित्र और वेटाग हे। मे **रु**म्पट और दुराचारीके सानने अपना सिर नहीं झका सरता । आप रोन मेरे साथ निस मगवानकी साराधना सीर प्रार्थना करते है वह त्तवनें मीनूद है और सर्वशक्तिमान है। असिछें आप न तो किसींचे दुरमनी कर सकते और न किसीसे हर सकते. क्योंकि भगवान हर सनय आपमें और आपके नाथ मौज़ह है। सबके साथ मिलहर की

जानेवाली प्रार्थना अँसी ही होती है। असिलिओ अगर आप सव पूरे दिलसे और विना किसी शर्तके प्रार्थनामें गामिल नहीं हो सकते, तो मैं भगवानकी अँसी खुपासना न करना ही ज्यादा पसन्द करूँगा। अगर आप अिसमें पूरे दिलसे शामिल हो सकें, तो आपको माल्प्स होगा कि अपने आसपास घिरे हुओ अँधेरेको हूर करनेकी ताकत आपमे दिनों दिन घटती जा रही है। अिस बारेंस आप छोग निटर वनकर साफ शब्दोंमें अपनी राय आहिर करें।

भिसपर लोगोंने वही भानुकनासे कहा, हम चाहते हैं कि प्रार्थना हो और अगर कोओ विरोध करेंगे, तो हम अपने मनमें श्चनके खिलाफ किसी तरहका वैर या गुस्सा नहीं रखेंगे। भिसपर हमेशाकी तरह प्रार्थना की गभी । गुरुडेवकी पोती नन्दिता कुल्मा कुपलानीने भामका मजन गाया।

#### समयका तकाजा

कादमीरकी मुसीवतके वारेमें वोळते हुने गांधीजीने कहा, हिन्दुस्तामी संघ ज्यादा फीज और दूसरी जरूरी मदद कादमीरके लिओ भेज रहा है। सरकारके पास कोओ हवाओ जहाज नहीं था, लेकिन यह युनकर मुझे खुशी हुनी कि खानगी कम्पनियोंने अपने हवाओ बहाज सरकारको साँप दिये हैं। आज समय व्यवस्थित फीज व व्यवस्थित सरकारके साथ है और खुटेरों व हमळावरोंके खिलाफ है।

## आजाद हिन्द फौजके अफसर

, लेकिन मुझे यह जानकर दु ख हुआ कि काश्मीरमें हमलावरों के नेता खुस आजाद हिन्द फीजके दो भृतपूर्व अफसर हैं, जो स्व॰ धुमाष बोसकी कामिल नेतागीरीमें बहादुरी छ जी थी। खुस फीजमें हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और दूसरे लोग थे। वे अपना अपना धर्म पालते थे, लेकिन छुनमें जाति या धर्मके नामपर कोगी मेद नहीं किया जाता था। वे सब आपसम दोस्ती और मामीचारेके बन्धनसे जुडे थे। छुन्हें हिन्दुस्तानी होनेका अभिमान था। मै खुनके छूटनेके बाद (अगर वे सचमुच आजाद हिन्द फीजके सिपाही थे) दिल्लीके लाल किलेमें और बाहर खुनसे मिला था। मै यह नहीं समझ सकता कि खुन्होंने इमलावरोंकी

नेतागीरी क्यों की और गाँवोंको जलाने व छ्टनेमें और वेगुनाह औरतों और मर्वोका खून करनेमें क्यों हिस्सा लिया 2 वे न करने लायक थातोंको करनेका बढावा देकर अफरीदियों और दूसरे कवाअिलियोंको तुकमान पहुँचा रहे हैं। अगर मे छुनकी वगह होता, तो कवाअिलियोंको अस गलत कामसे रोकता। अगर छुनका यह विचार है कि शेख अब्दुल्ला अस्लाम या हिन्दुस्तानको चुकसान पहुँचा रहे हैं, तो वे छुनसे मिल सकते हैं। मुसे आधा है कि मेरी अपील छुन अफसरों और कवाअिलियों तक पहुँचेगी और वे अपना यह गलत काम रोकेंगे।

## पाकिस्तान बढावा दे रहा है

मै अिस नतीजेपर पहुँचे बिना नहीं रह सम्ता कि पाकिस्तान सरकार सीधे या देवे रूपमें काश्मीरके जिस हमलेही बढावा दे रही है। कहा जाता है कि सरहदी सबेके बड़े वजीरने खुळे आम अिस हमलेको वदावा दिया है और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रींसे मददकी अपील भी की है। भिसके अलावा, रीने अखबारोमें पढा है कि पण्डित नेहरूकी सरकारपर यह भिलजाम लगाया गया है कि काश्मीरको मदद मेजकर असने पाकिस्तानके साथ धोस्ता किया है, और यह कि कारमीरको हिन्दुस्तानी सेवमें जोड़नेकी कुछ समयसे साजिश चल रही थी। सुद्दे यह जानकर ताज्जुब होता है कि पाकिस्तानके अक जिम्मेदार वजीरने हिन्दुस्तानी सघकी सरकारके खिलाफ असे असावधानी-भरे अिलजाम लगाये हैं। मै काश्मीरके वारेमें असिक्षित्रे बोला हूँ कि मुझे होस्तोंसे जो अच्छे समाचार मिळे हें झुन्हें में आपको सुनाना चाहता हूँ। झुन समाचारोंका कायदे आजमके अस कैंठानसे कोजी मेल नहीं बैठता कि पाकिस्तानका ञेक दुरमन है — मेरे खयालमें 'अेक दुरमन'से खुनका मतल<sup>ब</sup> हिन्दुस्तानी र्षधसे हैं। कराचीके अक हिन्दू दोस्त और लाहोरके दूसरे हिन्दू दोस्त मुझसे मिछे थे। दोनोंने मुझसे यह कहा कि कुछ दिन पहलेके वनिस्वत आज वहाँकी हाळत नेहतर है और वह दिनोंदिन नेहतर होती जा रही है। ह्युन दोस्तने मुझसे यह भी कहा कि अनुन्होंने कमसे कम जेक मुसलमान परिवार कैंसा देखा, जिसने अपने जेक सिन्स

दोस्तको आसरा दिया और अक कमरा अलग कर दिया. जहाँ वे प्रन्थसाहनको परी अिज्जतसे रख सकें । मुझे नताया गया कि हिन्दुओं और सिक्खो द्वारा मुसलमानोंको आसर देनेकी और मुसलमानों द्वारा हिन्द्-सिक्खोंको आसरा देनेकी कभी मिसालें ही जा सकती हैं। मेरे पास कछ ससलमान दोस्त भी आते रहते हैं. जो मेरे साथ आवादीकी जितने वहे पैमानेपर होनेवाली गुनाहमरी अदलावदलीकी निन्दा करते हैं। ये दोस्त सझसे कहते हैं कि जिस तरह यनियनके हिन्दू और सिक्ख शरणार्थी बढ़ी बढ़ी मुसीवतें झैल रहे हैं. झसी तरह पाकिस्तानके सुस्लिम शरणार्थी सी वडी बड़ी तकलीफें श्रुठा रहे हैं। कोशी भी सरकार घरोंसे निकाले हुओ और अपने अपर बोझ वने हुओ लाखों अिन्सानोंके खाने. पीने. रहने वगैराका परा पूरा अन्तजाम नहीं कर सकती । यह पानीकी जनरदस्त बाढके समान है । वे दोस्त मझसे पूछते हैं कि क्या यह पागलपनमरी अदलावदली किसी तरह रोकी नहीं जा सकती? मझे अिसमे कोओ शक नहीं कि अगर ओक इसरे-पर जक करना और अलजाम लगाना (जो मेरी रायमें बेबनियाद हैं) आमानदारीके साथ विलक्कल वन्द कर दिया जाय, तो यह रुक सकती है । आप सब मेरे साथ भगवानसे प्रार्थना कीजिये कि वह जिस दू खी देशको समझ और अकल दे। मै खन विरोध करनेवाले भासियोंको वधाओं देना चाहता हैं, जिन्होंने समझदारीसे अपनेपर काबू रखकर विना किसी दस्तन्दाजीके शान्तिसे प्रार्थना होने दी ।

#### साम्प्रदायिकताका जहर

अगर अेक जहरते दूसरा जहर मिल जाय, तो अिम यानरा निधय कीन करेगा कि पहले कीनमा जहर मीजूद या और यादमें कीनमा मिला? और अगर जिन बातरा निरुचय हो नी जाय, तो अिससे पायश क्या होगा? पिर भी, हम यह जानते हैं कि नारे पिक्षम पाकिस्तानमें यह जहर फैल गया है और वहांकी हुकूमतने अिसे अभी तम जहर नहीं माना है। जहाँ तक हिन्दुस्तानी संयश सम्यन्ध है, यह जहर योने हिस्सेमें ही फैला है। भगवान परे यह समके दूसरे हिस्सोंमें न फैले और जावूमें रहे। तम हम अिस बातकी आजा नर सकेंने कि ममय आनेपर वह जल्दी ही होनों हिस्सोंसे निरास्त दिया जायगा।

## अनाजका कण्ट्रोल हटा दो

काँ॰ राजेन्द्रप्रमादने स्वाँके प्रधान मित्रयों या खुनके प्रांतिषियों और दूसरे जानकार लोगोंकी मीटिंग भिसिलेओ गुलाओ है कि वे लोग खुन्हें अगावके क्ण्य्रोलके बारेंमें मदद और सलाह दे सकें। मुसे लगात है कि आज शामको में अिसी बहुत जरूरी विषयपर बोहाँ। अनि दिनों मैंने जो इन्न जुना है खुससे मैं अपनी गुरूसे ही बमाओ हुआ अधि रायसे तिलमर भी नहीं हटा हूँ कि म्ण्यूल पूरी तरह जन्दीसे जल्दी हटा दिये जायाँ। अगर वे रखे मी जायाँ, तो छह माहसे ज्यादा तो हरिगर न रखे बायाँ। अगर वे रखे मी जायाँ, तो छह माहसे ज्यादा तो हरिगर न रखे बायाँ। अगर विराम मी असा नहीं जाता, जब मेरे पास अभ बारें सत और तार न आते हों। खुनमेंसे दुख तो बहुत महत्त्वके लोगोंके होते हैं। नमीमें अस बातपर जोर दिया जाता है कि अनाव और क्षावका क्यूंल हटा दिया जाय। मैं दूसरे यानी क्यबेंके क्ण्यूंलको फिलहाल छोड देता हूँ।

# कण्ट्रोल घुराओं पैदा करता है

चण्ड्रोलसे घोरोजाजी बदती हैं, सल्यम गला घोंटा जाता है, काला धाजार गृथ बदता है और चीजाँकी बनावटी कमी बनी रहती है। सबसे यहाँ बात तो यह है कि कण्ड्रोल लोगोंको कमजोर बनाता है, अनके कान करनेके खुत्साहको रातम कर देता है। अससे लोग अपनी जररतें खुर पूरी करनेकी चीलको मूल जाते हैं, जिसे वे अेक पीढ़ीसे चीलको जा रहे हैं। रण्ड्रोल अन्हें हमेशा दूसरोंका मुँह ताक्रमा विखाता है। भिम दु:खभरी बातसे बदकर अगर कोशी दूसरी बात हो सक्ती हैं, तो वह है घटे पेमानेपर चलनेवाला आजका मार्आभाश्रीका कतल और लाखोंकी आयारीकी अदलाबदली। अिस अदलाबदलीसे लोग विलाजकरत मरते हैं, अन्हें भूतो नरना पहला है, रहनेको ठीक घर नहीं मिलते और न्यासकर आनेवाले तेज जादेसे बचनेके लिशे पहनने-ओडनेको ठीक करपे मयसमर नहीं होते। यह दूसरी दु रामरी बात सचमुच ज्यादा वर्ण दिन्वाओं देती हैं। देकिन हम पहली वानी कल्ड्रोलकी बातको असीलिओ नहीं भुला सकते कि वह अतनी बढ़ीचदी नहीं दिखासी देती।

पिछली लड़ाओंसे हमें जो बुरी बिरासतें मिली, खुराकका कण्योल खुन्हींमेंसे अेफ हैं। खुम समय कण्योल जायद जररी या, क्योंकि बहुत बड़ी मात्राम अनाज और दूसरी जानेकी चीजें हिन्दुस्तानसे वाहर मेत्री जाती थीं। अिस गैरफुदरती निर्यातका यह नतीजा लाजमी था कि देगमें अनाजकी तगी पैदा हो। अिसल्लिओ बहुतती बुराअियोंके, रहते भी रेशिनंग जारी करना पड़ा। लेकिन अब हम चाहें, तो अनाजका निर्यात बन्द कर सकते हैं। अगर हम अनाजके मामलेंम हिन्दुस्तानके लिओ बाहरी मददकी खुम्मीद न करें, तो हम बुनियाके भूखो मरनेवाले लेओ बाहरी मददकी खुम्मीद न करें, तो हम बुनियाके भूखो मरनेवाले लेओ बाहरी मददकी खुम्मीद न करें, तो हम बुनियाके भूखो मरनेवाले लेंगोंकी मदद कर सकेंगे।

मेने अपने दो पीढियोंके लम्बे जीवनमें बहुतसे कुदरती अकाल देखें हैं, टेकिन मुझे बाद नहीं आता कि कमी रेशर्निंगका खयाल भी किया गया हो।

भगवानकी दया है कि जिस साल धारिंग अच्छी हुआ है।
 जिसलिंगे टेगमें गुराककी सच्ची कमी नहीं है। हिन्दुस्तानके गाँवोंम काफी अनाज, दालें और तेलके बीज हैं। कीमतोंपर जो बनावटी कप्ट्रोल

रखा जाता है, खुसे अनाज पैदा क्रनेवाले किमान नहीं ममति — वे समझ भी नहीं समते। अिमलिओ वे अपना अनाज, जिसकी फीमत खुन्हें खुले बाजारमें ज्यादा मिल समती हे, ज्य्योलकी अितनी कम कीनतींगर खुशीसे वेचना पसन्द नहीं करते। अिम सवाओंको आज सब कीओं जानते हैं। अनाजनी तंगी साबित करनेके लिओ न तो अम्बेदाँहें आँकड़े अिकट्टे क्रनेकी बलरत हैं ऑर न बढ़े बढ़े लेख और रिपोर्ट निकालना जरूरी है। इस आशा रमें कि कीओ जररतसे ज्यादा बड़ी हुआ आवादीका भूत दिखाकर हुमें टराबेगा नहीं।

# अनुभवी लोगोंकी सलाह

हुनारे मन्नी जनताके हैं और जनतामें है। अन्हें भिस वातरी धमण्ड नहीं करना चाहिये कि अनुमा जान अनु अनुभवां लोगोंने जनारा है, जो मिन्नगोंकी कुर्सियोंगर तो नहीं बैठे हैं, लेक्नि जिनमा यह पक्ता विद्वास है कि कण्ड्रोल जितनी जर्ल्स हुट अनुना ही फायदा होगा। अक वैद्यने लिखा है कि अनानके कण्ड्रोलने अनु लोगोंके लिओ जो रेशनके अनाजपर निर्मर करते हैं, खाने लायक अनाज और दाल पाना नामुमक्ति बना दिया है। और, अिसलिओ सङ्गाला अनोज खानेवाले लोग गैरज़करी तौरपर बांमारियोंके भिकार बनते हैं।

## लोकशाही और विश्वास

भाज जिन गोदानों में कण्योलका सद्दागला अनाज बेचा जाता है, खुन्हीं सरकार आसानीसे अच्छा अनाज वेच सकती है, जो वह खुले बाजारमें खरीवेगी। असा करतेसे कीनतें अपने आप ठीक हो नार्जेंगी और जो अनाज, दालें या तेलके बीज लोगोंके करोंमें छिपे पहे हैं वे सब बाहर निकल आर्पेंगे। क्या सरकार अनाज वेचने और पैदा करने बालोंका विश्वास नहीं करेगी? अगर लोगोंको कान्नकायदेकी रस्तिति बाँधकर अीमानदार रहना सिखाया जायगा, तो लोकशाही हृट पढ़ेगी। लोकशाही विद्यासपर ही काम रह सकती है। अगर लोग आलसके कारण या अक-दूसरेको घोखा देनेके कारण मरते हैं, तो खुनकी मौतना स्वागत किया जाय। फिर घपे हुने लोग आलस, काहिली और विरहनीभरी खुदगरजीके पापको नहीं दोहरायेंगे।

# गुस्सेकी अपज

प्रार्थना शुरू करनेके पहले गाधीजीने कहा, आज तो सिर्फ हमारे पुराने सभ्य मित्रने ही दुराननी आयत पढ़नेपर अेतराज खुठाया है। अिसलिओ में पंजाबी हिन्दू भरणार्थियोंके ओफ दर्दमरे खतकी चर्चा रहेंगा । खुन्होंने पजावमं बहुत कुछ सहा है । करानकी आयत पटनेश क्षुन्होंने विरोध किया है। मै नहीं जानता कि वे भाओ यहाँ मीजूट है या नहीं। वे यहा हों या न हों, टेकिन मै श्रुस खतकी श्रुपेक्षा नहीं कर सकता । वह गहरे दर्दसे लिखा गया है । असमें पाफी अच्छी दलील दी गओं हैं । लेकिन वह अज्ञानसे भरा हैं, जो गुम्मेकी क्षपज हैं । क्षसकी हर लाअनमें गुस्सा भरा हुआ है । आजरूल करीव करीन मेरा सारा समय हिन्दू या सिक्ल शरणार्थियों या दिल्जीके दु खी मुसलमानोंकी दर्दभरी कहानियाँ सुननेमे ही जाता है। मेरी आत्माको मी ख़तना ही दु य और ख़तनी ही चोट पहुँचती है। लेक्नि अगर में गेने लर्गू और ख़दास बन जार्ख्, तो वह अहिंसाका मच्चा रप नहीं होगा । अगर में अहिंसासे अितना कोमल वन जानूं, तो दिनरात रोता ही रहें और मुझे अश्विरकी श्रुपासना करने, पाने-पीने या मोनेका भी समय न मिले । लेकिन मेंने तो वचपनसे ही अहिंसक होनेके नाते दु खोंको देख-मुनकर रोनेकी नहीं, बल्कि दिलको कठोर वना छेनेकी आदत डाल ली है, ताकि मै दु खोंका मुकावला कर सकूँ। क्या पुराने ऋषिमुनियोंने हमें यह नहीं बताया है कि जो आदमी अहिंसाका पुजारी है श्रुसका दिल फूलसे भी कोगल और पेत्थरसे भी कठोर होना चाहिये ो मेन जिस अपदेशके मुताबिक जीनेकी कोशिश की है। अिसलिओ जब अिस सतकी शिकायतों जैसी शिकायतें मेरे पास आती हैं, या जब म अपने मुलाकातियोंके मुँहसे गुरसे और रंजसे मरी

न्द्रानिये हनना है, तो में अपने दिलको करा बना छैना है। किंद्र किसी तरह में बोज्दा न्यालोंका नामना कर सकता है। वह जन खुई डिपिनें लिखा हुआ है। अिसन्तिओं मेंने भी प्रशृष्ट की स्ट्रा कि खुन सनकी खास खास बातें सुरे लिख हैं।

#### आधा सच बनाम झुट

स्तरने पहला अलजान सुझार अपना वयन तोइनेश सगाया गा है। अन्होंने दिला है, ' न्या आरने यह नहीं दहा है हि आपने प्रार्थनातमाने अन्य केन भी आहमी एगानमी आदन परनेस भेनराज सुरुपिया, तो आप सुसना मान रखेंगे और सुस गानचे प्रार्थना नहीं करेंगे ! ' वह आधा-नच हैं. और परे झुउंचे ज्यादा खनलाङ है । उब नेने पुरहे उहल अन्यात अठानेवर अपनी प्रार्थना बन्द की भी, नब भेने यह जाहिर किया था कि नै प्रार्थना जिस वरसे बन्द करना है कि समाके जिननी बडी ताटाइवाले लीग दिगोध करनेवाले पर ग़रसा डोकर असके साथ मारपीट नह कर तकते हैं। यह कसी महीने, पहलेकी बात हैं। तथसे होगीने अपनेपर लाबू रखनेकी कता चीर्ज ही है। और जब होगोंने मुझे जिस बातका बचन दिया कि विरोध करनेवाटेन विलास न तो वे अपने मनमें ग्रस्ता रखेंगे और न किसी तरहका देर तो मेंने फिर आम प्रार्थना उस्तेकी बात मान की। कार जैना कि में जानता है सिसना नतीला अच्छा ही हुआ है। विरोध क्रेनेशलॉका बरताव बिलक्ट सम्प्रताका होता है और अपना विरोध दर्ज करानेके सिवा वे प्रार्थनाने किसी तरहकी रकावट नहीं बावते । विचित्रिके न आगा करता है कि बद दिखनेवाले भार्थी म्ह देखेंगे कि मेंने अपना बचन भंग नहीं दिया है, और विरोध करनेपर मी प्रायना बाद्ध रखनेका नतीका असी तक विलक्त अच्छा ही रही हैं। मैं आप छोगोंनो दक्षीन डिलाना हूँ कि जहाँ तक मै क्यूने वारेने जानता हैं, मैंने इनसेवक्ते नाते अपनी जिननी स्टब्बी जिन्दगीने दिया हका वचन सोडनेका कभी अपराध नहीं किया है।

चत विवनेवाटे माओंने मुझपर दूसरा वह जिल्हाम लगाना है कि 'दब आप लरानदी आगतें पढ़ते हैं और यह सी ऋहते हैं कि सब वर्म समान हैं, तब आप जपजी और वाअिविक्रमेसे क्यों नहीं पढ़ते <sup>2</sup> ' अस वातसे मी लिखनेवाले भामीका अज्ञान जाहिर होता है। वे मेरे खुस बयानको नहीं जानते, जिसमें मैने वताया था कि पूरी भजनावली किस तरह तैयार हुआ। आश्रम मजनावलीमें वाअिविल और प्रन्थसाइवर्मेसे भी काफी भजन लिये गये हैं।

# खुशहाल निराश्रित

सुन भाओकी तीसरी जिकायत यह है कि 'आपके वहे वहे कामेसी नेता परिचम पजान या परिचन पाकिस्तानके दूसरे किसी हिस्सेको छोड़कर यहाँ आये हैं। छेकिन यूनियनमें वे अरणार्थियोंकी तरह रहकर दूसरे करणार्थियोंकी कितनाअयों और मुसीवतोंमें साथ नहीं देते। पाकिस्तानमें सुनके पास जैसी हवेलियों थी, सुनसे ज्यादा अच्छी हवेलियों सुनहोंने यहाँ छे ली है और सुनमें मौजसे रहते हैं। ये कामेसी नेता सुन श्ररणार्थियोंसे विलक्षक अल्या रहते हैं जिनके पास न तो रहनेके मकान हैं न सदीसे वचनेके लिओ गरम कपडे । गरम कपडोंकी वात तो दूर रही, वहुतसोंके पास वटलनेके लिओ दूसरे कपडे तक नहीं हैं। न सुनहें अच्छा खाना मयस्सर होता है। अगर यह शिकायत सच है, तो यह हालत गर्मनाक है। मैंने तो अपनी प्रार्थनासमाओं सं साफ गव्दोंने सुन ननी शरणार्थियोंकी निन्दा की है, जो गरीव शरणार्थियोंके साथ मुसीयतें सुठानेके बजाय सुनका साथ छोड़कर मौज मारते हैं। यह धर्म नहीं, अधर्म है। धनियोंको अपने गरीव भाजियोंके सुख-दु समें साथ देना चाहिये।

# दिल्लीमें मेरा फर्ज़

जिसके बाद अन माजीने मुझे यह ताना मारा है कि आप पाकिस्तान जानेका जिरादा रखते थे, लेकिन असी तक गये नहीं। यहाँ दिल्लीमें आपका क्या काम है श्वाप दु खी हिन्दुओं और सिक्खोंकी मदद करनेके लिओ पाकिस्तान जानेके वजाय अपने मुसलमान दोस्तोंकी मदद करना क्यों ज्यादा पसन्द करते हैं श्लेकिन शिकायत करनेवाले गायकी रक्षा करनेमें सबसे आगे मान जाते हूँ । टेकिन वे हिन्दू धर्मने अस्लोंनो भितने भूल गये हैं कि दूनरोंपर तो वे खुदीने पावन्दियाँ लगावेंगे ओर खुद गाय और अपकी सन्तानके माथ बहुत हुरा बरताव करेंगे । आज दुनियामें हिन्दुस्तानके मचेग्री ही सबसे ज्यादा अपेक्षित क्यों है ! जैसा कि माना जाता है, वे दुनियामें सबसे कम दूध देनेने कारण देशपर बीस क्यों वन गये हैं ! बोस डोनेवाले जानवरोंके नावें बैलोंके साथ अितना बुरा बरताव क्यों किया जाता है !

हिन्दुस्तानके पिंजरापोल कैंसे नहीं हैं जिनपर गर्न किया जाय । श्वनमें बहुत पैसा खगाया जाता है, केंकिन वहाँ पशुओंका हासिन्सी और बुदिसानीमरा पालनपोषण शायत ही क्या जाता हो । पे पिंजरापोल हिन्दुस्तानके जानवरोंको नया जन्म कभी नहीं दे मक्ते । वे नवेशियोंके साथ हमदरों और दयात्रा बरताब उरके ही जैमा कर सकते हैं । मेरा यह दावा है कि सुमलमानोके साथ दोस्ती बड़ा सकनेके कारण मैंने कानूनकी मदद किये दिना, दूसरे किसी हिन्दुके बजाय ज्यादा गायोंको नसाओंके हरेमे बचाया है ।

## 44

4-99-188

# हरिजनोंकी कामके लायक वननेकी योग्यता

आज मुझे आपसे कुरान गरीफके बिरोधके बार्से कुछ नहीं वहना है। अक आश्रीका अंतराज तो है ही, लेकिन वे हमारे दोस्त बन गये हैं। वे हमेगा सम्बतासे विरोध करते हैं। आङका अजन किंस्सवेके हरिजन-निवासके अेद हरिजन बालङके गाया है। शुस्की सावाज किंदगी नीठी और सुरीजी है। मेरे साथ आप लोगोंको भी भिस बातकी सुधी होनी चाहिये कि अगर अेक हरिजनको बरावरीका मौका दिया जाय, तो यह किंदी सबर्थ हिन्दू या दूसरे आध्नीरे किसी तरह पीछे वहाँ रहता। वेशक, मैंने कुछ बातोंमें तो, जैसे संगीत या दस्तकारीमें, औसत हार्दजनको ज्यादा योग्य और होशियार पाया है। में यह नहीं कहना चाहता कि हरिजनोंमें कोशी बुराशियों नहीं होतीं, लेकिन वे तो हर वर्षके लोगोंमें पाशी जाती है। फिर भी, में यह तो कहना चाहूँगा कि छुआछूतकी कर्षा पायान्टियोंके यावजूद अगर हरिजनोंको द्मराँकी तरह शुन्नतिका मौका दिया जाय, तो वे औरों-जैसे ही आगे यद सकते हैं। दूसरी छुत्रीजी वात यह हैं कि पण्डरपुरका पुराना और मशहूर नंदिर ठीक शुन्हीं अतोंपर हरिजनोंके छिन्ने खोल दिया गया है, जैसा कि दूमरे हिन्दुओंके छिन्ने। असमा खास श्रेय श्री माने गुरुजीको हैं, जिन्होंने शुसे हरिजनोंके छिन्ने। असमा खास श्रेय श्री माने गुरुजीको हैं, जिन्होंने शुसे हरिजनोंके छिन्ने। असमा बास श्रेय श्री माने गुरुजीको हैं, जिन्होंने शुसे हरिजनोंके छिन्ने। में मन्दिरके ट्रस्टियों और पण्डरपुरकी व आसपासकी जनताको अस मही कदनके छिन्ने बंगाओं वेता हूँ। मुझे आगा है कि छुआछूतमे आखिरी निशानी भी जल्दी ही गये जमानेकी चीज यन जायगी। आज हिन्दुस्तानके दोनों हिस्सोंम जो साम्प्रदायिक जहर फेला हुआ है शुसे मारनेन यह कदन बहुत सदद करेगा।

# शाकाहार कैसे फंलाया जाय ?

अिसके बाद गायीजीने उाकसे आनेवाले कभी खवालोंके जवाब दिये । शुन्होंने कहा, अेक मुसलमान दोस्तने यह शिकायत की है कि यूनियनने जिस हिस्सेनें वे रहते हैं, वहोंके शाकाहारी हिन्दू अपने वीच रहनेवाले मुसलमानोंपर यह जोर डालते हैं कि वे मछली और गोरत सी न खायें । अंसी गैररवाटारी और अगुदारताको मैं पसन्द नहीं करता । यामिक विद्वाससे अन्य और शाकमाजी खानेवाले लोगोंकी तादाद हिन्दुस्तानने बहुत कम बताओ जाती है । हिन्दुस्तानमें हिन्दुऑकी बहुत वहां तादाद अंसी है जो मौका मिलनेपर मछली और परिन्दों या जानवरोंका गोटत खानेमें नहीं हिचकिचाती । शाकाहारी हिन्दुऑको मुमलमानोंपर अपना धार्मिक विद्वास खादनेका क्या हक है 2 अपने मासाहारी हिन्दू दोस्तोपर तो वे अपना विद्वास लादनेकी हिन्मत नहीं करेंगे । यह सब मुझे हॅसीकी बात मालूम होती है । शाकाहारको फैलानेका मही रास्ता यह है कि अंसे लोग मास-मछली खानेवालोंको

भाभादारकी ग्रियों समझायें और अपने जीवनमें श्रुनपर अमल वरके दिरगयें । इसरोंकी अपनी गयका बनानेवा और काओ युनदला गस्ता नहीं है ।

## अपने घरोमें जमे रही

अंक हिन्द टीकाकार कहते हैं — 'आप और आप जी दूसरे लोग मसलमानोको यह अपदेश देते नहीं थकते कि अनकी जिस्से लाजनी तौरपर पैदा होनेवाली मुसीनतोंके बानगढ़ वे अपने घर न छोड़ें --- भटे अन्हें सलामतीसे भी अंगा उरनेरा मीरा क्यों न मिले ! अगर सुसलमान आपके कहे सुताबिक अपने मोइन्लोंमें जने रहे, तो वे काट टाटे जानके डरसे रोजी स्थानेके लि**ओ** मोहल्लेसे बाहर नहीं निकल संपी । असी हालतमें वे रतायें क्या <sup>2</sup> यह भी अंदेशा है कि बहुत ज्यावा तादादना<del>वे</del> हिन्दू, सुसलमानोंकी कही मेहनतसे बनाओ हुओ चीजोंका बायकाट करें और क्षन्हें भूजों मरना परे । यचे हुओ गरीत मुसलमानोंसे जिन्होंने अपनी आँखोंसे अपने कआं माअियोंको कटते देशा है और दूसरोंको पाकिन्तान जाते देखा हैं, खूपरकी अमुविधाओं के बाउजूद अपने धर्गेमें ठर्रनेकी आगा रसना ज्यादती है। ै मै क्वूल रस्ता हूँ कि भिन्न टीकार्ने वहुत सच्चाओं है । लेकिन में खुन्हें दूसरी कोओ सलाह दे नहीं सकता। मेरा विचार है कि अपना घरमार छोड़नेसे मुमलमानोंको ज्यादा तक्लीक हो सम्ती है । असिलिओ मेरा यह सच्चा विख्वाम है कि अगर बने हुओ सुबलमान सुसीवर्ते सहते हुओ भी भीमानदारी और वहादुरीहे अपने घरोमें जमे रहेंगे, तो वे जरूर अपने हिन्दू पदोछियोंके वरे दिलांको पिघला सकेंगे। हिन्दुस्तानके दोनों हिस्सोंमे दूसरोंको नी मुसीवतोंसे जरूर छुटकारा मिलेगा । क्योंकि अगर मुसलमान बर्बा तादादमें पूरी अीमानदारीके साथ अहिंसासे पैदा होनेवाली बेमिसाल बहाडुरी दिखार्ये, तो जरुर श्रुसका असर सारे हिन्दुस्तानपर पड़ेगा।

अहिंसामें पक्का विश्वास

भेक दूमरे खतमें मुझे अिसलिओ फटकारा गया है कि रीने नि॰ चर्चिल, हिटलर, मुसोटिनी और जापानियोंको असे वक्त अपना अहिंसक तरीका अपनानेकी सलाह दी, जब सुनके सामने जीवन-मरणकी समस्या खड़ी थी। खत लिखनेवाले माजीने आगे कहा है -- ' अन लोगोंको तो आपने अहिसाकी सीख देनेकी हिम्मत की. टेकिन जब कांग्रेस सरकारमें आपके दोस्त अहिंसाको छोड़ते और काईमीरको हथियारवन्द फौजकी मदद मेजते हैं, तब आपकी अहिंसा कहाँ चली जाती है? अन्हें भी आप अहिंसाका अपदेश क्यों नहीं देते?' अपने खतके अन्तमें अन भाओंने मुझसे अस बातका निश्चित जवाब माँगा है कि काश्मीरी लोग हमलावरोंका आहंसासे कैसे सामना कर सकते हैं । अन आशीने अपने खतमें जो अज्ञान बताया है इससपर मुझे अफसोस होता है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बार वार यह बात कही है कि अिस मामलेमें युनियन कैविनेटके अपने दोस्तोंपर मेरा कोओ असर नहीं है। मै खद तो अहिंसाके अपने विचारोंपर हमेगाकी तरह आज भी डटा हुआ हैं. लेकिन में कैविनेटके अपने बड़ेसे बड़े दोस्तोंपर भी अपने वे विचार लाद नहीं सकता। में अनसे यह आशा नहीं कर सकता कि वे अपने विश्वासीके खिलाफ काम करें। जब मैं यह कबूल करता हूँ कि अपने दोस्तोपर मेरा पहले-जैसा कावू नही रहा, तो हर अकको सन्तोष हो जाना चाहिये । फिर भी खत लिखनेवाले भाओका सवाल वदा मौजूँ है। मेरा अपना जवाय तो विलक्कल सादा है।

## योग्य आदमीकी तारीफ करनी ही चाहिये

मेरी आहिंसाका तकाजा है कि भुक्ते योग्य आदमीकी तारीफ करनी ही चाहिये, फिर अछे वह हिंसामें विश्वास करनेवाला ही क्यों न हो । मैने श्री भ्रमाप बोसकी हिंसाको कभी पसन्द नहीं किया, फिर भी में श्रुनकी हेशमिकत, स्म्रवृष्ण और वहाडुरीकी तारीफ किये विना नहीं रहा । अिसी तरह, हाळों कि में सिस बातको पसन्द नहीं करता कि शूनियन सरकार काश्मीरियोंकी मदद अरनेमें हथियारोंका अस्तेमाळ करे और हाळों कि में श्रेख अञ्चल्लाके हथियारोंका सहारा छेनेकी बातको ठीक नहीं मान सकता, फिर भी दोनोंकी स्म्रवृष्ण और तारीफके लायक कामेकी तारीफ विश्ये विना नहीं रह सकता । खासम्र अगर सदद करनेवाली दुक्षियों और काश्मीरिकी रक्षा-सेनाका अक अक आदमी

यहादुरीसे मर सिटे, तो में युनकी तारीफ ही उरंगा । में जानता हैं कि अगर वे कैमा कर मके, तो जायद हिन्दुम्नानकी आजकी जक्छने वरत हैंगे। टेक्नि अगर कार्मीरना बचान जिरादे. और अमलने विलक्ष्म आहिसक हो, तो में 'बावद' याद्या जिस्तेमाल नहीं करें। क्योंकि सुसे दिश्वास होगा कि राज्यीरके आहिसक रक्षक हिन्दुस्तानकी शक्यकी यहाँ तक बदल देंगे कि पाक्रियान कैविनेटको, नहीं तो यम से कम, यूनियन कैविनेटको तो वे अपनी रायशी बना ही लेंगे।

में तो यह रहुँगा कि अगर राज्नीरके सद्दीमर लोग मास्म वच्चों और औरतोंकी रक्षाके विश्रे हथियार टेमर इनलावराँचे ठरते हैं और छडते छड़ते मर जाते हैं, तो अनकी हिनयारवन्ट लड़ाओं मी अहिंसक छहाओं वन जाती है । मेरा अहिंसर तरीका अपनाया जान, तो कारमीरके रक्षकोको दृथियाखन्द सेनाकी सदद न सेती जाय। यूनियनने अहिंसक मदद विना किसी सक्रोचके नेजी जा मनती है। लेकिन ज्ञुन रक्षत्रोंको शैसी मदट मिले या न मिले. वे इनकावरोंकी या बहुत वडी ताडादवाली व्यवस्थित फीजकी तास्तका नी सामना करेंगे। और अगर रक्षा करनेवाले लोग हमला करनेवाल के खिलाफ अपने दिलोंन कोओ येर वा गुस्सा न रखें. किसी तरहके हिभेवारींका क्षुपयोग - यहाँ तक कि चूनांका अपयोग नी - न कर और बेगुनाहोंकी रक्षा करते करते नर जाये, तो खनकी किन यहादरीनी मिसाल आज तरके शितिहासमें कहीं नहीं मिलेगी । तय कारमीर कैसी पांकत्र जगह वन नायगा, जिसकी खुशवृ सारे हिन्दुस्तानमें ही नहीं, बल्कि सारी दुनियामें फैलेगी। अहिंसक बचावके बारेंग चर्चा करनेके बाद मुसे यह क्वूल करना पड़ता है कि मेरे जन्दोंमें वह ताक्त नहीं है जो गीता<sup>हे</sup> दूसरे अभ्यायकी आखिरी छाजिनोंस बताये गये पूर्ण आत्मसयनसे आवी है। मिसके विभे जिस तपस्याकी जरूरत है खसकी समने कनी है। में तो भगवानते प्रार्थना ही कर सकता हैं। आप सब सी मेरे साथ भगवानसे प्रार्थना कीनिये कि अगर वह चाहे. तो मेरे जब्दोंमें असी ताक्त दे जिसका असर सवपर यह सके।

# तांड़ीमरोड़ी हुओ वातं

प्रार्थनाथे पाद गाधीजीने अक दोस्त द्वारा मेजी हुआ अखबारोकी. हो धतानों ना जिक्र करने हुओ कहा में छेखकका नाम जानता हूँ, छेकिन में न तो अनका नाम पताना चाहता और न श्रुन छेखोंका ध्योरा ही देना चाहता हूँ। में सिर्फ अितना ही कहना चाहता हूँ कि है छेरा हिन्दू धर्मकी सेवा करनेके खयालसे लिखे गये हैं। छेकिन श्रुनमें जानयूक्तर झूठी वातें कही गओ हैं। जय नओ बातें नहीं कही जाती, तो हक्षीक्तों तोइसरोच कर पेग किया जाता है। छेकिन में यह पहने की हिम्मत करता हूँ कि असा करनेसे कोओ मकसद पूरा नहीं होता—धर्मका तो खिलकुल नहीं। जब अख्जामांकी बुनियाद सन्तासी पर नहीं बालक झूठपर होती है, तब जिनपर अख्जाम खगाया जाता है खुन्हें कोओ बोट नहीं पहुँचती। असिल्डिंग में जनताको चेतावनी हेना हूँ कि वह असे अस्वारोंका समर्थन न करे, मले श्रुसके छेखक कितने ही मणहूर क्यों न हों।

## कण्ट्रोक हटा दिये जायँ

पुराप्त-मंत्रीने गैरसरकारी लोगोंकी जो कमेटी बनाओ थी खुसने अपनी रिपोर्ट झुनके नामने पेग कर दी है। शुस कमेटीकी सिफारिजों पर कोओ फैसला करनेमें डॉ॰ राजेन्द्रप्रसादको मदद देनेके लिओ स्वांके जो मत्री या शुनके प्रतिनिधि दिल्ली आये थे, झुनसे मैं मिला था। जब मैने जिस मीटिंगके बारेंम झुना, तो मैंने डॉ॰ राजेन्द्रप्रसादसे कहा कि वे मुझे शुन लोगोंके सामने अपनी बात रखनेका मौज दें, ताकि में शुनके शकोंको दूर कर सकूँ। क्योंकि, मुझे असका पूरा मरोसा है कि सनाजज कप्ट्रोल इटानेकी मेरी राय विलक्षक ठीक है। डॉ॰राजेन्द्र-

त्रसादने तुरत नेरा प्रस्ताव मान लिया और सुप्ते मित्रदो या शुनके प्रतिनिधियोंके सामने अपने निचार रखनेमा मीका मिला । महे अपने पुराने दोस्तोंसे मिलकर वर्ष गुंसी हुआ। में यह महना रहा हैं कि जहाँ तक साम्प्रदायिक जगडोंके वार्गेमें मेरी रायना सम्यन्य है, <del>आ</del>ज हासे कोओ नहीं मानता । लेकिन यह कड सक्नेम मारी गुन्नी होती है कि घुराक्के सवालपर मेरी रायके बारेमें कींची बात नहीं हैं। अब वगालके गवर्नर मि॰ केबीसे मेरी कभी सुलाकातें हुआ थीं, तमीने मेरी यह राय रही है कि हिन्दस्तानमें अनाज या क्पहेपर कण्ट्रोल रखनेकी विलक्षल जहरत नहीं है। झस समय यह नहीं मालून था कि सेसे लोगोंका समर्थन प्राप्त है या नहीं । लेकिन हाल में चर्चाओं में यह जानकर अचरज हुआ कि मुद्दे जनताफे प्रसिद्ध और अप्रमिद्ध मेम्यरींका बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त हैं। अनाजकी समस्याके बारेमें मेरे पास जी बहुतसे खत आते हूं खुनमें मुझे अंक भी खत केंसा बाद नहीं आता जिसके लेखको मेरी राउसे अलग राय जाहिर की हो। में थी घनस्यामदास विष्ठला और लाला श्रीराम-जैसे वहे वहे लोगोंकी राय नहीं जानता, न में यही जानता हैं कि अिस बारेंग <u>म</u>झे समाजवा<sup>®</sup> पार्टीका समर्थन मिलेगा या नहीं। हाँ, जब टॉ॰ राममनोहर लोहिया सुधरे मिले. तो झन्होंने अनाजका कण्टोल हटा देनेटी मेरी रायरा पूरा समर्थन किया । असी सलाह देनेमें मुझे कोओ हिचकिचाहट नहीं होती कि आज जब देशको अनाजको तगीका सामना करना पह रहा है, <sup>स्व</sup> **डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद अपने सरकारी नौकरोंके बताये हुओ रास्तेवे न जलकर अ**पनी गैर-सरकारी समितिके ओक या ज्यादा सेम्बरोंकी सलाइसे काम करें।

## खादी वनाम मिसका कपड़ा

अव म कपड़ेके कण्ड्रोळकी चर्चा कहँगा। हालाँ कि अनार्जने कण्ड्रोळको हटानेके बनिस्थत कपडेके कण्ड्रोळको हटानेके बारेमें मेरा ज्यादा पक्का विश्वास है, फिर भी मुझे हर है कि कपडेके कण्ड्रोळके बारेमें मुझे झुतना समर्थन प्राप्त नहीं है जितना कि अनाजके कण्ड्रोळके बारेमें । काग्रेसने मेरी शिस रायका खुशीसे समर्थन किया था कि खायी देशी या विदेशी मिलके कपडेकी परी जगह छे सकती है। असने स्व० जमनालालजीके मातहत अक खादी वोर्ड कायम किया था. जिसे मेरे यरवटा जेलसे रिहा होनेके वाद अखिल भारत-चरखा-संघका विशाल रूप दे दिया गया । हिन्दस्तानमें ४० करोड लोग रहते हैं । अगर पाकिस्तानका हिस्सा अससे अलग कर दिया जाय, तो भी असमें ३० करोबसे अपर लोग वचेंगे । अनकी जरुरतकी सारी कपास देशमें पैदा होती है। अनकी कपासको वनने लायक सतमें बदलनेके लिओ देशमें काफी कातनेवाले मौजूद हैं। और अनके हाथकते सतको बननेके लिये हिन्दस्तानमें जरुरतसे ज्यादा जुलाहे सी हैं। वहत वही पूँजी लगाये त्रिना भी हम देशमे अपनी जरुरतके चरखे. करवे और दसरा जरुरी सामान आसानीसे बना सकते हैं। असिक्टिंगे जरुरत सिर्फ अस वातकी है कि हम अपने आपमें पक्का विश्वास रखें और खाडीके सिवा दसरा कोओ कपडा अस्तेमाल न करनेका पक्का अरादा कर हैं। आप जानते हैं कि देशमें महीनसे महीन खादी तैयार की जा सकती है और पिलोंसे भी ज्यादा अच्छे दिजासिन बनाये जा सकते हैं । अब चैंकि हिन्दस्तान विदेशी जुलेसे आजाद हो गया है जिस्किले खादीका शैसा विरोध नहीं हो सकता, जैसा कि विदेशी शासकोंके नमाओन्दे किया करते है । असिलिओ मुझे यह देखकर सबसे ज्यादा ताज्जव होता है कि जब हम अपनी मरजीका काम करनेके लिओ पूरी तरह आजाद हैं. तय न तो कोशी खादीके वारेमें चर्चा करते. न खादीकी समावनाओं में श्रद्धा रखते । और हम हिन्दुस्तानको कपडा प्ररानेके लिओ मिलके कपडेके सिवा दसरी वात ही नहीं सोच सकते। अिसमें सुझे रत्ती भर शक नहीं कि खादीका अर्थभाख ही हिन्दस्तानका सच्चा और फायदेसन्द अर्थगास्त्र हो सकता है।

# टेहर गाँचका दीरा

गावीरी टेहर गाँदके मनाये हुओ मुनलमानींसे मिलने गाँदे थे। वहाँ झुन्हें हुम्मीदसे ज्यादा समय तक रक्ता पटा । किम्निसे वे लौटनेपर सीचे प्रार्थनासमानें बटे गये । प्रार्थनांके बाद गांबीजीने अपने दौरेना जिक्र करते हुओ न्हा, मुझे दु स होता है कि टेट्र सर क्षपके आसपासके जसलमानोंको बिलाज्यरत सरीनतें हेलनी पह रही हैं। अनमेंसे बहुतसे जमीनोंके माछिन हैं, छेकिन मताये जानेने बरमें वे अपनी जनीने जोत नहीं पाते । अन्होंने अपने सबेठी, इल नीर दूसरा सामान वेच टाला है। भीड अनकी रक्षा वर रही है। दो हजारने सूपरकी तादाटमें को हु जी कोग मेरे आसपास अिक्ट्रे हुओ थे, सन्होंने अपने अगुआदी नारफत सक्ते कहा कि हम, पाकिस्तान वाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जीना क्षतम्मव हो गया है। हमारे बहुत्से दोस्त और रिस्तेदार पाकिस्तान जा भी ख़के हैं। जिसहिओ, अरा नरकार हमें जल्दीने जल्दी लाहोर मेज दे. तो ददी दया होगी। हमें मैनके लोगोंके खिलाफ कोओ शिशायत नहीं है। टेकिन आजना सन्य न टेहरकी सभाका पूरा बयान करनेमें नहीं देंगा। मैने झुन लोगोंसे व्हा कि नेरे हाथमें कोओ सत्ता नहीं हैं, टेक्नि में आपना सन्देश खुशीसे प्रधान नती और अपप्रधान मंत्री दक को प्रहमंत्री भी हैं। पर्हेचा देंगा।

#### क्षेक सवक

मुझसे कहा जना है कि शरणार्थी छोज दिन्छोंने सेक सनस्या बन गये हैं। मुझे बतादा गया है कि चूँकि पाकिस्तानमें शरणार्थिजोंके साथ छरन किये गये हैं जिसालेंसे ने यह मानते हैं कि श्रुन्हें इक बास हक हासिल हैं। जन ने दकानपर कोसी सामान क्रारिटने आरो हैं, तो यह आशा करते हैं कि दूकानदार कभी शुन्हें जरूरतकी चीजें मुफ्त दे दिया करें और कभी काफी कम दामोंमें नेचा करें। कभी कभी तो अेक अेक आदमी सैकडों रुपर्योका सौदा खरीद छेता है। कुछ शरणार्थी ताँगेवालोंसे यह शुम्भीद करते हैं कि ने शुनसे निलकुल माझा न ले या कम माम लें। अगर यह रिपोर्ट सच है, तो यह कहना मेरा फर्ज है कि शरणार्थी लोग वह सबक नहीं सीख रहे हैं जो सुसीबर्ते दुव्वियोंको आम तौरपर सिखाती हैं। असा करके ने अपने आपको और देशको तुकमान पहुँचाते हैं और काफी पेचीदा वने हुने सवालको और भी पेचीदा बना रहे हैं। अगर शुनका कैसा वरताव जारी रहा, तो ने दिल्लीके दुकानदारोंकी हमदर्दी जरूर खो देंगे।

### शरणार्थियोंको सलाह

साथ ही. में यह नहीं समझ पाता कि शरणायीं लोग. जिनके वारेमें यह कहा जाता है कि वे पाकिस्तानमें अपना सब कुछ खोकर यहाँ आये हैं. सैकडों रुपयोंका सामान कैसे खरीद नक्ते हैं। मै यह सी चाहुँगा कि कोओ शरणार्थी विरहे और बहरी मौकोंको छोडकर घूननेके लिओ भगवानके दिये हुओ पॉवोंके सिवा दूमरी किसी चीजका अपयोग न करें। असके अलावा, मुझे यह बताया गया है कि दिल्लीमें जबसे खाटों भरणार्थी आये हैं. तबसे तेज शराबोंसे होनेवाली आमदनी यहत ज्यादा यह गओ है। दरअसल खन्हे यह समझना चाहिये कि जब केन्द्र और स्वोंकी सरकारें कांग्रेसकी माँगोंको परा करेंगी. तो हिन्दस्तानी सधरें न तो तेज शरावें मिलेंगी और न अफीम. गाँजे-जैसी दसरी नभीठी चीजें देखनेको मिलेंगी। यही हाल पाकिस्तानका सी हो सकता है. क्योंकि हमारे ससलमान दोस्तोंको पूरी शराययन्त्रीका केलान करनेके लिओ काग्रेसके ठहरावकी जरूरत नहीं परेगी। क्या शरणार्थी लोग, जिन्होंने वही वही सुसीवतें सही है, शराव और दूसरी नशीठी चीजोंके अिस्तेगाळसे या अँगआराममें इवनेसे अपने आपको रोक नहीं सकते 2 मुझे आशा है कि शरणार्थी माओवहन मेरी श्रस सलाहको मानेंगे. जो सेंने अपने पिछले भाषणोंमें खन्हें दी है।

नह सलाह यह है कि कारणायों नहीं कहीं जायें, वहाँके लोगोंसे दूधमें शकरकी तरह भुलमिल जायें और खुनपर बोझ न बननेका पक्का निर्वय कर लें। धनी और गरीब शरणायों लेक ही अहाते या कैम्पमें साथ साथ रहें और पूरे सहयोगसे काम करें, ताकि वे आदर्श और स्वावलम्बी नागरिक बन सकें।

#### 46

5-11-180

भाव हमेशाके निरोध करनेवाले सज्जनके सिवा हुसरे तीन भाअियोंने कुरानकी आयत पढनेका किरोध किया। अिसलिं प्रार्थना शुरू करनेसे पहले गाबीजीने सभाके लोगोंसे पूछा. 'क्या आप लोग जिस पहली शर्तको पूरा करेगे कि आप अपने मनमें विरोध करनेवालोंके खिलाफ कोशी गुस्सा था वैर नहीं रखेंगे और प्रार्थनासमाके खतम होने तक ग्रान्ति और खामोजीके साथ अेकान्न मनसे बैठेंगे 'लोगोंने तुरत अेक आवाजसे कहा कि हम श्रुस ग्रातको पूरा करेंगे। विरोध करनेवाले पूरी प्रार्थनामें चुप रहे। प्रार्थना विना किसी ककावटके हुआ। असपर गाबीजीने अन्तमें सवको वधासी थी।

#### सिक्ख धर्मग्रन्थोंके हिस्से भी पढे जायें

गाधीजीने बादमें कहा कि मुक्ते अक विकल दोस्तका खत मिला
है । अन्होंने लिखा है कि वे हमेशा प्रार्थनासमामें आते हैं और
अन्होंने लिखा है कि वे हमेशा प्रार्थनासमामें आते हैं और
अन्होंने परन्द करते हैं। वे प्रार्थनाके पीछे रहनेवाली रवादारीकी भावनाकी
नारीफ करते हैं। खास तौरपर शुन्होंने मेरी अन्यसाहव, खुलमणि,
जपनी वगैराके वारेमें कही गानी वातोंकी तारीफ की है। शुन्होंने लिखा
है — 'अगर आप अजनावकीमें जिक्ट्रे किये गये सिक्स धर्मप्रन्योंके
दिस्सोंगेसे छुछ चुन हें और अपनी प्रार्थनासमामें रोज पढ़ें, तो असका
सिक्सोंपर बढ़ा असर पढ़ेगा। मुझे लगता है कि मे यह बात सारी
सिक्स जातिकी तरफसे कह सकता हूँ। वे चुने हुने हिस्से मै आपके

सामने पढ़कर सुना सकता हूं।' खत लिखनेवाले साओकी यह वात मुझे मंजूर है। लेकिन अभिस वातपर मै कोओ फैसला तभी करूँगा, जब मैं खद खुन भाओके मुँहसे कुछ मजन सुन छूं। अभिके लिओ खुन्हें श्री वजकूष्णजीसे समय ले लेना चाहिये।

### रूओकी गाँठोंके लिखे अपील

मेंने क्षेक बार यह बात कही थी कि शरणार्थियोंको रूखी, केलिको ( छपा हुआ कपडा ) और मुजियाँ मिलनी चाहियें, ताकि वे खुद अपने अिस्तेमालके लिओ रजाकियाँ बना सकें। अससे लाखों रुपये बच सकते हैं और जरमार्थियोंको आसानीसे ओढनेके कपड़े मिल सकते हैं । मेरी अस अपीलके जवाबमें वस्वभीके रूअिके व्यापारियोंने लिखा है कि वे ये चीजें देनेके लिओ तैयार हैं । जिस तरीकेसे गरणार्थी खद अपनी नजरमें अचे अठेंगे और वे सहकारका पहला सबक सीखेंगे। लेकिन दिल्लीमें ही कपडेकी मिलोंकी कमी नहीं है । शहरमें करनी मिलें चलती हैं, फिर भी मे वम्बमीकी भेंटका स्वागत करता हैं, क्योंकि मे भरजीसे दान देनेवालोंपर गैरजरुरी बोझ नहीं डालना चाइता । दान देनेवाले जितने ज्यादा होंगे. अतना ही शरणार्थियों और देशको फायदा होगा। असिकें मुझे आशा है कि वम्बओं के क्योंके व्यापारी जितनी भी गाँठें भेज सकें. जल्दीसे जल्दी भेजेंगे । बनी लोगोंका श्रीसा सहयोग सरकारके बोझको कम करेगा । जब इस आजाद हो गये हैं तब तो हर शब्स अपनी भिच्छासे देशकी सरकारके काममें मागीदार वन सकता है, वशर्ते वह आजाद देशके नागरिककी पूरी पूरी जिम्मेदारियोंको समझकर अपना फर्ज अदा करे।

## खादीकी पैदावार

, मुझे अिसमें कोओ शक नहीं कि जब रूओकी गाँठें आ जायँगी, तो में मिलमालिकोंको रजाअियोंके लिओ काफी टींट देनेके लिये राजी कर सकूँगा । रुओकी गाँठोंकी वातपरसे मुझे कपटेका कप्ट्रोल याद आ गर्या । मेरी रायमें हिन्दुस्तानके सारे ओगोंके लिओ हाथसे काफी लादी े तैगार करना सम्भव है और आसान भी हैं । असकी ओक शर्त यही है कि देशमें काफी रुऔ मिल जाय । में नहीं जानता कि हिन्दुस्तानमें क्सी क्सीका अवाल पढ़ा हो। हमारे यहाँ राजीकी तंगी हो ही गईं। सकती, क्योंकि हम हमेशा देशकी जरूरताने ज्यादा रूजी पैदा करते हैं। देशके वाहर हजारों-आखों गाँठों मेजी जाती हैं, फिर सी हिन्दुस्तानकी मिलांके लिखे कमी रूजीकी कमी नहीं होती। में पहले ही अिस सचाओंकी तरफ आप लोगोंका च्यान खींच चुना हूँ कि हिन्दुस्तानमें हायते चुनने, कात खौर खुननेके चारे जरूरी जीजार मिल चनते हैं। साथ ही, काम करनेवाले भी वहीं भारी तादावमें मौजूद हैं। जिसालेओ, में तो वहीं वह सकता हूँ कि लोगोंके आलसके लिवा दूसरी कोजी सीती वात नहीं हैं जो खुनें यह चोचनेपर मजबूद करती हो कि देशमें कपड़ेकी तगी हैं। आज देशमें कोजी भी कपदेश कप्यूंल नहीं चाहता न मिल, न मिल-मजबूद और न खरीटार जनता। कप्यूंल आलसी लोगोंकी फीनको बडावर देशको बरवाद कर रहे हैं। असे लोग कोजी काम न होमें हमेशा ट्रांफ्सावकी जह को रहते हैं।

### स्वावलम्बन और सहयोग

निम् चिनिलें शरणार्थियों के सवालपर लॉटते हुने नाधी मीन व्हा अगर शरणार्थियोंने अपने आपको फायदेमन्द कामों में लगानेका अराजा कर लिया है, तो पहले वे अपने लिखे रजाि माँ तैयार करेंने, और बादमें सब औरत और मर्ट अपना लेक केक पर कपासे विनौके निवालने, रखीं बुनने, कातने, बुनने वर्गरामें खर्च करेंने। लाखों शरणार्थियों द्वारा जिस सहकारी काममें लगािशी गशी तान्त नारे देशमें विद्यली पीटा कर देगी। वे लोगोंको अपने पीछे चलनेकी और हर फालद वक्तको ज्यादा अनाज पैटा करने और अपने ही घरोंने खारी बनानेमें खर्च करनेकी प्रेरणा देंगे। यह याद रहे कि अगर गाँठ वनानेके बजाय कपास सीधा बेतोंसे ही पड़ोनके जातनेवालोंके पर पहुँचे, तो लेक काम कम हो जायगा, रूआ विषक्षी नहीं, धुननेका काम आमान होगा और गाँवोंने विनोंसे भी बच रहेंगे।

दयाकी देवी

अन्तर्ने गाधीमीने कहा, देही मासुग्टवैटन मुझले सिलने आसी थीं। वह टयाकी देवी वन गर्आ हैं। वह हमेगा दोनों सुपनिवेशीना दौरा किया करती हैं, अलग अलग छावनियोंमें शरणाधियोंसे मिलती हैं. बीमारों और द खियोंको देखती है और अिस तरह जितना भी ढाढस अन्हें वैधा सकती हैं वैधानेकी कोशिश करती हैं। जब वह करक्षेत्र-छावनी देखने गर्भी, तो अनसे लोगोंने पूछा कि गांधीजी कव आयेगे। लेही साक्षण्टचैटनके सामने जितने छोगोंने मझे देखनेकी जिच्ला जाहिर की कि अन्हें पूरी अम्मीद हो गुओ कि मै कुरुक्षेत्र-छावनीका मुशाबिना करने बदर जाअँगा । मेंने झन्हें मरोसा दिलाया कि आपका असी अम्मीद रखना विलक्क ठीक है। सच पछा जाय, तो मैंने पानीपत जानेका वन्दोबस्त कर लिया है. जहाँके हिन्द और मुसलमान दोनों मुझसे मिलनेके लिओ वहे अत्सक हैं। असी दौरेमें मैंने करकोत्रके दौरेको भी शामिल करनेकी बात सोची थी। छेकिन मुझे पता चला है कि पानीपतके दौरेंग करकेशद्धावनीको शामिल नहीं किया जा सकता । असिकिसे अखिल भारतीय काप्रेस कमेरी की अगली मीटिंगके खतम होने तक करकोश्रका दौरा मलतवी रखना जहरी हो गया है। फिर भी मुझे यह सझाया गया है कि कुरुक्षेत्र-जैसे वहे भारी कैम्पमे लाझ उस्पीकरका बन्दोबस्त करना कठिन काम है। लेकिन कैम्पके लोगोंसे रेडियोपर बोलनेमें कोओ कठिनाओं नहीं होगी. बशर्ते बरुरी सम्बन्ध जोड़नेबाली मधीन कैम्प्रेस लगा दी जाय । कैसा वन्दोवस्त हो जानेपर मैं संगल या वधको कुरुक्षेत्र-छावनीके लोगोंको अपनी बात सना सकुँगा और वादन अनसे मिलने भी जा सकुँगा । असी बीच अप्रमीद है कि मे क्षप्रसा पानीपतका दौरा खतस कर लगा ।

मुझे यह रहते अफनोत होता है कि चृिक मुझे यह पानीपत जाना है, अिसिटिओ आज मुझे जल्दी ही मीन टेना पद्मा । तनी में वहाँ पहुँचनेपर पानीपत के हिन्दुओं और मुसलमानोंसे अपनी थात कर सकूँगा । में क्ल प्रार्थना के ममय दिल्ली वापस आ जाने ही खाशा रखता हैं, जब कि में भाषण दे सबूँगा। अखनारोंमें यह खबर गलत छपी है कि क्ल में छरक्षेत्र जा रहा हूँ। मैंने निश्चित रूपसे यह बहा था कि नै उरक्षेत्र-छाबनीके मुआिनेके लिओ जाने का असराहा रगता हूँ, टेहिन औ० आबी० सी० सी० की नजदीक सा रही नीटिंगके खतम होनेंछे पहले नहीं जाकूँगा। मेरा स्वयाल है कि शायद बुधवारके दिन किसी तब किये हुओ बक्तपर, जो धादमें जाहिर किया जायगा, में रेटियोपर कुरुनेत्र-वालोंसे वोलूँगा।

### दीवाली न मनाओ जाय

इन्न ही दिनोंमें दीवाठी भा पहुँचेगी। अक बहन, जो खद शरणार्थी हैं, लिखती हैं

"हम दीवार्जका न्याँहार ज्ञाना चाहिये या नहीं, यह सवाछ हममेंसे ज्यादातर लोगोंको परेद्यान कर रहा है। मेरे हिन्दी कव्द कितने ही ट्रटेफूट क्यों न हों, फि भी मे अस वारेमें अपने विवार आपके सामने रखना बाहती हूँ। में ग्रुकरानवालासे आजी हुआ करणार्थी हूँ। वहीं मे अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। फिर भी हमारे दिल जिम खुझीसे भरे हुओं हैं के आधिरकार हमने आजादी हासिल कर ली। आजाद हिन्दुस्तानकी यह पहली दीवाली होगी। जिमलिओ, यह जहरी है कि हम सारे दु खदर्द मूल जायँ और यह कामना करे कि सारे हिन्दुस्तानमें सजावट और रोशनी की जाय। मैं जानती हैं

कि हमारे दु.खोंसे आपके दिलको यहरी चोट लगी है और आप चाहेंगे कि सारा हिन्दुस्तान जिस मौकेपर खुिशयाँ न मनावे । आपकी जिस हमदर्दिक लिओ हम आपके अहसानमन्द हैं । यह सच है कि आपका दिल रंज और गमसे भरा हुआ है, फिर भी मे चाहती हूँ कि आप सब अरणाधियों और हिन्दुस्तानके इसरे सारे लोगोंको जिस त्योहारपर खुशी मनानेके लिओ कहे और धनी लोगोंसे अपील करें कि वे गरीबोंको मदद दें । भगवान हम सबको असी समझ और बुद्धि दे कि हम आजादीके बाद आनेवाले सारे त्योहारोंगर खुशियाँ मना सकें।"

हालाँ कि में अन वहनकी और अनके-असे दूसरे छोगोंकी तारीफ करता हैं, फिर भी मै यह कहे लिना नहीं रह सकता कि वह और अनके जैसे नोचनेवाले लोग गलत रास्तेपर हैं। असे सब जानते हैं कि जो परिवार बहुत द खी होता है, वह भरसक त्योहारोंकी ख़शियोसे अलग रहता है । यह अक्ताके ख़सलको वहत छोटे पैमानेपर माननेका श्रेक झदाहरण है । अस सीमाको तोडकर बाहर निकलिये और सारा हिन्दस्तान अक परिवार बन जाता है। अगर सारी सीमाओं खतम हो जाय, तो समुची दुनिया अक परिवार वन जाय, जैसी कि वह सचमुच है। क्षित बन्धनों और सीमाओंको तोस्कर बाहर न निकलनेका अर्थ होगा दया. ममता, प्रेम और सहातुभृति वगैराकी ख्रम्दा भावनाओंसे अटासीन रहना । ये भावनायें ही आदमीको आदमी बनाती हैं । न तो हमें इसरोंके द खदर्दकी ख़पेक्षा करके अपने स्वार्थमें ही मस्त रहना चाहिये और न गलत तीरपर माजुक व्नकर इकीकतोंकी खपेक्षा करनी चाहिये। बीवालीपर खुशियाँ न मनानेकी मेरी सलाह बहुतसी ठोस दलीलोंकी वनियादपर सदी है। शरणार्थियोंके खानेपीने, पहननेओडने. रहने और कामधन्धेका सवाल हमारे सामने हैं. जिसका असर खाखों हिन्द. सिक्ख और मसलमान शरणार्थियोंपर पड रहा है । देशमें खराक स्वीर कपड़ेकी तभी भी है, हालाँकि वह बनावटी है। अनसे भी गहरा कारण है वहतरे असे लोगोंकी बेओमानी, जो जनताकी रायपर असर डाल सकते

हैं, दु खी लोगोंकी अपनी मुसीनतोंसे सबक न लेनेकी हठ और अितने बढ़े हुने पैमानेपर आदमीके साथ आदमीकी बेरहमी — मासी मासीका चल रहा कतल । अस दु ख और मुसीवतमें में चुकीना कोशी कारण नहीं देख सकता । अगर हम मजबूती और ममझदारीसे दीवार्लाकी खुवियोंने भाग लेनेसे अिन्कार करेंगे, तो हम अपने दिलको ट्रोलने और अपने आपको पवित्र बनानेकी प्रेरणा मिलेगी । हम कोशी श्रेसा काम न करें जिससे अितनी कही मेहनत और अितनी मुसीनतोंके बाद मिली हुसी आजारीका सरदान गैंवा बैठें ।

# विदेशी वस्तियोंकी आजादी

अब मुझे जिम इफ्तेमें फासीसी हिन्द्रस्तानसे आनेवाठे इन्ह दोस्तोंकी मुलावातका जिक करना चाहिये। अन्होंने यह शिकायत की कि चन्द्रनगरके सत्याग्रहके नामसे प्रकारे जानेवाले आन्दोलनके वार्रमें मेंने जो कुछ नहा था, अनका नाजायज फायदा अठाक्ट फासीसी अधिकारियाँने मासीसी हिन्दुस्तानकी जनताकी साजारीकी भावनाओंको कुचलनेकी कोरिया की, जो शासीसी सभ्यताके फायदेनन्द असरको कायम रखते हुने हिन्दुस्नानी सबके नातहत पूरा पूरा स्वराज चाहती हैं। शुन्होंने मुझसे यह भी नहा कि त्रिटिश हुकुमतको तरह फासीती हिन्हुस्तानमें भी असे लोग हैं जिनकी तुलना पाँचवीं क्तारवालोंसे की जा सकती है। वे अपने स्तर्थके लिओ प्रासीसी अधिकारियोंका साथ देते हैं. जो वदलेमें फासीसी हिन्दुस्तानके लोगोंकी कुदरती भावनाओंको दवाना चाहते हैं। अगर प्राचीसी हिन्द्रस्तानके मुलाकातियोंका यह बयान सब है, तो मुझे सबसुब बड़ा दुख है। सो जो मी हो, नेरी राय अिंह वारेमें साफ और पननी हैं। जिटिश हुकूमतसे आजाद होनेवारे अपने करोड़ों देगवासियोंके सामने छोटी छोटी विदेशी वस्तियोंके लोगोंके लिजे गुळानीमें रहना सम्भव नहीं है। मुझे यह जानकर द ख होता है कि चन्द्रनगरके प्रति मेंने जो दोस्तीका सद्धक किया. श्रुसका कीकी तोबमरोबकर यह अर्थ लगा सकता है कि मै हिन्द्रस्तानकी विदेशी बस्तियोंके छोगोंके घटिया दरजेका कभी समर्थन कर सकता हैं। भिसिन्धि मुझे अम्मीद हैं कि चन्द्रनगरके बारेमें मुझे जो सूचना ही गभी है असकी कोशी सच्ची बुनियाद नहीं है, और महान फासीसी राष्ट्र भारतके या दूमरी जगहके काले या भूरे लोगोंको कमी नहीं दबायेगा।

60

10-11-120

#### भगवानक सेवक वनो

आज जानकी प्रार्थनामे गाये गये भजनका जिक करते हुझे गाधीनीने कहा कि अगर मीराबाशीकी तरह हम सिर्फ भगवानके ही सेवक वन जायें. तो इमारी सारी तक्लीफोंका खात्मा हो जाय। अिसके बाद जो कुछ मैं कहनेवाला हैं असे सुननेपर आप अस संकेतको समझेंगे । आपने अखवारोंमें जुनागढके बारेमे सारी बातें पढी होंगी । राजकोटसे मेरे पास आये हुओ दो तारोंसे मुझे सन्तोष हो गया कि अखबारों स छपी हुआ खबर विलकुल ठीक है। जूनागढ़के प्रधान मन्त्री भूतो साहव और वहाँके नवाव साहव कराचीमें हैं। अपप्रधान मंत्री मेजर हारवे जोन्स जुनागढमें हैं । जुनागढके हिन्दुस्तानी संघमें शामिल होनेके काममे जिन सबका हाथ है। जिसपरसे आप लोगोंको यह नतीजा निकालनेका अधिकार है कि अिस काममे कायदे आजय जिन्साकी भी सम्मति है। अगर यह ठीक है तो आप अिस नतीलेपर पहुँच सकते हैं कि काश्मीर और हैदरावादकी मुश्क्लि भी खत्म हो जायँगी। और अगर में आगे वढ़ें, तो कहूँगा कि अब सारी बातें शान्तिकी तरफ झकेंगी, दोनों अपनिवेश टोस्त धन आयेंगे, और सारे काम मिळजळकर करेंगे। में कायदे आजम के बारेमें गवर्नर जनरलकी हैसियतसे नहीं सोच रहा हैं। गवर्नर जनरलके नाते कायढे आजमको पाकिस्तानके कार्मीम दखल देनेका कोओ कानूनी हक नहीं है। अस नाते खनकी वहीं स्थित है जो लॉर्ड माझण्टवेटनकी है, जो सिर्फ ओक वैदानिक गवर्नर जनरल हैं। वे क्षम व्यक्ति गारीमें को मुन्ने टिक्ने अपने स्वकंत बार हैं और जिस्की (क्विटेन्टर) भाग महानकी गारी हो रहें हैं अपनी कैविनेटरी (अज्ञानत नेतर हा यहें दा सके हैं और २४ नरक्य उठ यहाँ वापम आ जादीं। (अनिधिन्ने रिक्ना साहबरे बारेमें मेग समान हैं कि वे मीजूश मुस्लिम नीयके बरानेताने हैं और मुन्ति। जानकी और अज्ञानके बंगर पासिस्तानके बारे बार नहीं किया का नामा। (अमितिने में सेनमा हैं कि अगर जुनागको हिस्दुस्तानी सहमें सिन

### पानीपनका मुआलिना

आप कोगों हे ने पानीय है जाने सुपानिनेह शरेने उठ रहना चाइता हैं। अन सुनाकिनेमें मीलाना अहल फ्लान आजार मेरे साम ये । राष्ट्रमारी भी मेरे माथ जानेराडी थीं, मयर यह गर्बोन्ड हा हुनेने थीं और में अपनी पड़ीरे मताबिह मारे इस बजेरे बाद नहीं हरर सरना था । मुसे गुनी है कि न पानीया गदा था । यहाँ मैंने अस्पतातमें मुनलमान मरीजोंको देना । शुरुमेंसे रूउको यहत गहरे पात हो हैं, नगर शुनपर वहीं तर सुमहिन है पूरा प्यान दिया जाता है, क्योंकि राजञ्जमारीने चार डॉक्टर, क्यें और त्यीबी सदावत वहीं मेजे हैं। जिनके बाद हम सुमलमानों, सकामी हिन्दुओं और शहजार्थियोंक नुमाभिन्दोंसे मिटे । वहाँ शरमार्थियोंको तादाङ दीन हजारसे सूपर पराकी जानी है। इससे रहा गया कि वे रोजाना ज्यादा ज्यादा त्यदादर्ने अति वा रहे हैं, जिससे वहाँके जिप्दी उपीरनर और पुलिस सुपरिग्टेंडेग्टको भग नान्द्रन होता है। मुझे आनको यह इतलानेमें गुफ्री होती है कि जिन दोनों अफसरोंटी हिन्दू और मुसलमान डोनों बहुत तारीफ वर्षे है, और गरणार्थियोंका तो एउ कड़ना ही नहीं। वे तो सनने सन्तर हैं ही ।

म्युनिविपल भवनके पास जमा हुओ शरणार्थियोंने मी हन लेग मिल सके। पाकिस्तानमें और पानीपतके अन्यवस्थित वीवनमें शरणार्थियों को भयानम सुसीवर्वे सुठानी पढ़ीं और सुठानी पढ़ रहीं हैं। सुनमेंने कुछको रेलवे स्टेशनके प्लेटफार्मपर रहना पवता है और बहुतसोंको आसमानके नीचे विलकुल खुलेमें रहना पव रहा है, फिर भी खुनके मनमें और चेहरोंपर जरा भी गुस्सा न देखकर मुझे वही खुशी हुआ। हमारे वहाँ जानेसे वे लोग वहे खुश हुओ। पानीपतके हिप्टी किमधर या दूसरे लोगोंको पहलेसे सूचना किये विना कितने शरणार्थियोंको पानीपतमें अिकट्टे कर देना मुझे अधिकारियोंकी वेरहमी माल्स हुआ। पानीपतके अफसरोंको शरणार्थियोंकी सच्ची तादाद तब माल्म हुआ जब ट्रेमें स्टेशनके प्लेटफार्मपर आकर रक्षों। यह सबसे वही वदिकस्मतीकी बात है। पानीपतके शरणार्थियोंमें औरतें, यच्चे और वृद्धे भी हैं। मुझे यह बताया गया कि शरणार्थियोंमें औसी औरतें भी हैं जिन्हें स्टेशनके प्लेटफार्मपर वच्चे पैदा हुओ।

#### हाँ० गोपीचन्द

यह सब पूरवी पंजावमें हो रहा है, जिसके प्रधान मन्नी डॉ॰ गोपीचन्द है। डॉ॰ गोपीचन्द मेरे साथी कार्यकर्ता है। मै अन्हें बहुत मानता हैं। मै बरसोंसे अन्हें अक योग्य संयोजकके नाते जानता हैं. जिनका पजानियोंपर वडा प्रभान है। अन्होंने हरिजन-सेवक-संघ. अखिल भारत-चरजा-संघ और अखिल भारत-प्रामोद्योग-संघके लिओ काफी काम किया है। मुझे यह नहीं सोचना चाहिये कि पूर्व पंजावका काम अनकी ताकतके वाहर है । ठेकिन अगर पानीपत खनकी कार्यक्रुगलताका नमना हो. तो यह अनकी सरकारके लिओ वर्बी बदनामीकी बात है। पहलेसे विना सूचना दिये क्षितने भरणायीं पानीपतमें क्यों खतारे गये 2 झन्हें ठहरानेके लिओ वहाँ नाहाफी बन्दोबस्त क्यों है <sup>2</sup> अफसरोंको पहलेसे ही यह सूचना क्यों नहीं दी जानी चाहिये थी कि कौन और कितने शरणार्थी पानीपत मेजे जा रहे हैं <sup>2</sup> ख़सके साथ ही कल मुझे यह भी सचना मिठी है कि गुडगाँव जिल्हेंमें तीन लाख असे मुसलमान हैं. जिन्होंने सरकर अपना घरवार छोड दिया है। वे आम सबकके दोनों तरफ खटेमें अस आगासे पढे हैं कि अन्हें अपने औरत, वच्चों और मवेशियोंके साथ प्रजानकी कड़ी सर्दमिं तीन सौ मीलका रास्ता तय करना है। मै

अस यातमें विद्वास नहीं करता । मेरा ग्याल है कि मुरे टाँग्नोंने जो यात मुनाओं है श्रुममें कुछ गलती है । अभी भी में आणा रग्ता हैं कि यह बात गलत है या बदाबदारर नहीं गंभी हैं । हेर्रिन पानीपतमें मैंने जो कुछ देखा श्रुससे मेरा यह अधिव्यास टिंग गया है । हिर भी मुसे आशा है कि टॉ॰ गोपीचन्द और श्रुनकी कैविनेट समय रहते चेंत आयगी और तब तक चैन नहीं होगी, जब तर मारे शरणार्थियोजी अच्छी देखभालरा पूरा अन्तजाम नहीं हो जाता । यह चन्दोबस्त दरन्देशी और हद दरजेजी सायशानीसे ही किया जा सरता है ।

६१

99-99-180

# जुनागद

भाजनी प्रार्थनासमामें भाषण करते हुओ गाधीजीने यहा, वस्त्र मैने भाषको यह खनर सुनाश्री थी कि जुनागदके प्रधान मंत्री और खुपप्रधान मंत्रीकी विनतीपर वहाँकी आर्जा सरकारने जुनागढ़ रियासतमें प्रवेश किया है। यह खबर सुनाते हुओ मुरे अवरज मी हुआ और खशी भी हुओ, क्योंकि जुनागदके लोगोंकी और खुनके तरफ्से लईं जानेवाली लवाशीके अितने मुखद दिसाओ दैनेवाले अन्तर्की मेंने लाग नहीं की थी। मैंने यह टर मी जाहिर किया था कि अगर जुनागढ़के अधि कारियोंकी धिनतीके पीछे कायदे आजम जिन्नाकी मंत्र्री न हुआ, तो अभीते खशी मनाना ठीक न होगा। असिलिओ आपको यह जानकर दु ख और अवरज हुओ विना न रहेगा कि पानिस्तानके अधिकारियोंने जुनागढ़की जनताकी तरफरी आरजी सरकारके जुनागढ़पर अधिकार करनेका विरोध किया है और यह माँग की है कि "हिन्दुस्तानी फीजें रियासतकी सीमासे हटा छी नायँ, जुनागढ़का राजकाज वहाँकी अधिकारी सरकारको सीमासे हटा छी नायँ, जुनागढ़का राजकाज वहाँकी अधिकारी सरकारको सीमासे हटा छी नायँ, जुनागढ़का राजकाज वहाँकी अधिकारी सरकारको गये इमछे और हिंसाको रोका जाय।" श्रुनका यह मी कहना है कि जूनागढ़के नंवाय या वहाँके दीवानको हिन्दुस्तानी संघके साथ किसी तरहका अस्यायी या स्थायी समझौता करनेका कानूनी हर्क नहीं है। पाकिस्तानकी रायमें हिन्द सरकारने यह कार्रवाओं करके "पाकिस्तानकी सीमाको साफ साफ छाँघा है और अस तरह अन्तरराष्ट्रीय कानून भग किया है।"

# युनियनमें प्रवेश

कल अखवारोंमें जौ बयान निकले हैं खनको देखते हुओ अिस मामलेमें न तो मुझे अन्तरराष्ट्रीय कानूनका भंग मालूस होता और न यूनियन सरकारकी रियासतपर कञ्जा करनेकी कोओ वात दिखाओ वेती। नहीं तक मै समझ सकता हूँ, जूनागढकी जनताकी तरफसे वहाँकी भारजी हक्तमतने जो आन्दोलन किया असमें मुझे कोओ गैरकानूनी न्त्रीज नहीं दिखाओं देती । यह जरूर है कि काठियानाडके राजाओंकी विनतीपर सारे काठियाबाडकी सलामतीके लिओ युनियन सरकारने अपनी भौजोंकी मदद मेनी । अिसलिओ मुझे अिस सारी कार्रवार्थामें कोओ गैरकान्त्रनीपन नहीं दिखाओं देता । अिसके खिलाफ जुनागढके दीवानने खुछे तौरपर अपनी राय बदलकर जो कुछ किया वह गैरकानूनी था। अिस सारे मामलेको मै भिस नजरसे देखता हूँ - जूनागढके नवाब साहबको अपनी प्रजाकी मंजरीके विना, जिसमें मुझे बताया गया है कि ८५ फी सदी हिन्दू हैं, पाकिस्तानमें शामिल होनेका कोश्री हक नहीं था । गिरनारका पवित्र पहाड और असके सारे मन्दिर जुनागढका अक हिस्सा हैं। असपर हिन्दुओंने बहुत पैसा खर्च किया है और सारे हिन्द्रस्तानसे हजारों यात्री गिरनारकी यात्राके किओ वहाँ जाते हैं। भाजाद हिन्दुस्तानमे सारे देशपर जनताका अधिकार है। असका जरासा भी हिस्सा खानगी तौरपर राजाओंका नहीं है। जनताके इस्टी वनकर ही ने अपना दावा कायम रख सकते हैं और असिएओ अन्हें अपने हरअेक कामके लिओ जनताके समर्थनका सबत पेश करना होगा। यह सच है कि अभी राजा नवाबोंने यह समझा नहीं है कि वे प्रजाके

ट्रस्टी और प्रतिनिधि हैं, बाँर यह भी मन हैं कि दृष्ट रियासतोंकी आप्रत प्रवासी ,होदनर ताकीकी रियासती प्रजान अभी नक यह नहीं समझा है कि अपने राजकी सच्ची मालिक नहीं हैं। टेश्नि अिममे मैंने द्वारा नताये गये खुस्लकी कीमत रम नहीं होती।

असलिओ अगर दो अपनिवेशोंभंने दिसी अपने गानिल होनेश किसीको कानूनी हक है, तो वह किसी साम रियासतकी प्रजाकों ही है। और अगर आरजी सरगर विसी भी हालतमें जनागण्डी रैयन्डी तमाअन्वगी नहीं करती, तो वह अन्यायसे रियामनपर रचना मरनेपालोंकी दोठी मात्र है और असे दोनों अपनिवेशों द्वारा निशास दिया जाना चाहिये । अगर कोओ राजा अपनी निजी गैनियतसे रिसी ख्रपनिवेशमें शामिल होता है, तो वह अपनिवेश दुनियाके मामने अग नीमको न्यायोचित सावित ऋरनेके लिओ सदा नहीं हो सकता । अस अध्में मेरा मत है कि जब तक यह सायित न हो जाय कि जनागदकी प्रजाने नवाबके पाकिस्तानमें शामिल होनेके फैसलेगर अपनी म्बार्तिकी मोहर लगा दी है, तब तक नवाब साहबका अस अपनिवेशमें शामिल होना शुरुसे ही बेयुनियाद है। जनागढ आखिर किम अपनिवेशमे शामिल हो, भिस मामलेमें शगवा खढ़ा होनेपर ससे सिर्फ सारी प्रजाकी रायरे ही अलमाया जा सकता है। यह काम ठीक तरहसे किया जाय और सुसमें नहीं भी हिंसाका या हिंसाके दिखावेका खपयोग न क्या जाय। पाकिस्तानकी सरकारने और अब जनागटके प्रधान मन्नीने मी जो रख अख्तियार किया है अससे अब अबीव हालत पैदा हो गर्आ है। पाकिस्तान और सब सरकारमेंसे कीन सही और कीन गलत शस्तेपर है, असका फैसला कीन करेगा? तलवारके जोरसे कीओ पैसला करनेकी वात सोची मी नहीं जा सक्ती । अकमात्र सम्मानपूर्ण तरीमा तो पर्चोंके जरिये फैसला करनेका है। देशमें बहतसे गैरतरफदार व्यक्ति मिल सक्ते हैं, और अगर सम्बन्धित पार्टियाँ हिन्दस्तानियोंको पन मुर्रेर करनेकी वातपर राजी न हो सकें. क्तो कमसे कम मुसे तो दुनियाके किसी भी हिस्सेके किसी गैरतरफदार आदमीके पंच चुने जानेपर कोभी अेतराज नहीं होगा ।

## काश्मीर और हैदरावाद

जो जुड मैने ज्नागढके वारेमें कहा है वही काश्मीर और हैदरावाद पर मी असी रूपमें लागू होता है। व तो काश्मीरके महाराजा साहव और व ट्रैदरागदके निजामको अपनी प्रजाकी सम्मतिके वगैर किसी मी खुपनिवेशमें शामिल होनेका अधिकार है। जहाँ तक मै जानता हूँ, यह बात काश्मीरके मामलेमें साफ कर दी गओ थी। अगर अकेले महाराजा स्पर्मे शामिल होना चाहते, तो मै खुनके असे कामका कभी समर्थन नहीं कर सकना था। सब सरकार काश्मीरको थोड़े समयके लिओ सधमे शामिल करनेपर सिर्फ असिलेओ राजी हुजी कि महाराजा और काश्मीर य जम्मूको जनताकी नुमाजिन्दगी करनेवाले शेख अन्दुला दोनों यह बात चाहते थे। शेख अन्दुल्ला अमालिओ सामने आये कि वे काश्मीर और जम्मूके सिर्फ मुसलमानोंके ही नहीं बल्कि सारी जनताके नुमाजिन्दे होनेका दावा करते हैं।

## काइमीरका विभाजन ?

मैंने यह कानाफूँची धुनी है कि काश्मीरको दो हिस्सोंमें बाँटा जा सकता है। अिनमेंसे जम्मू हिन्दुओंके हिस्से आयेगा और काश्मीर मुखलनानोंके हिस्से। मैं असी बाँटी हुआ बकादारी और हिन्दुस्तानकी रियासतोंके कभी हिस्सोंमें वाँटनेकी कल्पना नहीं कर सकता। असलिओ मुझे श्रुम्मीट है कि सारा हिन्दुस्तान समझदारीसे काम लेगा और कमसे कम श्रुन लाखों हिन्दुस्तानियोंके लिओ जो लाचार शरणायीं बननेके लिओ बाध्य हुओ हैं, तुरन्त ही अस गन्दी हालतको टाला आग्रगा।

सालमें जो गुहरारसे शुरू होनेराला है, आप और हिन्दुस्तान गुरी रंटेंगे और भगरान आपके दिलों को प्रकाशित करेगा, जिमसे आप आपमने सेक द्सरेकी और हिन्दुस्ताननी ही नहीं, बन्ति झुसके द्वारा सारी दुनियाकी सेरा कर सकें।

## ६३

15-11-180

#### विक्रम मवन

प्रार्थनाके बाद बोळते हुओ गाधीजांने नये वर्षके दिनका, जिसे

अन्होंने दीवालीका दिन कहा था, जिक्र किया !

हुन्होंने अस आम रिवाजकी तरफ श्रोताओं का प्यान राींचा कि नये सालके दिन लोग पहलेसे अच्छे काम करनेके लिओ पवित्र सरूर करते हैं ताकि वे दूसरी दीवाली मनानेका हक पा सकें। अस हुरस्वके मनानेका यह मतलब होगा कि अिममें हिस्मा लेनेवालोंने सफलताके साथ अपने सरूमोंपर अमल किया है।

# बुरी ताकतॉको जीतो

मुझे श्रुम्मीद है कि आप लोग आज अक बहुत यहा निर्चय करेंगे । वह यह है कि पाकिस्तान या हिन्दुस्तानी सपमें दूसरे लोग चाहे जो करें या न करें, लेकिन आप लोग तो मुसलमानोंके अच्छे दोस्त होनेका अपना सकल्प पूरा करेंगे । असना मतल्य यह है कि सालमर आप अपने मीतर रहनेवाली सुरी ताकतोको जीतेंगे और अच्छार्आके वेवता रामका राज अपने टिलॉपर कायम करेंगे।

मै आप लोगोंका ध्यान अस सचाअिकी तरफ खींचना चाहूँगा कि जो मी हर साल दीवालीपर जबरटस्त रोशनी की जाती हैं, मगर कल वरायेनाम रोशनी थी। यह अस अन्धविश्वासके कारण किया गया या कि सगर विलक्षक रोशनी नहीं की गओ, तो यह खुनके लिये पूरे साल अक दुरा शकुन रहेगा। मै असको अन्धविश्वास असिलिये कहता हूँ कि जब तक बाहरी रोशनी मीतरी रोशनीकी प्रकट निशानी नहीं है, तब तक वह चाहे जितनी चमकदार क्यों न हो, श्रुससे कोओ अच्छा मरसद पूरा नहीं हो सकता ।

# कांग्रेस अुल्लपर डटी रहेगी

असके याद गांधीजीको कल दिये गये अपने अस वादेकी याद आ गांधी कि वे कांग्रेस वर्किंग कमेटीकी तीन बैठकोंमें हुआ वर्चाओं के पारेमें कुछ कहंगे। अस विपयपर बोलते हुओ गांधीजीने कहा कि जो मी वर्किंग कमेटीने आगांभी ओ॰ आओ॰ सी॰ सी॰ की बैठकों पेश करने लिओ कोओ प्रस्ताव तो पास नहीं किया है फिर भी आपको यह बतलाते हुओ सुन्ने खुन्नी होती है कि वर्किंग कमेटीके मैम्बर और झुन्ने आगंकित किये गये खास लोग अस मामलेमें ओक राय थे कि जो कांग्रेस जन्मसे अभी तकके अपने साठ सालसे सूपरके जीवनमें पूरी तरह सामप्रदायिक मेलमिलापके लिओ काम करती रही है और मारी विकट परिस्थितियोंमें भी पूरे मेलमिलापका जिसका रैकार्ड कायम रहा है, वह अपने अस सिद्धान्तको नहीं छोडेगी। अस मामलेमें खुनको राय बिलकुल साफ श्री कि चाहे कांग्रेस किसी समय अल्पसंख्यामें ही क्यों न रह जाय, फिर भी वह मौजूदा पागलपनके सामने छुकनेके बनाय खुनीसे खुस अविनपरीक्षाका सामना करेगी।

## धर्ममें दबावकी गुंजालिश नहीं

कांग्रेसके छित्रे कैंसी आजादीजा कोसी महत्त्व नहीं जिसमें नाति या वर्मके मेदको भूलकर सबके साथ बराबरीका बरताव न किया जाय। दूसरे शब्दोंमें, कांग्रेस और कांग्रेसकी नुमाओन्दगी करनेवाकी किसी मी मरकारको पूरी तरह छोकशाही और जनप्रिय संस्था बने रहना चाहिये और हर आदमीको निना किसी सरकारी दस्तन्दाजीके वह धर्म पाछनेकी आजादी देनी चाहिये, जो असे सबसे अच्छा लगता हो। ओक ही राजमें ओक ही झण्डेके नीचे पूरी वफादारीसे रहनेवाळे छोगोंमें बहुत ज्यादा समानता होती है। आदमी आदमीके बीच अतनी समानता होती हैं कि वर्मके नामपर अनके बीच लडाओ होते देखकर ताज्जुन होता है। जो धर्म या सिद्धान्त दसरों हो जेफ ही सरदना आचरण करने है छिमे दवाता है, वह केउल नामका धर्म है, क्योंकि सच्चे धर्ममें दमाने निर्मे. कोशी जगह नहीं होती रेज़ो काम द्वापसे किया जाता है वह ज्यारी दिनों तर नहीं दिस्ता अदाह किसी ने किही दिन जरूर मिट जीयगा। आपको अस बातरा गर्ने होना चाहिये — फिर मरे जाप रामेलने चवन्ती-मेम्बर हों या न हों — कि आपके बीच अंक केंगी नेम्पा है तिसके मकायरेंगे देशकी होजी धंस्था नहीं ठटर महनी, जो मनहपी हकुमत बननेसे नफरत परती हैं, और जिपने हमेगा अम अन्लमें विस्वास किया है कि असकी रहपनाका राज लोरकाहीरो माननेवाला और मजहरी हक्सतसे दर रहनेपाला होना चाहिये और अस राजको बनानेबारे अलग अलग अंगोंमें परा मेल और नमन्त्रय होना चाहिये। याप्रेम किम असलमें सिर्फ विश्वास ही नहीं परती, अमपर हमेगा अमल मी करती है। जन में अिस बातपर विचार करना है कि युनियनमें संसलमानोंकी किननी बरी हालत है. किम तरह बहुतमा जगहोंमें अन्हें मामूली जीवन विताना भी मुदिक्त हो गया है और किस तरह वे यूनियनसे लगातार पाकिस्तान भाग रहे हैं. तो मझे ताज्जब होता है कि अनी हालत पैदा करनेवाले लोग क्या कभी बाग्रेसफे लिओ अिज्जतको चोज हो सक्ते हैं ? अमिलिओ मुखे शुम्मीद है कि आजसे ग्ररू होनेवाले सालमें हिन्दू और सिक्स असा यरताव करेंगे कि यूनियनम हर मुसलमान, फिर वह लड़ना हो या लड़की, यह समसने लगे कि वह वहेरी वहे हिन्दू या सिक्खकी तरह हाँ सुरक्षित और भाजाद है।

# कांग्रेस महासमितिकी वैठक

कांप्रेस महासमितिकी बैठक अगले ज्ञानिवारको होगी । मुद्दे आधा है कि शुसके मेम्बर असे ठहराव पास करेंगे, जो कांग्रेसकी सबसे अच्छी परम्पराओं के लायक होंगे और देशके गरीब-अमीर, राजा और किसान सारे लोगांका हित करनेवाले होंगे । सिर्फ तभी कांग्रेस हिन्दुस्तानके नाम और गौरयको कायम रस्त मकेगी, जिनके लिओ वह जिम्मेदार रही है। वह नाम और वह गौरत हिन्दुस्तानकी दुनियाके सारे बोषित राष्ट्रोंके इसे और जिज्जतका रक्षक जनायेगा।

६४

98-99-180

# रामनाम सबसे वडा ह

आत शामके भजनको ही गाधीतीने अपनी चर्चाका विषय बनावे हुओ क्रा, जब में आगानान महलमें, जिसे मुद्दे, देवी सरोजिनी नायह, नीरानेन और महादेवभाओंको बन्द रखनेके लिओ कैदसानेका रूप दे दिया गया था, सुपनान कर रहा था, तब अिम भजनने मुझपर अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ में सुपनानक कारणोंमें नहीं जाना चाहता।

असके बारेमें में सिर्फ जितना ही रहना चाहता है कि अन जिक्कीस दिनों तक में जो टिका रहा, असकी वजह वह पानी नहीं था, जो मै पीना या, न वह मन्तरेका रस ही था जो कुछ दिनों तक मेने लिया या । जो मेरी असाधारण डॉक्टरी देखरेख हो रही थी, वह भी श्रुसका कारण नहीं थी । मगर मैंने अपने भगवानको जिमे में राम कहता हैं. अपने दिलमें यमा रखा था असी वजहसे में टिका रहा। में अस भजनकी लकीरोपर जिनना मोहित हो गया था कि नैने सम्बन्धित लोगोंसे कहा कि वे ताएके जरिये भजनके ठीक ठीक शब्द मेजें, जिन्हें में श्रुस वन्त भूल गरा था । मुझे जवायी तारसे जब वह पूरा भजन मिला, तो बड़ी पुशी हुआ। भजनका भाव यह है कि रामनाम ही सब कुछ है और श्रमके सामने दूसरे देवताओंका कोओ महत्त्व नहीं है। अपने जीवनकी यह अपरेशभरी कहानी में आप छोगोंको जिसलिये सुनाना चाहता हूँ कि अगरे दिन यानी शनिवारको नभी दिल्लीमें अे॰ आभी॰ सी॰ सी॰ का जो महत्त्वपूर्ण अधिवेशन होनेवाला है खुसमे खुसके मेम्बर अपने दिलोंने भगवानको स्यक्त सारे विचार और सारी चर्चानें करें। वह श्वन्हें करना ही होगा. क्योंकि वे कांग्रेसियोंके नुमाओन्दे हैं। और अिसलिये

अगर अनके मुखिया मधेसी अपने दिलोंने भगवानके धनाव दीतानको रखते हे, तो ने मधेमके प्रति वफादार नहीं हैं।

#### धरणार्थियोका सीटना

के भागी। सी। सी। के मामने रते जानेत्राले प्रस्तानीपर वर्षित वसेटीने परे तीन घण्टों तक चर्चा की । चर्चीन यह मनाल श्रुठा कि किम सरह असा बाताबरण पैदा रिया जाय, जिससे सारे हिन्दू और सिक्य पारणार्थी जिज्जत और हिफाजतके साथ पाँधम पजारमें अपने अपने घरोंको लाँटाये जा सर्हे । वे क्षिम नतीजेपर पहेँचे कि बराओ पाकिस्तानसे ही ग्रह हुआ। नगर खन्होंने यह भी महस्य निया कि जय बड़े पैमानेपर श्रम बुराओकी नरल की गओ और हिन्टुओं और सिक्रोंने पूर्व पताय और श्रुसने नजवीरने युनियनके हिस्नोंमें भवजर बढ़दे लिये. तो बराओंकी शरआत करनेजा बढ़ सवाल फीरा पह गया । अगर के॰ आऔ॰ सी॰ सी॰ विश्वासके साथ यह यह सकती कि जहाँ तक यूनियनका सम्यन्थ हैं, पागलपनके दिन बीत गये और युनियनके अक सिरेसे इसरे सिरे तक सब लोग समझदार धन गये हैं, तो पूरे विश्वासके साथ यह भी कह सक्ती थी कि पाकिस्तान डोभिनियनको हिन्द और सिक्स दारणार्थियोंको खिरुजत और परी हिणाजतके साथ अपने यहाँ वापस युलानेके लिओ लाचार होना पडेगा । यह हालत मिर्फ तभी पैदा की जा सकती है, जब आप लोग और दूसरे हिन्द और सिक्ख रावण या शैतानके बदले राम यानी भगवानको अपने दिलोंने बसा लें। क्योंकि जब आप जैतानको अपने दिलांसे हटा देंगे और आजके पागलपनको छोड़ देंगे, तब हरअेछ मुसलमान बच्चा सी यहाँ खुतनी ही आवादीसे घुमफिर सकेंगा, जितनी आवादीसे केंक्र हिन्दू या विकला बच्चा घूमता है । अिसमें मुझे कोओ शक नहीं कि तब जो मुसलमान शरणार्थी लाचार होकर अपने घर छोड़ गये हैं, वे खुकीसे लौटेंने और तव हरअेक हिन्दू और सिक्ल शरणार्थीके हिफाजत और अज्जतके साथ पाक्स्तानमें अपने घर छोटनेका रास्ता साफ हो जायगा।

क्या मेरे शब्द आप लोगोंके दिलोंमें गूँव सकेंगे और के॰ आसी॰ सी॰ सी॰ समसदारी और अन्साफमरा फैसला कर सकेगी ?

# राष्ट्रका पिता?

अपना माषण श्रुरु करते हुने गांघीजीने कहा कि मै मानता हूँ कि आप लोग स्वभावत यह ख्रम्मीद करेंगे कि दोपहरको झे॰ आसी॰ सी॰सी॰की वैठक्म मेने जो कुछ कहा है, वह आप छोगोंको वतलांखू । मगर मेरी श्वरे दोहरानेकी अच्छा नहीं होती। दरअसल मैने वहाँपर वही बात वहीं थी जो मै आप लोगोंको जितने दिनोंसे कहता आ रहा हैं । अगर सुहे पूरी आमानदारीसे राष्ट्रका पिता कहा जाता है, तो वह सिर्फ असी अर्थमें सच है कि सन् १९१५ में मेरे दक्षिण अफीकासे छौटनेके बाद कापेसका जो स्वरूप बना असके वनानेमें मेरा वटा द्वाय था। असका मतलब यह है कि देशपर मेरा बड़ा असर था। मगर आज मै जैसे असरका दावा नहीं कर सकता । अससे मुझे चिन्ता नहीं है — कमसे कम वह होनी नहीं चाहिये। सबको सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहिये और नतीलेको सगवानके हाथोंमें छोड़ देना चाहिये । सगवानकी सर्जीके वगैर कुछ भी नहीं होता। हमारा फर्ज सिर्फ कोशिश करना है। असिखिये मै तो ओ॰ आसी॰ सी॰ सी॰की बैठकमें अस फर्चको ध्यानमें रखकर गया था कि अगर वैठककी कार्रवाओं छूरू होनेसे पहले मेम्बरोंसे कुछ कहनेकी मुझे अज्ञाजत मिल गओ, तो मैं खुनके सामने वह बात रख दूँगा जिसे में सच मानता हैं।

# कण्ट्रोल नुकसानदेह हैं

आप छोगोंसे मै कण्ट्रोळके वारेमें कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि मै अे॰ आओ॰ सी॰ सी॰की वैठकमें मौजूदा अहस्थित रखनेवाले दूसरे मामर्लोपर ज्यादा देर तुक गेळा, अिसल्लिये कण्ट्रोळके बारेमें सिर्फ भिणारा भर कर सका।

# रामपुर स्टेट-तब और अव

भजनके भावको रोजानाकी जिन्दगीपर लागू करते हुओ गाधीजी रामपुर स्टेटकी चर्चा करने लगे। अन्होंने कहा कि अस स्टेटके शासक मुसलमान हैं, मगर अिसका यह मतलव नहीं है कि वह अेक मस्लिम स्टेट हैं। कभी साल पहले मरहूम अलीमाओ मुझे वहाँ के गये थे और मै वहाँ अनके घरमें ठहरा था। मुझे अस समयके नवाव साहवसे भी भिलनेका मौका मिला था, क्योंकि वे श्रुस जमानेके मगहर राष्ट्रीय ससलमान मरहम हकीम साहब अञमलखान और मरहम डॉक्टर अन्सारीके दोस्त थे। तव वहाँ हिन्दू और मुसलमान आजसे ज्यादा शान्ति और मेलजोलसे रहते थे । मगर पिछळे अितवारको जो हिन्द दोस्त वहाँसे मुझे मिलनेके लिओ आये थे, अन्होंने दूसरी ही कहानी सनाओं । अन्होंने कहा कि वह स्टेट हिन्दस्तानी संघमें तो शामिल हो गओ है, लेकिन मुस्लिम लीगका छलकपटमरा असर वहाँ है। अगर वहीं अन रुकावट होती, तो खसपर आसानीसे कावू पाया जा सकता था। मगर वहाँ हिन्दू महासभा भी है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघके आदिमयोंसे मदद मिलती है. जिनकी अच्छा यह है कि सारे मसलमानोको हिन्दस्तानी सबसे निकाल दिया जाय ।

### सत्याग्रह — सबसे बढा हथियार

सवाल यह है कि जो काग्रेसजन अपने काग्रेसके मकसदके प्रति वफादार हैं, वे अपनी हालत कैसे अच्छी बनावें र क्या वे सफलताकी आवासे सल्यामह कर सकते हैं र यह जानकर खुन लोगोंको खुगी हुआ कि काग्रेस महासमिति काग्रेसके मकसदपर मजबूतीसे जमी हुआ है और असे हिन्दुस्तानके बननेसे अिन्कार करती है, जिसमें सिर्फ हिन्दू ही मालिकोंकी तरह रह सकें। काग्रेसके खुस्ल और मकसद अितने खुदार हैं कि खुसमें देशकी सारी जातियाँ गामिल हो जाती हैं। खुसमें ओछी साम्प्रदायिकताके लिये कोशी जगह नहीं है। वह सियासी संस्थाओंने सबसे पुरानी है। लोगोंकी सिवा ही खुसका अेकमान आदर्श है। ये० आशी० सी० सी० में जी कुछ हो रहा है, खुससे रानपुरके नामेरियोंको अपनी लड़ाओंके लिओ वल मिला है। फिर मी, असके बारेमें वे मेरी राय चाहते थे। नेने कहा कि ने आरके वहींकी हालत नहीं जानता, अिसलिओ कोशी नियम तो नहीं बना सम्या। न मुझे श्रुन चन बातोंका अध्यान न्दनेना समय है। देकिन अितना तो में विश्वासके साथ यह नजता हैं कि मत्यानह, दुनियामें मबसे वहीं ताक्त है, जिसके सामने आपका बताया हुआ निरोधी नगठन लम्बे समय तक टिक नहीं सकता।

### सत्याग्रहका अर्थ

आजन्स हथियारवन्द या दूसरी तरहके क्षिपी मी विरोधको सत्याप्रहका नाम देना अक फेशन-सा हो गया है। असने समानको जुक्सान होता है। असिलिओ अगर आप कोग मत्याप्रहक पूरे अर्थनो समझ हैं और यह जान कें कि सत्य और प्रेमके रपमें जीताजागता मगवान सत्याप्रहींके साथ रहता है, तो आपको यह माननेमें की और संकोच नहीं होगा कि सत्याप्रहएर को भी विजय नहीं पा सक्ना। हिन्दू महासमा और राष्ट्रीय स्वयसेवक-संघके वारेमें मुझे जो कहना पहा है अत्य मुझे हु स है। अस बारेमें मुझे अपनी यलती जानकर खरी होगी। में राष्ट्रीय स्वयसेवक-संघके मुखियासे मिला हूँ। मैं अस समझी अंक बैठनमें मां गामिल हुआ या। तबसे मुझे असकी बैठकमें जानेके लिओ डांटा जाता रहा है और मेरे पास राष्ट्रीय स्वयसेवक-मनके बारेमें विकायतोंके कभी स्वत आये हैं।

# अफीकाके वारेमें हिन्दू-सुस्लिम क्षेक हैं

शिषके बाद गांधीजीने कहा, जो भी हम सब अपने देशमें साम्प्रदायिक सगरेकी आगको बुसानेमें छगे हैं, तो भी हमें हिन्दुस्तानके बाहर रहनेवाले अपने मालियोंको नहीं भूलना चाहिये। आप जानते हैं कि सरुक राष्ट्र-स्वष्के सामने हमारा हिन्दुस्तानी प्रतिनिधिमण्डल दक्षिण अप्रीत्राके हिन्दुस्तानियोंके अधिकारोंके लिओ कितनी बहादुरी और अनेक्ताले लढ़ रहा है। साप सब श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डितको जानते हैं। वह हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डलकी मुखिया असिहोंडो

नहीं हैं कि पण्डित जवाहरलालकी वहन हैं, बल्कि अिसलिओ हैं कि वह अिसके लायक हैं और अपना काम होशियारीसे करती हैं। अनके साथ वह अच्छे अच्छे लोग हैं और वे सब ओक रायसे वहाँ बोलते हैं । महो सबसे वही ज़शी जफरल्ला साहब और अस्पहानी साहबके मापणोंसे हुआ, जो आजके अखवारोंम छपे हैं। झन्होंने सत्रक्त राष्ट्र-सपके लोगोंके सामने साफ साफ शब्दोंने यह कह दिया कि दक्षिण अफ्रीकार्में हिन्द्रस्तानियोंके माथ वही बरताव नहीं किया जाता जो गोरोंके माथ किया जाता है। वहाँ अनकी बेअिज्जती की जाती है और अनके साथ अछतोंकी तरह बरताव करके अनका बहिष्कार किया जाता है। यह सच है कि दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानी कगाल और भखे नहीं है । डेकिन आदनी चिर्फ रोटीसे तो नहीं जी सरता । मानव अधिकारोके मामने पैसा तो कोओ चीज नहीं है। और ये हक दक्षिण अफ्रीकाकी नरकार हिन्दस्तानियोंको नहीं देती । हिन्दस्तानके हिन्दू और सुसलमान विदेशोंमें रहनेवाले हिन्दस्तानियोंके सवालांपर दो राय नहीं है । अिससे सावित होता है कि दो राष्ट्रोका अस्क गलत है। अससे मैंने जो मदक सीखा है, और आप लोगोंको मेरे कहनेसे जो सबक सीयना चाहिये, व्ह यह है कि दुनियामे प्रेम सबसे अूँची चीन हैं। अगर हिन्दस्तानके बाहर हिन्दू और सुसलमान श्रेक आवाजसे बोल सकते हैं. तो यहाँ भी ने जरार कैसा कर सकते हैं. गर्त यह है कि अनके दिलोंमें प्रेम हो। गलती अिन्सानसे होती ही है। लेकिन अपनी गलतियोंको सुधारना भी अिन्सानके स्त्रभावमें है। माफ करना और भल जाना हमेशा सम्भव है। अगर आज हम जैसा कर सके और बाहरकी तरह हिन्दुस्तानमें मी अक आवाजसे बोल सके. तो हम आजकी सुसीवतोंसे पार हो नायेंगे। नहीं तक दक्षिण अफ्रीकाका सम्बन्ध हैं, मुझे आबा है कि वहाँकी सरकार और वहाँके गोरे अस बातसे फायदा झठायेंगे जो अस मामलेमें मणहर हिन्द और मुसलमान अेक रायसे और साफ साफ कह रहे हैं।

# हिन्दुस्तान और दक्षिण अफ्रीका

इत में रानपुर और अपने खुन देशमाञियों वि वारेने बोला या.

वो दक्षिण अर्प्रश्नमें हूँ । मुझे लगता है कि आज मुझे दूतरे विषय
पर ज्यादा खलर कहना चाहिये। मैं टक्षिण अर्प्प्रश्नमें १८९३ है
१९९४ तक करीन बीन बरस रहा हूँ । खुन लन्ने अरलेने जब कि
मेरा जीवन यन रहा था, शायद अक ही साल में बाहर रहा हो मूंगा।
खुन दरिनयान में लिके हिन्दुस्तानियों के ही नहीं घरिक खुन गोरे लोगों के
गहरे सन्वन्थमें भी लाया, जो हिन्दुस्तानियों से खुन बढ़े देशमें आवर
बस गये हैं । तबसे अब तक अगर दिलिय अर्प्प्रश्न आगे बढ़ा है, तो
हिन्दुस्तानने दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की है । जो कल तक
असम्भव मण्ड्न होता था वह आज बन गया है। यहाँ खुनके कार्रामि
जाने आवश्यश्ना नहीं । आज इकीक्ष्रत यह है कि हिन्दुस्तान बिटिश
काननवेश्य (राष्ट्रसन्त्ह) में आ गया है । बनी खुनम दरजा बिलकुल
वही है, जो दिलिय अफीसाना है । क्या ओक खुर्मनवेशक लोगोंको
दूनरे खुपनिवेशके गुलान माना जाना चाहिये ? अेक ओशियायी राष्ट्र आज
बिटिश राष्ट्रसन्त्रहने पहली दक्ता सब सटस्योंकी नरजीसे गामिल होता है ।

# राष्ट्रसमृहमें हिन्दुस्तान

अब देखिये कि आरंखियांके शासक काँ० श्रेस॰ पी० बर्नाईने हिन्दुस्तानके ब्रिटिश राष्ट्रसन्हर्ने शामिल होतेके पाँच दिन बाद उरवन्की नेटाल शिण्डियन क्षेत्रसको क्या सन्देश श्रेता था । अन्होंने लिखा था

" नचोंकि आप नये खुपान्वेशोंको नटी आजारीका दिन मना रहे हैं, जो आपके विचारते हिन्दुस्तानके अितिहासमें बढा दिन है, अिसिटिंगे में आशा करता हैं कि दक्षिण अमीकाके सब हिन्दुस्तानी अपने क्षाप नये झुपनिवेशोंमें चले जायँगे और वहाँ आकर झुस सन्देशका प्रचार करेंगे जो झुन्हे दक्षिण अफीकामें सिखाया गया है, यानी वहाँ जाकर वे लोगोंको शान्ति और व्यवस्थासे रहना और झुन मजहवी झगड़ोंसे बचना सिखावेंगे जिनकी वजहसे आज हिन्दुस्तानमें हजारों लोग मारे जा रहे हैं।"

#### रंगद्वेष

यह वात च्यान- देने लायक है । डॉ॰ वर्नाईकी अस गतसे साफ माछम होता है कि खुन्हें विसमें जक है कि हिन्दुस्तानके त्रिटिश राष्ट्रसमृहुमें शामिल होनेका दिन क्वा दिन था। और फिर वे नेटाल काप्रेसको यह यिनमॉगी सलाह देते हैं कि "दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दस्तानियोंको हिन्दस्तान चले जाना चाहिये और वहाँ हास सन्देशका प्रचार करना चाहिये जो श्वन्हें दक्षिण अफ्रीकार्में सिखाया गया था, यानी शान्ति और जन्तसे रहना और मजहवी दंगोंसे वचना।" मुझे वबा डर है कि दक्षिण अफ्रीकाका औसत गोरा आदमी हिन्दस्तानके बारेमें शिसी तरह सोचता है। शिसीलिओ वहाँ हमारे देशवासियोंके रास्तेमें तरह तरहके अबंगे छगाये जाते हैं ! अनका दोष यही है कि वे अधियाके हैं और अनका रग काला है। मे दक्षिण अफ्रीकाके सबसे आला बरोपियन लोगोंसे यह प्रार्थना करता हूँ कि वे अशियाके खिलाफ और काळे खाके खिलाफ अपनी अिस द्वेषभरी मावनापर फिर विचार करें और असे सुधारें । अनके बीच अफीकाके हिन्नयोंकी बहत वडी सावादी पढ़ी है। कुछ बातोंमें हिकासोंके साथ ओज़ियावालोंसे सी बदतर बरताव किया जाता है। मै वहाँ जाकर वस जानेवाले युरोपियनोंसे जोर देकर यह कहंगा कि वे जमानेको पहचाने । या तो अनका यह रंगद्वेष विलक्षल गलत है. या फिर अप्रेजों और ब्रिटिश कामनवेल्यके दसरे मेम्बरोंने अधियायी देशोंको कामनवेल्यके मेम्बर बनाकर असी गलती की है जो माफ नहीं की जा सकती। वर्माको आजादी मिलने ही वाली है। और लका भी जल्दी ही राष्ट्रसमृहका मेम्बर वन जायगा। चैकिन असका मतलब क्या है <sup>2</sup> मुझे सिखाया गया है कि राष्ट्र-समृहका मेम्बर होना आजादीसे बढकर नहीं तो कमसे कम असके

बरावर तो है ही । अनि आजाद हुकूमतोंके जिम्मेदार मर्द और भौरतोंको अस वातपर अच्छी तरह विचार करना होगा कि आजाठी छेनेके बाद वे क्या करेंगे ? आज बहुतसी आजाद हुकूमतें बनानेका आन्दोलन चल रहा है । यह अपने आपमें खुचित और अच्छी चीन है । लेकिन क्या असका अन्त यह होगा कि अक लड़ाओं और होगी, जो शायद पिछली दो लड़ाअगोंसे ज्यादा भयानक होगी? या असन नतीजा, जैसा कि होना चाहिये, यह होगा, कि मनुष्य जातिका प्रेम और भाओचारा बढेगा?

# अन्सान जैसा सोचता हे बंसा वनता है

"अन्सान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है।" सयाने आदिमियोंका तजरबा जिस सचाजीका सवृत देता है। जिस तरह दुनिया वैसी ही बनती है जैसे कि झुसके सयाने आदमी सोचते हैं। जेक फालतू विचार कोओ विचार ही नहीं होता। अगर हम कहें कि दुनिया मूर्ज जनताकी चालके मुताबिक बनेगी, तो बड़ी भूल होगी। वह कभी सोच नहीं सकती — वह तो भेड़की तरह पीछे पीछे चलती है। आजादीका मतलब होना चाहिये जनताका राज। जननाके राजका मतलब यह है कि हर आदमीको युद्धि पानेका मौका मिले। बुद्धि और हकीकतोंकी जानकारी ये दो अलग अलग चीजें हैं। दक्षिण अम्प्रकाम जैसे काविल सिपाही हैं — जो खुतने ही काविल किसान मी हैं — वैसे ही बहुतसे बुद्धिमान मर्व और औरतें भी हैं। अगर वे लोग अपनी 'शक्ति घटानेवाले बातावरणसे कुँचे न छुठे और अगर शुन्होंने जिस दु खदायी समस्यापर कि गोरे लोग सबसे सुँचे हैं, अपने देशको ठीक रास्ता नहीं दिखलाया, तो दुनियाके लिओ यह बदे दु खदी धात होगी। क्या यह खेल खेलते खेलते लोग अब थक नहीं गये हैं 2

#### जनताकी आवाज

मै आपको थोड़ी देर ऑर रोकूँगा, ताकि कण्ड्रोलके सवालपर आपसे कुछ कहूँ। जिस सवालपर आजकल ख्व बहस हो रही है। क्या झुन पण्डितोंके शोरमें, जो कण्ड्रोलके बारेमें सब कुछ जाननेका दावा करते हैं, जनताकी आवाज इव जायगी? हमारे मंत्री, जो कि जनतामें से सुने गये हैं और जनताके हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि अन दफ्तरी माहिरोंने सिवेल नाफरमानीके दक्त अन्हें कितना वहा नुक्तमान पहुँचाया है। कितना अच्छा हो, अगर वे आज अिन माहिरोंकी बात सुननेके बजाय जनताकी आवाजको सुनें। अन दिनों अिन माहिरोंकी पूरी ब्रज्जांसी हुकुमत की थी। क्या आज भी अन्हें कैमा ही करना चाहिये? क्या लोगोंको गलतियाँ करने और अनसे मचक लेनेंगा को भी मौका नहीं दिया जायगा? क्या मंत्री यह नहीं जानते कि अन अदाहरणोंनेंने, जिन्हें में नीचे हे रहा हूँ, अगर किसी केम्में क्यूनेल हटानेसे जनतामें सुक्तमान पहुँचे, तो वे अितनी ताकत रखते हैं कि अनपर फिरसे प्र्यूनेल लगा सकते हैं?

फण्ट्रोलंकी जो फेहरिस्त मेरे सामने हैं श्रुससे मेरे-जैया साटा आवमी तो हैरान हो जाता है। श्रुनमेंसे कुछमे अच्छाओं हो सकती हैं। में तो सिर्फ अितना ही कहता हूँ कि अगर अण्ट्रोलंकी साक्षित्य नामकी कोओं चीज है, तो श्रुसे रुण्डे दिलसे जॉचना होगा। श्रुसके बाद लोगोकों असे बातकी तालीम देनी होगी कि आम कण्ट्रोलका क्या मनलय हैं और जास सास चीजापरके कण्ट्रोलका क्या अर्थ हैं। जो फेहरिस्त मुद्रो मिनी हैं श्रुसकी सचाअधि जाँच किये वगैर, श्रुसमेसे कुछ नमूने निनालकर नीचे देता हूँ अक्यचंजपर, रुपया लगानेपर, अपिटल अन्द्योरेन्यपर, वेंहोकी शामाओं खोलनेपर, अन्द्योरेन्यमें पैसा लगानेपर, मुनकके बाहर जाने और अन्यर आनेवाली हर किस्मकी चीजोंपर, अनाजपर, चीनीपर, गुक, गुका और प्रवंतपर, बनस्पतिपर, कपदेपर जिससे गरम कपदा मी जामिल हैं, पायर अन्कांक्लपर, पेट्रोल और निष्टीके तेलपर, कागजपर, चीनेण्टपर, फीलादपर, ओटरपर, सेगानीजपर, करे स्थेलेपर, हलाओपर, मिट्रीकर, क्राव्यरर, हलाओपर, मिट्रीकर, क्राव्यरर, हलाओपर, मिट्रीकरी, वीपलेपर, क्राव्यरर, सीनेण्टपर, फीलादपर, ओटरपर, सेगानीजपर, करे स्थेलेपर, हलाओपर, मिट्रीकरी, वीपलेपर, हलाओपर, मिट्रीकरी, वीपलेपर, हलाओपर, मिट्रीकरी, वीपलेपर, क्राव्यरर, क्राव्यर्गर, क्राव्यरर, क्राव्यर्गर, क्राव्यर्गर, क्राव्यंत्रर, क्

## अखिल भारतीय कांग्रेस क्रमेटीक प्रस्ताय

आज शानको प्रार्थनानमाके मामने बोलते हुओ गाधीनीने आगिक भारत कांग्रेस क्मेरी द्वारा पास क्रिये गये प्रस्तावोशा जिक किना । हुन्होंने क्हा कि खुनमेंसे ज्यादानर प्रस्ताद क्षेत्रे हैं, जिनमें जननासे और माथ हैं। केन्द्रीय और प्रान्तीय मरकारोंसे भी कुछ फर्च अहा श्लोकी आणा की गभी हैं।

## हिन्दु-मुस्लिमोर्च आपमी सम्यन्ध

अस तरह मुख्य प्रस्तावमें हर गैरमुस्लिम नागरितसे आधा की गओं हैं कि वह हर मुसलमान नागरितमें मुचित बरतान करें, जिससे वह हिन्दुस्तानके किसी मी हिस्सेमें अपनी जान और मालकी पूरी सलामती अनुभव कर सके । मुसमें यह भी आमा जाहिर की गओं हैं कि सरनार और जनता असा काम करेगी जिससे मारे मुमलमान करणार्थी, जो लाचार होन्दर अपने घर छोड़ गये हैं, लौट आवं और अपने अपने धन्ये किर शहर कर दें । असकी सच्ची परीक्षा यह हैं कि घरणार्थियोंके जो जत्ये पाकिस्तानकी तरफ पैदल बट रहे हैं, वे बानावरणमें मैसा फर्क अनुभव करने लगें कि पाकिस्तान जानेके बजाय अपने घरोंकी तरफ लौट पकें । मुसे यह महते हुओ एशी होती हैं कि जो जत्या गुसर्गाव जिल्ले खाना हुआ या मुमके कुछ आदमी अपने घरोंको लौट रहें । अगर जनता सही बरताव करें, तो मुसे पूरी मुम्मीर हैं कि पूरा जत्या अपने घर लौट आयेगा।

पानीपतके मुसलमानीका मामला

गाधीजीने कहा, मुझे खबर मिली है कि पानीपतके मुसलनार्नीका मामला कुछ कुछ गुढ़गाँवके जस्येके डगका है । अगर रेलगाडीका वन्दोवस्त हो सके, तो वहाँके मुसलमान लानार होकर पाकिस्तान चले जायँ। पिछली बार जब मै पानीपत गया था, तब मुझसे कहा गया था कि वहाँका अेक फिरका दूसरेके लिये मददगार है, विसिल्ये पानीपतका कोशी भी हिन्दू नहीं चाहता कि मुसलमान अपने घर छोड़ें। वहाँके मुसलमान अपने घर छोड़ें। वहाँके मुसलमान अपने घर छोड़ें। वहाँके मुसलमान कुशल कारीगर हैं और हिन्दू लोग व्यापारी हैं, जो ज्यादातर अपने मालके लिये मुसलमान पनोसियोंपर निर्भर रहते हैं। मगर बहुतसे शरणार्थियोंके आनेसे अन्तर शहते हैं। मगर बहुतसे शरणार्थियोंके आनेसे अन्तर शहते हैं। मगर बहुतसे शरणार्थियोंका मालिक कार्यों हिन्दुओंके क्लमें होनेनाला परिवर्तन, जो मेरे पानीपतक दौरेके बाद बहाँके शरणार्थियोंदारा मुस्लिम घरोंपर कव्जा करनेके रूपमें दिखाओं देता है, और वहाँके मुसलमानोंकी हिनरतकी बात समझमें नहीं जाती। यह सब आखल भारतीय काग्रेस कमेटीके अस प्रस्तावके शब्दों और अर्थसे श्रुन्टा है जिसका मैने जिक किया है। मुझे लगता है कि मै पानीपत जाकर रहूँ और वहाँकी वदली हुओ हालतकी खुद जाँच करूँ।

## कण्टोळ हटनेपर लोगोंसे अपेक्षा

निश्वी तरह गांधीजीने कभी तरहके कण्ट्रोलों के बारेमे भे॰ आभी॰ सी॰ में पास किये गये ठहरावकी चर्चा की । श्रुन्होंने कहा, जब तक देशमें अनाजकी तंगीकी भावना बनी रहेगी, तब तक हिन्दुस्तानके हर अमीर और गरीब नागरिकसे यह अपेक्षा रखी बायगी कि वह जरूरतसे ज्यादा अनाज काममें न ले। जब कण्ट्रोल हटा दिया नायगा, तब स्वभावसे यह आशा की जायगी कि अनाज पैदा करनेवाले अपनी भरजीसे अनाज जमा करना छोड़ देंगे और जनताको ठीक दामोंपर अपने पासका अनाज और दाले देंगे। अनाज वेचनेवालोंसे यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे अकसा और श्रुवित मुनाफा लेकर सस्तेसे सस्ते हामोंमें अनाज वेचनेका ज्यादा खयाल रखेंगे! और सरकारसे यह श्रुम्मीद रखी जायगी कि वह अनाजके कण्ट्रोलको धीरे धीरे क्षीला करेगी और अन्तमें जल्वीसे जल्वी श्रुसे हटा देगी।

यही बात, छेकिन ज्यादा जोरसे, कपड़ेके कण्ट्रोलपर भी लागू होती. है । लेकिन अस बारेमें सुझे जो बात कही गओ है, वह सबसे ज्यादा वैचैन करनेवाली है। यानी, मुझे यह बताया गया है कि अे॰ आभी॰ सी॰ सी॰ के मेम्बर, जिन्होंने अिन ठहरावोंके लिओ वोट दिये हैं, खर ही अपने फर्जके प्रति वफादार नहीं हैं। मुझे आशा है कि यह स्चना विलक्षल बेबुनियाद है। अगर मेरी यह आशा सच हो, तो अिसमें कोओ शक नहीं कि जनताके अितने प्रतिनिधि लोगोंके वरतावमें जरूर कैसा अच्छा फेरफार कर सकेंगे, जिससे १५ अगस्त और असक कुछ दिन बाद तक दुनियामें हिन्दुस्तावकी ओ साख और अिज्जत थी, बह फिरसे कायम हो जाय।

६९

14-11-180

## शर्मनाक दृश्य

भाज शासको प्रार्थनासमानें सायण करते हुओ गाधीजीने कहा, क्ल जानको मैंने हिन्द्-सुरिलम सम्बन्धिक वारेमें पास किये गये अे॰ आशी॰ सी॰ सी॰ के सास उदरावका जिक किया था। छेक्नि झाल ही सुहो मिसाल देकर आपसे यह कहना पकता है कि दिल्लीमें झुस उहरावको कैसे वेकार बनाया वा रहा है। मुझे अिस बातकी क्ल्पना भी नहीं भी कि जिस जामको में जनताके बरतावके बारेमें अपना शक जाहिर कर रहा था, झुसी शामको पुरानी दिल्लीके केन्द्रमें झुसे सब सावित करके दिखाया जायगा। क्ल रात मुझसे कहा गया वि चाँदनी चौककी अेक मुसलमानकी दूकानके सामने हिन्दुओं और सिक्सोंकी यहुत वही भी अवसा ही छोडकर चला गया था। वह अिस शर्तपर अेक जाएणार्यीको सी गयी थी कि मालिकके छौट आनेपर झुसे दूकान छोड़ देनी होगी। खुसीकी बात है कि दूकानका मालिक छौट आया। वह हमेशाके लिओ अपना घन्या नहीं छोडना चाहता था। जिस अफसरिक हायमें यह काम था, वह दूकानमें रहनेवाले शरणार्थीके पास गया और

शुसे असल मालिकके लिओ दूकान खाली कर देनेको कहा । पहले तो वह शाणार्थी भाओ कुछ हिचिकचाया, छेकिन वादमें ख़सने कहा कि आप जब जामको दुकानका कब्जा हेनेके लिओ आर्थेंगे. तो मै जरुर खाली कर देंगा । अफसर जब भामको दकानपर लौटा, तो असे पता चला कि वहाँ रहनेवाले आदमीने दुकानका कव्या असके मालिकको सोंपनेके बजाय अपने माथियों और दोस्तोंको अस बातकी सूचना कर दी, जो कहा जाता है कि वहाँ धमकी देनेके लिओ अिकड़े हो गये थे । चाँदनी चौकके थोड़ेरे पुलिसवाछे खुस मीडको कात्रुमें न रख सके । अिसलिओ शुन्होंने ज्यादा मदद बुलाओ । प्रलिस या फौजके सिपाही आये और अन्होंने हवामें गोली चलाओं । हरी हुआ भीड विखर तो गानी लेकिन साथ ही अनेक राहगीरको छरेसे घायल भी करती गानी । तक्बीरसे वह वाव जानलेवा साथित नहीं हुआ। लेकिन फिसाबी लोगोंके प्रदर्शनका अजीव नतीजा हुआ । वह दूकान खाली नहीं की गसी । मै नहीं जानता कि आखिरमें अस अफसरके आदेशको ठुकरा दिया गया या अस बक्त तक वह दकान खाली कर ही गर्भी है। फिर सी. मुझे आशा है कि हिन्दुस्तानको जो बहुमूल्य आचारी मिली है असमें अगर सरकारी सत्तांको सच्ची सत्ता वनी रहना है, तो वह अपराधीको अपरायकी सजा दिये विना न रहेगी, वर्ना सरकारकी सत्ता सत्ता ही न रह जायगी। सझसे कहा गया है कि हिन्दुओं और सिक्खोंकी वह मीड दो हजारसे कम की न रही होगी।

यह खबर जिस रापमें मुझे मिली है श्रुसे कुछ कम करके ही मैंने धुनाया है। अगर फिर भी श्रुसमें सुधारकी कोशी गुंजाशिश हुआ और वह मेरे ध्यानमें लाशी गश्री, तो मैं खुत्रीसे आपको वसा दूंगा।

#### सिक्खोंके दोष

यही सब कुछ नहीं है। दिल्छीके दूसरे हिस्सेमे मुसलमानोंको अपने घरोंसे जबरन निकालनेकी कोशिण की जा रही हैं जिससे नहाँ हिन्दू और सिक्ख शरणार्थियोंको जगह ही जा सके। जिसका तरीका यह है कि सिक्ख छोग अपनी तलवारें म्यानसे निकालकर घुमाते हैं और मुसलमानोंको अपने घर न छोबनेपर मयानक वदला डेनेकी घमकी

देते हैं । मुझले यह भी कहा गया है कि निक्त गराव पीते हैं जिमके नतीजों जा आसानीते अन्दाजा लगाया जा सरना है । वे नंगी तलवारें छेकर नावते हैं जिससे रास्ता चलने ग्रेड छोग दर जाते हैं । मुझले यह भी कहा गया है कि चाँदनी चीकमें और खुमके जामपाव यह रिवाज है कि मुनलमान भी बचाव या गोइतकी वर्ता इसरी लाने ने चीजें नहीं वेचते, लेकिन निक्ता और शायह इसरे गरणार्थी ये चीजें वहीं आजारीते वेचते हैं । असते कुस मोहल्लेक हिन्दुओं को बटा दु स होता है । यह बुराओ वहाँ तक वह गजी है कि छोगों को चाँदनी चौजें वहीं भी महने सिक्त माद्य होता है । कुन्हें दर लगता है कि चहाँ कुनके साथ बुरा चरताव न किया जाय । ये अपने शरणार्थी दोस्तों से अपील करता हूँ कि वे अपने छिजें और अपने देशके लिकें अपित तरहकी धार्त न करें ।

#### किरपाण

गाविजिने आगे कहा, विराणिक बारेंने श्री मन्यके छिजे यह कान्त वना दिया गया है कि विक्त केक लास नापसे बड़ी किरपाण नहीं रस सकते । अस पावन्दीके दरमियान बहुतसे निक्त दोस्त मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं अपना असर डालकर केक खास नापसे बड़ी किरपाण रस्तेगर कमाओं हुआ पावन्दी हटानेकी केलिशा कहें । बुन्होंने कुछ साल पहले दिया हुआ प्रिती कोलिशा कहें । बुन्होंने कुछ साल पहले दिया हुआ प्रिती कोलिशा कहें । बुन्होंने कुछ साल पहले दिया हुआ प्रिती कोलिश विक्त कैसी विक्त किसी मी नापकी किरपाण अपने साथ रस सकता है। मैंने वह फैसला पड़ा नहीं है । मैं समसता हूँ कि क्रजोंने किरपाणका अर्थ किसी मी नापकी 'तलवार ' ब्राचा है । बुस्त समयकी प्रजाव-सरकारने प्रिती कोसिलके फैसलेगर जनल करनेके लिओ यह मैंकान किया कि हर आदमी तलवार रख सकता है । अस्तिलओ पंजावमें कोजी नी आदनी किसी मी नापकी तलवार रख सकता है । अस्तिलओ पंजावमें कोजी नी आदनी किसी मी नापकी तलवार रख सकता है ।

मुक्ते पनाव-सरकार या तिक्लोंकी श्रिस बातते कोशी हमहर्री
 नहीं है । कुछ तिक्ल दोस्तोंने मेरे सामने प्रन्यसाहबके श्रीते हिस्से

पेन किये हैं जो मेरी अिस रायम समर्थन करते हैं कि किरपाण त्रेमुनाहोंपर हमला राने या किसी भी तरह अिस्तेमाल करनेका हथियार नहीं है। किर्फ प्रन्यमाह्यके आदेशोंको नाननेवाला सिक्य ही विरले नीकोंपर त्रेमुनाह औरतों, मासूम कल्वों, चूदे और दूसरे असहाय लोगोंकी रक्षा लेशे किरपाणका खुपयोग कर सकता है। असी कारणसे अक निकल गमा लास विरोधयोंके बरावर माना जाता है। अमालिओ जो सिक्य नमा लास विरोधयोंके बरावर माना जाता है। अमालिओ जो सिक्य नमा हरता है, जुआ खेलता है और त्मरी युराअयोंका विकार है, खुसे पांचनता और स्थमके धार्मिक प्रतीक खुम किरपाणको रागनेका की हर नहीं है जो सिर्फ बताये हुओ उंग और मोकोंपर ही काममे लाओ जा सक्ती है।

मेरी रायमं किरपाणके मनमाने श्रुपयोगको सही साथित करनेके लिओ प्रिवी कानिलके गये गुजरे फैमलांकी मन्द चाहना बेकार और शुक्रमानदेह भी हैं। इस हालमें ही गुलामीके यन्धनसे छूटे हैं। आजादीकी हालतमें मारी अन्द्री पाक्रमिन तो तोक्रमा विलक्षल अनुचित्र हैं, क्योंकि श्रुनके यिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अिसलिओ में अपने सिक्स दोस्तोंसे कहूँगा कि वे किसी भी असे काममें जिनके सही और मुनासिष होनेमें प्रक हो, किरपाणका श्रुपयोग करके महान सिक्स पन्यके नामपर घट्या न लगावें। जिम पन्यको असे कभी शहीदोंने, जिनकी यहादुरीपर मारी दुनियाको गर्व हैं, बनाया, श्रुसे वे मिटा न दें।

# फौज और पुलिस

र्ने अेक दूसरी बातकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। सुहो अेक छावनीकी कहानी सुनाओ गभी जिसमे फींजपर असभ्य बरतावका अिलजाम लगाया गया है। छावनीका सारा जीवन मीतरी आँर बाहरी छुदता व मफाओका नम्ना होना चाहिये। असकी रखाके लिओ फींज और पुलिस दोनोंको ओक्दूसरीसे बढकर कोशिंग करनी चाहिये। असलिओ मुझे आणा है कि जो स्चना मुझे दी गभी है, वह कान्न ऑर व्यवस्थाके अिन रक्षकोपर आम तौरपर लागू नहीं की जा सकती — वह अेक अपवाद ही है। फींज और पुलिसको सचमुच

सबसे पहले आजादीकी चमक और श्रुत्साह नहस्स करना चाहिये। श्रुनके वारेने लोगोंको यह कहनेका मौका न निले कि सूपरसे लादे हुन्ने भयानक संयम और पावन्दिगोंमें ही श्रुनसे अच्छा बरताव कराया जा सकता है। श्रुन्हें अपने सही बरतावसे यह साविन कर देना है कि वे भी दूसरोंकी तरह हिन्दुस्तानके योग्य और आदर्श नागरिक वन सकते हैं। अगर ये कानूनके रक्षक ही कानूनको ठुश्र्रायेंगे, तब तो राज चलाना भी असम्भव हो सकता है। और अखिल भारतीय कांग्रेम कमेटीके ठहरावोंको ठीक तरहसे अनलमें लाना सबसे ज्यादा सुरिक्त हो जायगा।

# शेरवानीकी कुरवानी

तसवीरका बुँधला पहल बतानेके बाद अब मै आप लोगोंको सुसरा चमकीला पहल, भी लुकीसे बतायूँगा । मुझे आदर्श बहादुरीकी लेक आर्जोवेखी कहानीका जो वर्णन मिला है, वह मै आपको सनाता हूँ

" नीर मकवूल शेखानी वारामूलामें नेशनल वान्फरेन्सवा लेक नौजवान बहादुर नेता था । श्रुसने सभी तीसर्वे बरसमें प्रवेश ही किया था ।

"यह जानकर कि वह नेशनल कान्फरेन्सका वहा नेता है, हमलावरोंने खुसे निशात टॉक्रीजके पास दो सम्मोंसे बाँघ दिया । पहले खुन्होंने खुसे पीटा और दादमें बहा कि वह नेशनल कान्फरेन्स कीर खुसके नेता शेरे कारमीर शेख अव्दुल्लाको छोड दे । खुन्होंने शेरवानीसे कहा कि वह आजाद काश्मीरकी सारजी दुक्मतकी, जिसका हेडक्वार्टर पालकीमें है. वफादारीकी सीयन्द छे ।

"शेरवानीने मजनूतीसे नेशनल कान्फरेन्सको होइनेसे अिन्हार वर दिया और इमलावरोंसे साफ कड़ दिया कि शेरे काश्मीर अब राजके प्रधान मत्री हैं। हिन्दुस्तानी सधकी फौज काश्मीरमें आ पहुँची है और वह योदे ही दिनोमें हमलावरोंको काश्मीरसे निकाल बाहर करेगी।

"यह जुनकर हमजावर गुस्सा हुओ और डर गये। और अुन्होंने १४ गोलियोंसे सुसका शरीर छलनी बना डाला। सुन्होंने सुसकी नाक काट टी और सुसके चेहरेको बिगाब दिया, और सुसके शरीरपर अक अिस्तहार लगा दिया जिसपर लिखा था - 'यह गद्दार है। अिसका नाम शेरदानी है। सारे गद्दारोंका यही हाल किया जायया।' "नगर अस बेरहमीभरे ख्न और आतम्के बाद ४८ घण्टोंके भीतर ही दोरवानीकी भविष्यवाणी सन साबित हुओ। हमलावर घवड़ाकर बारान्ट्राने भागे और हिन्दुस्तानी फौजने जोरोंसे खुनका पीछा किया।"

गांधीतीने करा कि यह असी शहादत है जिसपर कोओ भी अभिनान रूर मकता है; फिर वह हिन्दू, विक्ख, अुसलमान या दूसरा कोओ भी क्यों न हो ।

# फुल और दोस्ती

अन्तमें गाधीजीने कहा कि श्रेक दोस्तने मुद्दो फरावी श्रेक श्री मिनाल सुनाओं है, जिसरा तेज द खदायी परिस्थितयोंमें भी बस नहीं होता और टोस्तीका कसा खदाहरण यताया है, जो करेसे करे बक्तमें भी नकी ख़तरती है। यह नारायणसिंह नामके अव प्रकान अफनरकी एदानी हैं । अन्होंने परिचम पंजावमें अपनी यहत वरी मिल्क्यित सी दी है। अब वह दिल्डोंमें हैं। अनके पास छह भी नहीं बचा है। अिमिटिशे या तो ख़रहें अत्र भीरा माँगनेपर ठाचार होना पहे या मांतरा शिरार होना पढ़े । वह अपने ओक प्रराने टोस्नसे मिले जिसे वह अपने नाथ इ.सी. नहीं होने डेना चाहते थे. क्योंकि अपनेपर आये हुओ दुर्भाग्यकी खुन्हें विलव्हल परवाह नहीं थी । वह सिक्ख अफमर अपने दोस्न और माथी अफूमर अलीशाहरो मिलकर बेहद खुण हुने । अलीशाह भी अपना सब ब्रुळ स्तो बैठे हैं । वे फिरकेवाराना पागलपनकी वजहसे नहीं, चल्कि किसी और बजहसे बटकिस्मतीके विकार हुओ हैं। वे सी नारायणसिंहकी तरह ही बहादुर हैं, और दोनोंको अक दूसरेकी दोस्तीका आभिमान है । वे दोनों अपनी पच्चीम मालकी जुदासीके बाद जब मिले तो जितने पुश हुओ कि अपने दुर्शाग्यको भूल गये।

### अव असहयोगकी जरूरत नहीं

आज जानकी प्रार्थनाममामें भाषण देते हुओ गांधीजीने नहा कि मुद्दे अंक ही अख्मकी तरफसे दो निर्टे मिली हैं, जिनमेंसे अक्में नहा गया है कि अन्दोंने अपनी नौक्सी छोड़ दी है और वे मेरे मातहत काम करना चाहते हैं। दूमरी चिटमें अन्होंने प्रार्थनामें अक भजन गानेकी अपनी अिच्छा जाहिए की है। अनकी पहली अिच्छाक वारेमें मुझे कहना पडता है कि अपनी जैज्या मेनिसी छोड़कर गलती की है। यह सब है कि अपनी डुक्नतके दिनोंमें मैंने छोगोंको सरकारसे असहयोग करनेकी सलाह दी थी, मगर अब असी बात नहीं है। अगर कोओ आदनी चाहे, तो वह अपनी रोजी कमानेके लिओ कहींपर नौकरी करते हुओ भी अपने देशकी सेवा कर सकता है। हर रोजी कमानेवाला जख्म, अगर वह अमानवहारीसे और किसी मी किस्तकी हिंसा किये बगैर असा करता है, तो वह देगतेवा ही करता है। छेक्कको यह भी महत्त्व करना चाहिये कि मेरे पास अनके लिओ कुछ काम नहीं है। अगर वे कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो अन्हें अस स्थाना कालों स्थानी सेवाओं देनी चाहियें, जिसका मै अभी जिक्र करेंगा।

पार्यनामें भजन गानेके बारेमें तो यह है कि हर किसीको शुर्वनें गाने नहीं दिया वा सकता । तिर्फ वे ही ठोग पहलेसे अिजाजत हेकर गा सकते हैं को भगवानके सेवक कहे जाते हैं।

### ऒखरा छावनीका मुआसिना

अिसके बाद गांधीतीने सुचेतादेवी और खुनके साथी कार्यकर्ताओं के साथ क्रिये गये ओसला छावनीके अपने मुआंअिनेका जिक्र क्रिया । श्वन्होंने कहा कि श्वस छावनीकी तारीफके लायक सफाओको देखकर मुझे खुशी हुआ । वहाँपर जगह जगह यात्रियोंके लिओ धर्मशालाओं वनी हैं, वो मेलोंके वक्त वहाँ आते हैं। वे मेले अेक निरिचत समयके याद वहाँ भरते रहते हैं। ये धर्मशालाओं अब शरणार्थियोंके काममें लाओ जाती हैं। वहाँ पानीकी कुछ दिक्कत है जिसे अधिकारी लोग दूर करनेकी कोशिश कर रहे हैं। जिसमें मुझे कोओ शक नहीं कि आज वहाँ जितने शरणार्थी हैं शुनसे कहीं ज्यादा शरणार्थियोंको — अगर पानी पुरानेकी गारण्टी दी जा सके — श्वस वगहमे आसरा दिया जा सकता है।

### अफसरोंके वारेमें

गाधीजीने कहा, जब मै जारणार्थियोंके वारेमें बोल रहा हूँ, तब कुछ मैसे दोपोंके बारेमें श्रुनका ध्यान खीचना चाहुँगा जो मुझे बताये गये हैं । मुझसे यह कहा गया है कि चरणार्थियोंमें आपसमें ही काला बाजार चल रहा है । जिन अफसरोंके जिम्मे शरणार्थियोंकी देखमालका काम है, वे भी दोपी बताये जाते हैं । मुझसे कहा गया है कि जिन अफसरोंके हाथमें छावनियोंका अिन्तजाम है, श्रुन्हें चूँस दिये विना वहाँ जगह पाना मुमकिन नहीं है । बूसरी तरहसे भी श्रुनका वरताब दोषसे परे नहीं माना जाता । यह ठीक है कि सभी अफसर दोषीं नहीं हो सकते, छेकिन अक पापी सारी नावको हुवो देता है ।

## शरणार्थियोंकी बददियानती

अिसके बाद मुझसे कहा गया है कि घरणार्थी लोग छोटीमोटी चोरियों मी करते हैं। मैं श्रुनसे पूरी अमानदारी और खरे बरतावकी आगा रखता हूं। मुझे यह रिपोर्ट दी गभी है कि घरणार्थियों ने जाबेसे बचनेके लिओ जो रजामियाँ दी जाती हैं श्रुनमेसे कुछ खुपेड़ बाली जाती हैं, श्रुनकी रूओ फेंक दी जाती है और छीटके कमीज बगैरा बना लिये जाते हैं। मुझे अभी तरहकी दूमरी बहुतसी बातें बताओ गओ हैं, लेकिन मै शरणार्थियों के सारे बुरे कार्योका वर्णन करके आपका वक्त

नहीं बरबाद करना चाहता। मैं आज शामके विषयपर जल्दी ही आना चाहता हूँ।

हिन्दुस्तानके मवेशी

दिल्लोकी किञनगंज नामकी वस्तीमें क्षेत्र गोशालाका सालाना जलसा हो रहा है। क्ल आचार्च कपलानी ख़स जलसेके सभापति बननेवाले हैं और मुझपर यह जोर डाला गया कि मैं क्सरे न्म दस मिनटके लिओ तो भी जलसेमें आयाँ । नुझे लगा कि मुझे विसी जलसे या अन्सवमें रिर्फ शोभाके लिओ नहीं जाना चाहिये। इस मिनटमें न तो वहाँ में कुछ कर सकता और न देख सकता। और. मैं साम्प्रदायिक सवालोंमें ही भितना झलझा रहता है कि सुझे दूसरी बातोंकी तरफ ध्यान देनेका समय ही नहीं मिलता । अिसलिओ मैंने अपनी सजबरी जाहिर की । जलसेका जिन्तजास करनेबाले लेगोंने मेरी लाचारीको महसस करके जुझे जाफ कर दिया और कहा कि अगर आप गोसेवाके वारेमें — सासकर गोशालाओं के बारेमें — अपनी बात प्रार्थना-समार्मे कह देंगे, तो हमें सन्तोष हो जायगा । मेंने अनुद्री वह बात खुशीरी मान ली । में साफ शब्दोंनें यह वहा चुका हैं कि हिन्दुस्तानके पशु-धनको सँमावने व वदानेश काम, और गाय और असकी सन्तानके साथ सचित बरताव करनेमा कान रियासी आजादी रेजेके बानसे कहीं ज्यादा कठित है । में अस नामलेमें अदा और लगनसे काम करनेका वाबा करता हैं। मेरा यह भी दावा है कि मुझे क्षिस बातका सच्चा ज्ञान है कि गाय कैसे बचार्था जा सकती है। टेकिन में यह क्वूल करता हूँ कि अभी तक में आन लोगोंपर विसी तरह कैसा असर नहीं डाल सका, जिससे ने विस सवालपर श्रवित ध्यान दे सकें। जो स्रोग गोशालाओंना भिन्तजान करते हैं वे अनके छित्रे पैसा छगाना या फण्ड जमा करना तो जानते हैं, छेकिन हिन्दुस्तानके प्राधनना सामिन्सी ढगते पालन-पोपा करनेका खन्हें विलक्कल ज्ञान नहीं होता । वे यह नहीं जानते कि गायको कैसे पाठा जाय कि वह ज्यादा दूध दे। झुन्हें यह भी नहीं नाट्न कि गायके दिये हुझे बद्धडोंना कैसे विनास किया जाय, या अनदी नमल कैसे संघारी जाव ।

### गोशालाओका जिन्तजाम

अमिलको हिन्दस्तानभरमे गोणालाको शैसी सस्थाओं होनेके वजाय जहाँ कोओं शास्त्र दिन्दस्तानके टोरॉको ठीक तरहसे पालनेकी कला सीख नके, जो आदर्श देअरियों हो, और जहांसे लोग अच्छा दथ, अच्छी गाय और अच्छी नयलके नोंकु और मजबत बेल खरीद सकें — सिर्फ असी जनहे हैं, जहाँ दोरों से ब्रुरी तरह रखा जाता है । असका नतीजा यह हुआ है कि हिन्दस्तान दुनियामें कैसा त्यास देश होनेके बजाय, जहीं यहें अच्छे टोर हों और जहां मस्तेसे मस्ते दार्मोपर जितना चाही झतना गद इध निल सके, आज अिस मामलेमें भायद दुनियाके सारे देशोंसे नीचे हैं । गोयालावाले जितना भी नहीं जानते कि गोबर और गोमप्रका अच्छेमे अच्छा क्या अपयोग त्रिया जाय. न वे यही जानते कि मरे हुने जानवरमा कैसे खपयोग हिया जाय । नतीजा यह हुआ है कि अपने अज्ञानकी वजहसे श्रुन्होंने करोड़ो रुपये गवाँ दिये हैं। किसी माहिरनं कहा है कि हमारा पशुपन देशके लिओ बोझ है और वह सिर्फ नए कर देनेके ही काजिल है । मैं अिमसे सहमत नहीं हूँ । मगर यदि आम अज्ञान अिसी तरह कुछ दिनो तक और बना रहा. तो सुप्ते यह जानरर ताज्ज्ञय नहीं होगा कि पशु देशके लिओ बोझ बन गये हैं। असिल अ महे अम्मीद है कि अस गोशालाके प्रबन्ध करनेवाले असे हर दृष्टिकोणसे ओक आदर्भ संस्था बनानेकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे।

# हिन्दुस्तानकी डेअरियॉ

आज शानकी प्रार्थनाके बाद, देशनें गोरक्षा और गोपालनके सवालका जिक करते हुओ गाधीनीने कहा कि जब मै आप छोगोंके सानने अपना सापग डे रहा हूँ, तब शादद जिस गोशालाके बारेनें र्मने क्ल भामको आपसे कुछ कहा था असका सालाना जलसा अमी हो रहा है। मै अरेर बात कहना चाहँगा। कल शानके अपने भाषणमें मन फोलियोंके लिओ हिन्दस्तानमें चलाओ जानेवाली विमित्र डेमरियोंना जिक नहीं किया था । डॉ॰ राजेन्द्रप्रसादने मुझे बतलाया है कि वे डेसारेयाँ समी भी चल रही हैं। बरनों पहले में बगलोरकी सेण्डल डेअरी देखने गया था । तब क्र्नल स्मियकी देखरेखने वह चल रही थी । मने नहीं कुछ छुन्दर होर देखे थे । अनम अक अनान पाओ हुओ गाय थी । वे लोग नानते थे कि ओशियाभरमें वह सबसे अच्छी गाय है। वह ७५ पाँड दूध हर रोज देती थी या अक ही वारनें अितना बूध देती थी. यह मुझे ठीक बाट नहीं है । वह गाय विना किवी रोक्टोक्के चाहे जहाँ घूनफिर सकती यी। असके लिओ जहाँ-तहाँ चारा रता रहता था. जिसे वह चाहे तव जा सक्ती थी। यह अस तसबीरका अञ्चा पहन्द है।

### वछड़ोंका वध

दूतरा पहलू मेंने नहीं देखा, नगर जुले प्रामाणिक तौरपर वहां गया है कि बहुतते नर बछकोंको मार डाला जाता है, क्योंकि श्रुव सबको दोस टोने लावक देल नहीं दमाया जा सम्ता । ये देखरियाँ, बहुत ज्यात्रा नहीं, तो नैकड़ों ओकड़ क्योंन घेरे हुओ हैं। ये सब खास तौरपर यूरोपियन निपाहियोंके लिओ हैं। अनने कभी करोड़ दपया लगा है। अब कुँकि जिटिश सिपाही हिन्दुस्नाननें नहीं हैं, असिलिओ में अनिकी और ज्यादा जरूरत नहीं समझता । मुझे पूरा विस्तृष्ध है कि अगर हिन्दुस्तानी िपाहीको यह माल्स हो कि ये खर्नीली डेआरियाँ श्रुसके लिये चलाओं जा रही हैं, तो खुरे समें माल्स होगी । मुझे यह भी विस्तास है कि हिन्दुस्तानी िपाही असे किसी खास वरतावका दावा नहीं करेगा जिसका मामूली वागरिक भी खुतना ही हकदार न हो ।

## सतीशवावृका ग्रंथ

गाय और मेंसके वारेमें सबसे ज्यादा प्रामाणिक और जायद पूर्ण साहित्य, खादी प्रतिष्ठानके श्री सतीशचन्द्र दासग्रप्त द्वारा लिखे हुने लेक वह भारी प्रंथमें पाया जा सकता है। जहाँ तहीं के साहित्यके अवतरणोंसे जिस प्रंथको नहीं मरा गया है, बल्कि श्रुसे निजी अनुभवके आधारपर, जय वे लेक वार जेलमें थे, तब लिखा गया है। वंगाली और हिन्दुस्तानीमें श्रुसका अनुवाद हो जुका है। पुस्तकको भ्यानसे पबनेवाले लोग जिसे हिन्दुस्तानके पशुधनको अच्छा वनाने व दूधकी पैदावारको वढानेके काममें यहुत श्रुपयोगी पायेंगे। अस कितावमें गाय और मैंसकी तुलना भी की गओ है।

# 'हिन्दू' और 'हिन्दुत्व'

अिसके बाद गाषीजीने अेक सवालका जिक्क किया, जो श्चनके पास श्रोताओं में से किसीने मेजा था । सवाल यह था — हिन्दू क्या है ? अिस शब्द श्वा सुर्पत्त कैसे हुआ ? क्या हिन्दुत्व नामकी कोओ चीज है ?

असका जवाब देते हुओ गाघीगीने कहा कि ये सब अस वक्तक लिओ गोग्य सवाल हैं। मैं भितिहासका कोओ वबा जानकार नहीं हूँ। मैं विद्वान होनेका दावा भी नहीं करता। मगर हिन्दुत्वपर लिखी हुआ किसी प्रामाणिक कितावमें मैंने पढ़ा है कि हिन्दू शब्द वेदोंमें नहीं है। जब सिकर्न्दर महानने हिन्दुस्तानपर चढ़ाओं की, तब सिन्धु नदीने पूर्वके देशमें रहनेवाले लोग, जिसे अप्रेजीदाँ हिन्दुस्तानी 'भिण्डस' कहते हैं, हिन्दुके नामसे पुकारे गये। सिन्धुका 'स' प्रीक भाषामें 'ह' हो गया। अस देशके रहनेवालोंका धर्म हिन्दू धर्म कहलाया, और जैसा कि लाप लोग जानते हैं, यह सबसे ज्यादा सहिष्णु (रवादार) धर्म है। असने

खुन भीसाभियोंको आसरा दिया जो विधिमयोंसे मताय जार मागे थे। असके दिवा असने क्षुन यहाँदयोंको, जो बेनअजराअिल वहें जाते हैं, जोर पारितयोंको भी आसरा दिया। मैं अभ हिन्दू धमेन सदस्य होनेमें अमिनान नहस्स करता हूँ, जिसमें सभी धमें गामिल हैं और जो बण सहनशील हैं। आर्य विद्वान वैदिक धमेंको मानते थे और हिन्दुस्तान पहले आर्यावर्त कहा जाता था। वह फिरसे आर्यावर्त कहलाये असी मेरी कोओ अिच्छा नहीं हैं। मेरी कन्यनाथा हिन्दू धमें मेरे लिभे अपने आपने पूर्ण हैं। बेशन, अनमें बेट गामिल हैं, नगर असमें और नी बहुत उछ शामिल हैं। यह कहनेमें मुसे कोओ नामुनासिन बान नहीं मालम होती कि हिन्दू धमेंकी महत्ताको किसी मी तरह कम किये बगैर मे मुसलमान, औसाओ, पारसी और यहदी धमेंमें जो महत्ता है असके प्रति हिन्दू धमेंके बराबर ही धद्धा जाहिर कर सन्ना हैं। कीमा हिन्दू धमें तब तक जिन्दा रहेगा, जब तक आनाशमें सूर वमकता है। अस बातको तुलसीदासने केम डोहेमें नम दिया है:

दया घरमको मूल है, पाप मूल अभिमान । तुलसी दया न टाँक्विंग, जब लगि घटमें प्राण ॥

### आम छावनियाँ

आगे बोलते हुने गाधीजीने कहा कि मेरे ओखला टावर्नीके मुजाजिनेके वक्त जो बहन मेरे साथ थीं, वे अस खयालते धवड़ा गर्जी कि शरणाधियोंकी कुछ छावनिर्वोमें दुरा आवरण होनेकी केने जो बात कही थी, झसका सम्बन्ध कहीं ओखला छावनीसे तो नहीं हैं। ओखला छावनीको मैने बहुत जल्दीमें देखा है, अिसिक्षे असके बारेने जैसी कोओ वात कहना मेरे लिओ नामुमकिन हैं। अपने भाषणमें मैने आम छावनियोंमें होनेवाले दुरे आवरणका ही जिक्क किया है।

# अधर्मका काम

गाधीनीने कहा, मै जिस बातका जिक किये दिना नहीं रह सकता कि मुद्दे जो सूचना बिली है, शुसके मुताबिक दिल्लीकी करीव १३७ मसजिदें हालके दगोंमें बरबाद-सी कर दी गठी हैं। शुनमेंने कुछको मिन्द्रोंमें बटल टाला गया है। अंधी अक मसजिद कर्नाट प्लेसके पास है, जिसकी तरफ किसीका भी ध्यान गये विना नहीं रह सकता। आज श्रुसपर तिरमा सण्डा फहरा रहा है। श्रुप्ते मिन्द्रिका रूप देकर श्रुप्तमें अक मूर्ति रदा ही गथी है। मसजिदोको अस तरह विमादना हिन्दू, और मिक्स धर्मपर कालिया पोतना है। मेरी रायमे वह विलक्ष्त अधर्म है। जिस क्लम्का मेंने जिक किया है, श्रुप्ते यह कहकर कम नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानमें भुसलमानोंने भी हिन्दू मिन्द्रोंको विगाया या श्रुन्हें मसजिदोंना रूप दे दिया है। मेरी रायमे अंसा कोओ भी काम हिन्दू धर्म, विक्य धर्म या अस्लामको बरवाद करनेवाला है।

गाधीनीने असि यहेर्ने असिल भारतीय सप्रेस कमेटीका हालका ठरराव कोगोंको मुनाया ।

# रोमन कैथोलिकीपर जुल्म

आज हमेशासे ज्यादा समयके लिओ प्रार्थनासभामे ठहरने हा खनरा अठाउर भी में अन्तमें अक बात कह वेना अपना फर्ज समझता हैं। मुत्रसे यह कहा गया है कि गुड़गाँवके पास रोमन कैथोलिकोंको मनाया जाता है। जिस गाँवमे यह हुआ है श्रुसका नाम है कन्हाओ। वह दिल्लीसे करीन २५ मीलपर है। अक हिन्दस्तानी रोमन कैथोलिक पाररी और अेक गाँवके भीसाओ प्रचारक समसे मिलने आये थे। अन्होंने मही वह खत दिसाया जिसमें कन्हाओं गाँवके रोमन कैथोलिकोंने हिन्दुओं द्वारा अपने सताये नानेकी कहानी बयान की थी । ताज्जव यह है कि वह खत अर्द्में लिखा था। में समझता है कि श्चस हिस्सेके रहनेवाले हिन्दू, सिक्ख या दूसरे लोग केवल हिन्द्रस्तानी ही बोल सम्ते और अर्द लिपिमें ही लिख सकते हैं। सूचना देनेवाले लोगोंने मुझे बताया कि वहाँके रोमन कैथोलिकोंको यह धमकी ही गुओ है कि अगर वे गाँव छोड़कर चले नहीं जायेंगे. तो खन्हें तकसान खठाना पढेगा । मुझे आशा है कि यह धमकी झुठी है और वहाँके अीसाओ भाअीवहनोंको विना किसी रुकावटके अपना धर्म पालने और काम करने दिया नायगा । अव हमें सियासी गुलामीसे आजादी मिल गओ

है। जिमलिके आज भी हुन्हें धर्म और मनधी रही आरमदी भौगनेग हक है, जो वे जिटिस हर्मनके दिनोंने नोगन थे। मिनी दक्षी आराधी पर यनियनमें सिर्फ हिन्दओंरा और पर्गस्टननमें सिर्फ सम्पनमानीरा ही इत नहीं है। मैं अपने और भाषत्वे आप लोगोंसे कर सुका है कि जर युनियनमें हिन्दुओं और विस्मोरित समलमानोंहे निस्टाफ भहरा हुआ ग्रस्मा क्ल हो जारणा, हो स्पन्नव है वा दुनींगर अतरे। हेकिन जब मेने यह दान जहां मी, नद मुक्ते आमा नहीं थी कि मेरी भविष्यवाणी जिल्ही उन्हीं यह महिल होते हरोगी। अभी तम मुसल्मानोंके विकास बना हुआ गुम्मा पूर्व नरह राज्य नहीं हुआ है। बढ़ी तर में बानता है ये औमाओं बिन्युन निर्देश है। सुते मुझाया गया हि झुनता गुनाइ यही है कि ये औन, आहें। शिसते भी ज्यादा बड़ा शनाह यह है कि वे नाय और एकरता गीरन चाते हैं। मेने मिलने आये हुआ पाइरोम अन्यरनाम पूजा कि भिन वातम शोशी मचाशी है ? तब अन्होंने कहा कि अन रोजन कैये निहोंने अपनी नरजीसे बहत पटने हो गाय और नक्षरता साम गाना छोड दिया है। अगर अिम तरहरा नादानीभरा हेय चान्हरहा, नो आजाद हिन्दुस्तानरा भविष्य प्रैयला ही समृतिषे । वट पादरी जब रेगाईमें थे, तर अनी अनी खुनको सुदकी सायान्त अनसे छीन ही गयी और वह मौतने बालबाल बचे । क्या यह इ.स मारे वैराहिन्द्रकी और वैर-सिक्जों हो मिटान्स ही मिटेगा ?

### मोनीपतके ओसाओ

गुडगाँवके नजदीक अंक गाँवमे श्रीसाशियों से साथ होनेवाले हुरे वरतावका फिरसे जिक्र करते हुओ गाधीजीने अपने आज गामके भाषणमें कहा कि मुझे खबर मिली है कि कुछ कुछ श्रेसा ही वरताव सोनीपतके श्रीसाशियों के साथ हुआ है। मुझसे कहा गया है कि पहले तो वहाँ श्रीसाशियों के प्रायं की गश्री कि वे शरणार्थियों को अपने मकानों का खुपयोग करने दें। श्रीसाशियों ने खुक्षीसे श्रिसकी श्रिजाजत दे दी और श्रिसके लिओ खुन्हें धन्यवाद मी दिया गया। मगर यह धन्यवाद अमिणाप्में बदल गया, क्यों कि खुनके दूसरे मकान मी जवरदस्ती शरणार्थियों के काममें ले लिये गये और खुनसे कह दिया गया कि अगर वे सोनीपतमे अपनी जिन्दगीको बहुत हु खी नहीं देखना चाहते, तो पहाँस चले जायें। अगर यह बात असी ही हो, जैसी कि वह कही गश्री है, तो साफ जान पडता है कि यह बीमारी वढ रही है और कोशी नहीं बता सकता कि यह हिन्दुस्तानको कहाँ ले जानेवाली है।

#### जैसेको तैसा<sup>2</sup>

जब मै कुछ दोस्तोंसे चर्चा कर रहा था, तव मुक्षसे कहा गया कि जब तक पाकिस्तानमें होनेवाली अिसी किस्मकी द्वराअियाँ कम नहीं होतीं, तब तक हिन्दुस्तानी सपमें ज्यादा सुधारकी श्रुम्मीद नहीं की जा सकती । अिस बातके समर्थनमें मेरे सामने लाहोरके बारेमे जो कुछ अखवारोंमे छपा है, श्रुसका श्रुदाहरण रखा गया । मै ख़द अखवारोंकी खबरोंको सोलह आने सच नहीं मानता और अखवार पढनेवालोंको भी मै चेतावनी दूँगा कि वे श्रुनमें छपी कहानियोका अपने सूपर आसानीसे असर न पढने दें । अच्छेसे अच्छे अखवार मी खबरोंको बदाचढाकर कहने और श्रुन्हें रँगनेसे वरी नहीं हैं । मगर मान लीजिये कि जो पुछ आपने असमारीम पदा गढ़ राज सन है, तो भी ओर पुरे नमूनेटी कमी नरत नहीं की जानी नारिये।

### मही यानायकी अपील

भेर अने मनरोण नौराटणी कलना कांजिने, जिनमें म्हेट नरी लगी है। अगर अन नौराटरो अर भी बेटमें गरिशने पहरा जार, तो अमरे मनरोण, न्यूनरोप और अधिकरोजों बटल पारी और अगर चीराटरो अर कोनेपर निरम्ने ठीर उंगमें परना जाय, तो दूसरे तीत कीने अपने आप मनरोण बन जायों। किसी तरह अगर दिन्दुस्तानी सपनी मरशार और लोग मही बरनार करें, तो मुझे जिड़ने जरा जी शहर नहीं कि पाहिस्तान भी असा है। इस्ते हमेगा और नारा हिन्दुस्तान किसी मनजदार बन जाया। जीमाजियोंके माथ हिये गये बुरे बरतारकों, जिन्होंने, इहाँ तह में जानना हैं, रोजी अपराध नहीं विया हैं, जिम बातरा मकेन ममझा जाय कि जिस पागनपनसे और ज्यादा बड़ने देना ठीक नहीं हैं। और अगर दिन्दुस्तानको दुनियार्क मामने अगना अवज लेगालेना रहना है, तो जेक्डम और देनीके माथ जिम पागलपनता मुकाबला रिया जाय।

### दारणाधियोंके बीच सहयोग

असके बाद शरणार्थियोंने मनस्वापर बोलते हुने गार्धार्गाने करा कि झुनमें टॉक्टर, बकील, विद्यार्थी, दिक्षक, नर्स बगैरा हैं। अगर झुन्होंने गरीन शरणार्थियोंने अपने आपनो अलग कर लिया, तो वे अपने सूगर पढ़े हुने अनसे दुर्माग्यसे कोजी सबक नहीं के पार्येगे। मेरी राय है कि सब व्यासायी और गैरस्थवसायी, धनवान और गर्याक शरणार्थी जेक साथ रहें और जिस तरह लाहोरके धनवान लोगोंने लाहोरको आदर्श शहर बनाया — और जिसे हिन्दुओं और मिक्टांको लावार होकर खार्ला करना पड़ा — झुसी तरह वे भी आदर्श महर बसायें। ये शहर, दिल्ली-जैसी घनी आवादीवाले शहरोंका बोझ हलका करेंगे और जिनमें रहनेवाले लोगोंकी तन्दुरुस्ती बढ़ेगी और झुनकी तरकी होगी। अगर छरसेमकी बड़ी हावनीमें रहनेवाले दो लाखसे सुगर शरणार्थी वाहरी और मीतरी सफाअिक मामलेमें आदर्श वन गये, अगर व्यवसायी और धनवान शरणार्थी गरीव शरणार्थियोंके साथ वरावरीके आधारपर रहे, अगर खुन्होंने तम्बुओंकी अिस वस्तीमें अच्छी सहकें वनाकर सन्तोषकी जिन्दगी विताओ, अगर वे सफाअिस लगकर सारे काम खुद करते रहे और दिनभर किसी न किसी खुपयोगी काममे लगे रहे, तो वे सरकारी वजटपर बोझ नहीं रह जायेंगे। और खुनकी सादगी और सहयोगको देखकर शहरोंमें रहनेवाले लोग सिर्फ खुनकी तारीफ करके ही नहीं रह जायेंगे, बल्क खुन्हें अपने जीवनपर शर्म मालम होगी और वे शरणार्थियोंकी सारी अच्छी वार्तोकी नमल करेंगे। तब मौजूदा कहुवाहट और आपसी जलन अम मिनटमें गायव हो जायगी। तब शरणार्थी लोग, चाहे वे कितनी ही बढ़ी तादादमें क्यों न हों, केन्द्रीय और मुकामी सरकारोंके लिओ चिन्ताके विषय नहीं रह जायेंगे। लाखों शरणार्थियों द्वारा विताओ गआी असी आदर्श जिन्दगीकी दु खी दुनिया तारीफ करेगी।

# सरकारकी दुविधा

अन्तर्में में कण्ट्रोलोंको हटानेके बारेमें, खासकर अनाज और कपबेका कण्ट्रोल हटानेके बारेमें चर्चा करूँगा। सरकार कण्ट्रोल हटानेमें हिचकियाती है, क्योंकि असा खयाल है कि देशमें अनाज और कपबेकी सच्ची तंगी है। असिलिओ अगर कण्ट्रोल हटा दिया गया, तो अन चीजोंके हाम बहुत वद जायेंगे। अिससे गरीवोंको बढा नुकसान होगा। गरीव जनताके बारेमें सरकारका यह खयाल है कि वह कण्ट्रोलोंके जिरेये ही अखमरीसे वच सकती है और तन डॅकनेको कपडा पा सकती है। सरकारको व्यापारियों, अनाज पैदा करनेवालों और वलालोंपर शक है। असे दर है कि ये लोग कण्ट्रोलोंके हटनेका बाजकी तरह रास्ता देख रहे है, ताकि गरीवोंको अपना शिकार बनाकर वेशीमानीसे कमाये हुओ पैसेसे अपनी जेवें भर सकें। सरकारके सामने हो ग्रुराअयोंगेसे किसी ओकनो चुननेका सवाल है। और श्रुपका खयाल है कि मौजूदा कण्ट्रोलोंको हटानेके बदले बनाये रखना कम नुरा है।

## व्यापारियोसे अपील

अिनलिके में स्थापितां, दलालां और अनात पैदा र नेमलीने अपील रखा हूं कि वे अपने प्रति स्थि जानेगले किम द्वारको निदा हैं और सरकारमें यह चरीन दिला हैं कि प्रनात और स्पकेश रान्तेन हटनेने कीमतें बूँची नहीं नदेंगी। स्प्यूनि हटानेने राज्य बाजार और वेजीमानी अपने भने ही न शुपाकी जा गरे, सेटिन जिलमे गरीनोंने आहने उपादा हुए और आराम मिलेगा।

७३

23-11-125

## प्रार्थनामं शान्ति

प्रार्थनाके बादके अपने भाषा में गार्धावाने तोगांसे करा, आपके हमेगा प्रार्थनामें खामोकी रचनी चाहिये। हातों कि आप सब आम तौरपर गान्तिसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज बड़ी तादादमें अिक्ट्री होनेवाली बहनोंकी बुड्बुदाहटसे वह गान्ति हट गंभी।

गाधीतीने जब जिस युबयुबाहरकी तरक लोगोंका प्यान खींचा, तो सभामें पूरी शान्ति कायम हो गर्जा।

#### समयसे वाहर

में कभी कभी समयसे ज्यादा बोलनेके लिओ रेडियोबालींसे माफी मौंगता हूँ। मेरे निजे नियम तो यह है कि मुद्दे बीन मिनटसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिये, और मम्मव हो, तो पन्द्रह मिनटमें ही अपना भाषण खनन कर देना चाहिये। मे हमेशा जिस नियमका पालन नहीं कर सकना, क्योंकि नेरा पहला नक्सद सामने देठे हुओ लोगोंके दिलोंगर जसर डालना है। रेडियोका नम्बर तो बाहमें आता है। में नहीं जानता कि खेना कोली जिन्तजाम हुआ है या नहीं जिससे रेडियोपर रुम्बे भाषण दिये जा सकें। मैं कमी विना मतलबके या सिर्फ अपनी आवाज सुननेके लिओ नहीं बोलता।

## हिंसा ठीक नहीं

मेरे पाम सभाके अक भाओने अंक लिखा हुआ सवाल मेजा है। खुन्होंने पूछा है — जिस आदमीका हक खतरेमें हो, वह क्या हिंसासे खुने नहीं बचा मक्ता रे मेरा जवाब यह है कि हिंसा दरअसल त तो किसी आदमीको बचाती है और न खुसके हकको। हरअंक हक जब अक अक अच्छी तरह अदा किये हुओ फर्जसे निकलता है, तभी खुसपर कोओ हमला नहीं कर सकता। अिस तरह अपनी मजदूरी या वेतन पानेका हक सुसे तभी मिलेगा, जब मै हाथमें लिये हुओ कामको पूरा कर दूँगा। अगर मे अपना काम पूरा किये विना वेतन या मजदूरी लेता हूँ, तो वह चोरी होगी। जिन फर्जोंपर मेरे हक निर्भर रहते हैं और जिनसे वे निकलते हैं, खुनको पूरा किये विना मै हमेगा अपने हकोंपर ही जोर नहीं दे सकता।

# हरिजनीपर जुलम

अखवारोंमें यह खबर छपी है कि रोहतक और दूसरी जगहके जाट हरिजनोंकी आखादीपर हमला करते हैं। यह कोओ नभी बात नहीं है। ब्रिटिश हुकूमतमें भी हरिजनोंकी आजादीमें दस्तन्दाजी की जाती थी। फिर भी, आज नयापन यह है कि हमारी नभी मिली हुजी आखादीमें हरिजनोंपर किया जानेवाला जुल्म घटनेके बजाय ज्यादा बढ गया है। क्या हिन्दुस्तानका हर आदमी यह आखादी नहीं भोग सकता, फिर झुसका समाजी दरना कैसा भी क्यों न हो १ क्ल तक हरिजन जैसा गुलाम और दवा हुआ था, बैमा ही क्या वह आज भी रहेगा भेरी रायमें केक दुराओं दूसरी दुराअिको जन्म देती है। पाकिस्तानमें हमारे हिन्दू और सिक्ख भाअियोंके साथ कितना ही दुरा वरताव किया गया हो, लेकिन जब हमने बदलेकी भावनासे यूनियनके हमारे ग्रसलमान माक्षियोंके साथ दुरा वरताव किया, तो झुसने हमारे श्रीसाअयोंके साथके दुरे वरतावको जन्म दिया। हरिजनोंके साथका हमारा/ वरताव

भी यही बात कहता है। हरिजनोंके साथ, जिन्हें गलतीले अछूत कहा जाता है और जिनके साथ वैद्या ही बरताव भी किया जाता है, वाकीके हिन्दू जो अन्याय करते हैं, शुसे खतम करनेके लिओ ही हरिजन-मेवक-स्प कायम किया गया है। अगर पिछली १५ अगस्तको हमारे टेगमें ओ फेरबदल हुआ, शुसके पूरे महत्तको हमने ममझा होता, तो हिन्दुस्तानके छोटेसे छोटे आदमीने आवादीकी चमक और शुस्ताहको महस्स किया होता। तब हम शुन भयानक घटनाओंसे चच जाते जिन्हें हम लावार बनकर देखते रहे हैं। आज तो क्षेमा मालूम होता है कि हर आदमी अपनी ही तरक्किके लिओ काम करता है, हिन्दुस्तानकी तरक्किके लिओ कोओ नहीं।

80

58-99-180

#### रचनात्मक कामकी जरूरत

जब मै प्रार्थनाके मंदानने आता हूँ तब आप लोग मेहरवानी करके मेरे और मुझे सहारा देनेवाली लड़कियोंके आपके बीचसे गुजरनेके लिये काफी जगह दे देते हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि छोटते समय मी आप भिसी अनुगामना पालन करके मुझे शामितसे चले जाने हैं। जाते समय लोग पाँच छूनेके लिये मेरे मिर्ट गिर्द वड़ी मीड कर देते हैं। यह अच्छा नहीं लगता। आपकी मोहच्वतको में समसता हूँ और खुसकी करा कहीं। सगर में चाहता हूँ कि आपकी यह मोहब्बत बाहरी खुमारकी बगह किसी रचनात्मक कामका रंप छ। भिस वारेमें में बहुत बार कह खुना और लिख चुना हूँ। आज सबसे पहला और सबसे बड़ा रचनात्मक जाम है दोनों जातियोंका मेलजोल और माभीचारा। पहले भी दोनोंमें झगड़ा होता था, लेकिन खुसमें किसीको वरवाद करनेकी बात नहीं होती थी। आज तो खुसने सबसे अहरीला रूप ले लिया है। अनेक

तरफ हिन्दू और सिक्ख और दूसरी तरफ मुसलमान अैक दूसरेके दुरमन बन गये हैं । असका क्रमंनाक नतीजा हम देख ही चुके हैं ।

प्रायंनामें आनेनालोंके दिल वैरमानसे खाली हों भितना ही काफी नहीं है। खुन्हे दोनों जातियोंमें फिरसे मेलजोल कायम करनेमें सिक्रय भाग लेना चाहिये, जो खिलाफतके दिनोंमें हमारे गर्वकी चीज था। क्या खुन दिनों हिन्दू-सुसलमानोंकी मिलीजुली समाओंमें मे शामिल नहीं हुआ था? खुस अनेके डेखकर मेरा दिल खानन्दसे खुछलने लगता था। क्या ने दिन फिर कसी नहीं लौटेंगे?

### सबसे ताजा झगड़ा

क्ल हिन्दुस्तानकी राजधानीमें जो हु खदाओ घटना हुआ, श्वसपर नरा विचार कीजिये। कहा जाता है कि कुछ हिन्दू और सिक्ख निराश्रितोंने अेक खाळी मुस्लिम घरपर कानूनके खिलाफ कब्जा करनेकी कोशिंग की । असिपरसे झगड़ा हुआ । कुछ लोग वायल हुओ लेकन तकदीरसे कोओ गरा नहीं। यह घटना धरी थी। लेकिन क्षसे खब बढाचढाकर बताया गया । पहली खबर यह थी कि क्षिम झगडेमें चार सिक्ख मारे गये। नतीजा वही हुआ, जो श्रीसी बातोंमें होता है। यदलेकी भावना भड़की और कभी लोग छुरेसे घायल किये गये। माछम होता है कि अब अक नया तरीका काममें लिया जाता है। अब सिक्ज लोग किरपाणोंकी जगह तलवारें रखने लगे हैं,। वे नगी तलवारें हाथमें केरर हिन्दुओं के साथ या अकेले मुसलमानों के घरोंपर जाते हैं और श्लन्हें मकान खाली करनेके लिओ धमकाते हैं। अगर यह खबर सच हो, तो यनियनकी राजधानीमें भैसी चीज वदी भयानक और समेनाक है। अगर सच नहीं है. तो उसकी तरफ और ज्यादा ध्यान देनेकी जरुरत नहीं। अगर वह सच हो, तो असकी तरफ सिर्फ सरकारको ही नहीं, बल्कि अनताको सी फौरन घ्यान देना चाहिये। क्योंकि सत्ताघारियोंके पीछे अगर जनता नहीं होगी. तो वे कछ न कर सर्केंगे।

में निश्चित रूपसे यह नहीं जानता कि असी हाउतमें मेरा क्या धर्म है। अितनी बात तो साफ है कि हाउत दिनोंदिन ज्यादा विगड़ रही है। जल्दी ही कार्तिकड़ी पूनम आ गही है। मेरे पास तरह तरहड़ी अफवाहें आती रहती है। मैं आद्या करना हैं कि टमहरे और बक्र-मीदके समयकी अफवाहोंकी तरह ये अफवाहें मी झठ साबित होंगी।

अन अफताहोंसे अेक पाठ तो सीखा जा सकता है। आज हमारे पास भान्तिकी कोओ पूँची जमा नहीं हैं। हमें रोजकी कमाओ रोज करनी है। यह हालत किसी राज या राष्ट्रके लिओ अर्च्छा नहीं कहीं जा सक्ती। राष्ट्रके हर सेवकको गहराओंसे यह मोचना है कि सीसे राष्ट्रको खा जानेवाले अिम जहरको मिटानेके लिओ क्या करना है।

# किरपाण और अुसका अर्थ

यहाँपर लायलपुरके सरदार सन्तसिंधके लम्बे खतपर विचार करना भच्छा होगा । वे पहले केन्द्रीय असेम्बर्ठाके सदस्य रह जुके हैं, और झन्होंने सिक्खोंका जबरदस्त बचाब किया है। अन्होंने पिछले बुधबारके मेरे भाषणका जो अर्थ किया है, वह भाषणके शब्दों मेंसे नहीं निक्रता। मेरा नतलव तो असा कमी था ही नहीं । शायद सरदार साहब यह जानते होंगे कि जबसे में १९१५में दक्षिण समर्रकामे कौटा हूँ, तबसे विक्ल दोस्तोंके साथ मेरा गहरा सम्बन्ध रहा है । ओक जनाना था जब हिन्दुओं और असलमानोंकी तरह सिक्स भी मेरे शब्दोंको बेदवाक्य मानते थे । लेकिन अब समयके साथ लोगोंके टग भी बदल गये हैं । मगर में जानता है कि मैं ख़द तो नहीं बदला है। सरदार माहव शाबद नहीं जानते कि सिक्ख भाज कियर जा रहे हैं। में मिक्सोंका परना दोस्त हूँ । मुझे अपना कोओ स्वार्थ नहीं साधना है । असिलिओ में अच्छी तरह देख सकता हुँ कि वे किथर जा रहे हैं। ने क्षुनका सच्या दोस्त हैं. भिस्तिओ झनसे साफ साफ शब्दोंने दिल खोलकर बात कर सकता हैं। मैं हिम्मतके साथ वह वह सकता है कि ज्झी मौकॉपर चिक्ख लोग मेरी चलाह नानकर कठिनानियोंसे पार हुझे हैं। जिसलिओ मुसे यह याद दिलानेकी जल्दत नहीं कि मुझे सिक्सों या दूसरी जाविके लोगोंके बारेमें सोनसनसकर दोलना चाहिये । सरदार सन्तसिंघ और दूसरे सारे चिक्स, वो निक्सींश भठा चाहते हैं और आवर्क बहावमें वह नहीं नये हैं. अस बहादर और महान जातिको पागलपन,

शरावखोरी और श्रुससे पैदा होनेवाळी वुराअियोंसे वचार्ने । सिक्स लोग जिन तलवारोंका काफी प्रदर्शन और बुरा अिस्तेमाळ कर चुके हैं, श्रुन्हें अब वे वापस म्यानमें रख लें। अगर प्रिवी कौंसिळके फैसलेमें किरपाणका अर्थ किसी भी नापकी तलवारसे किया गया है, तो भी वे श्रुससे मूर्ख न वनें। जब किरपाण किसी श्रुस्लको न माननेवाले शरावीके हाथमें जाती है या जब श्रुसका मनमाना श्रुपयोग किया जाता है, तब श्रुसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। अक पवित्र चीजको पवित्र और न्यायके मौकोपर ही काममें लेना चाहिये। वेशक, किरपाण शक्तिकी प्रतीक है। लेकिन वह बारण करनेवालेको सिर्फ तमी श्रोमा देती है, जब वह अपने आपपर अनोखा कावू रखे और जवरदस्त विरोधी ताकतोंके खिलाफ ही श्रुसका श्रुपयोग करे।

अगर मैं यह कहूँ कि मैंने सिक्खोका िसतिहास काफी पढा है और प्रन्थसाहबके बचनोंका मीठा अमृत पिया है, तो सरदार साहब मुझे माफ करेंगे। सिक्खोंने जो कुछ किया बताया जाता है, श्रुसकी जॉच प्रन्थसाहबके श्रुस्लोंसे की जाय, तो श्रुसका बचाव नहीं किया जा सकता। वह अपने आपको बरवाद करनेका रास्ता है। किसी भी हालतमें सिक्खोंकी बहादुरी और अीमानदारीका िमस तरह नाम नहीं होना चाहिये। वह सारे हिन्दुस्तानके िस्ते दौलत बन सकती है। आज तो सिक्खोंकी वह बहादुरी भयकी चीज बन गशी है। श्रीसा श्रुसे नहीं होना चाहिये।

यह वात विलक्कल वाहियात है कि सिक्ख अिस्लामके पहले नम्बरके हुश्मन है। क्या मेरे वारेमें भी यही नहीं कहा गया है <sup>2</sup> क्या यह सम्मान भुक्ते सिक्खोंके साथ बॅटाना होगा <sup>2</sup> मैने अिस सम्मानकी कमी अिच्छा नही की। मेरा सारा जीवन अिस अिलजामको गलत सावित करनेवाला है। क्या सिक्खोंपर यह अिलजाम लगाया जा सकता है <sup>2</sup> वे शुन सिक्खोंसे पाठ सीखें, जो आज शेरे काश्मीरको मदद दे रहे हैं। शुनके नामसे आज जो हुरे काम किये जाते हैं, शुनके लिओ वे परनात्ताप करे।

#### युरा सुसाव

मे अिम पुरे और भयानक मुझाके थरेंमें जानता है कि मगर हिन्दू सोग सिक्सोंका माथ छोड़ दें, तो अन्छे पाकिस्तानमें को अं सतरा नहीं रहेगा। निक्सोंका पाक्तिसतानमें कमी बरदान नहीं किया जायता। मे तो माओआओको मारनेताने कीसे मोदेमें कमी हिन्दु अरजन और स्वता न तर सरका। जब तर हरकेड़ निक्स और हिन्दू अरजन और सुरक्षाके साथ परिचन पंजायको नहीं लौटता और हर माया हुआ सुमलमान सूनियनमें वापस नहीं भाता, तब तक अत अभागे डेजमें शान्ति भीर समस कायम नहीं हो सकता। जो लोग किसी कारणसे लौटना न चाहे, सुनकी बात अलग है। अगर हमें शान्तिमें अरक्षायद्वीके पापको पहोसियोंकी तरह रहना है, तो आम लोगोंकी अदसायद्वीके पापको घोना होगा।

### पाकिस्तानकं बुरे काम

यहाँ पाविस्तानके दुरे कामोंको दोहरानेकी जरुरत नहीं । हुससे दु खी हिन्दुओं या सिक्सोंको कोओ पायदा नहीं होगा । पाकिस्तानको अपने पापोगा योग्न झुठाना होगा, जो बदे भयानक हैं । हरकेंकके लिओ मेरी यह राय जानना काफी होना चाहिये (अगर अस रायकी कोओ कीमत है ) कि मुस्लिम लीगने १५ अगस्तको बहुत पहले बारारत शरू की थी । मं यह भी नहीं कह सकता कि १५ अगस्तको झुसने कोओ नक्षी जिन्दगी छुट कर ही और वह सरारतको भूल गओ है । लेकिन मेरी यह राय आपकी कोओ मदद नहीं कर सस्ती । महत्त्वकी बात तो यह है कि यूनियनमें हमने भी पाकिस्तानके पापोंकी नक्ष्कि कौर सुनके साथ हम भी पापी बन गये । तराज्वके पलके करील-करीब बराबर हो गये । क्या अब भी हमारी यह बेहोशी दूर होगी और हम अपने पापोंका प्रायदिचल करके बदेलेंगे, या फिर हमें गिरना ही होगा ?

# श्वरणार्थी या दुःखी ?

कल मुझे अंक भाजीने कहा, हमें गरणार्थों क्यों कहते हैं १ हमें 'पाकिस्तान-सफरर' किह्ये । यूनियन हमारा हेग नहीं है क्या १ फिर हम शरणार्थी क्यों कहलायें १ अंक तरहसे खुनकी यह वात ठीक है । वच्चोंको तकलीफ होती है तो वे मौंकी गोदमें आकर छिप जाते हैं । यूनियन सबका अल्क है । सारे हिन्दुस्तानके रहनेवाले भाजीभाजी हैं । सो वे लोग हकसे यूनियनमें खाते हैं । अप्रेजीमें 'रेप्युजी शब्द अिस्तेमाल हुआ । खुसका तरजुमा अखवारवालोंने शरणार्थी किया । 'सफरर' भी अप्रेजी शब्द है । तो मे खुन्हें दु खी कहूँगा । वैसे तो हम सब दु खी हैं । पर सच्चे दु खी आज वे हैं, जो लाखोंकी तादादमें अपने घरवारसे खुखक चुके हैं । आज मै खुन दु खियोंकी वात करना चाहता हूँ ।

### मुसलमानोंके घरोंपर कब्जा न किया जाय

मेरे पास आज दिनमें छाहोरका अेक कुटुम्ब आया। वहाँ श्चनका घर, व्यापार, घन-टौळत सब छूट गया है। मुझे वे छोग कहने छगे, घर दिलवा दो। मैने कहा, मे हुकूमत नहीं हूँ। घर देना-दिलवाना मेरे हाथमें नहीं है। अगर होता तो भी मैं नहीं दिलवाता। दिल्लीमें खाली घर हैं कहाँ 2 छोगोंके अपने घर भी हुकूमत खाली करवा छेती है। वाहरसे जितने जेलची आते हैं, शुनके छिने घर चाहिये। हुकूमत चाहे तो यह घर, जिसमें में रहता हूँ, खाली करवा सकती है। मगर हुकूमत वहाँ तक नहीं जाती। शुन्होंने कहा कि शुनके घरके १७ आदमी भी मारे यथे थे। मैंने कहा कि सारा हिन्दुस्तान अगर इमारा कुटुम्ब है, तो जहाँ हवारों छाखों मरे वहाँ १० की क्या पिनती है?

मगर ज्ञानकी बातोंको जाने दें। मेरी आपको सलाह है कि भाप कैम्पमें जावें और वहाँ काम करें। अन्होंने कहा, वे मिखारी वहीं, भिक्षाका अञ्च नहीं खाना चाडते । मैंने कहा. मै तो किसीको मिक्षाञ्च देना नहीं चाहता । कैम्पमें आपको काम करना है । दिनसर तो आकाशके नीचे रह सकते हैं और रातको छतके नीचे कछ गरम कपढे ओडकर काम वल सकता है। झन्होंने कहा. हमारे बच्चे हैं। छेकिन बच्चे तो सबके हैं। कितनी ही माताओंने तो खलेमें बच्चोंको जन्म दिया । श्रिसिक्टिओ मेरी तो सलाह है कि आप कैम्पमें जावें, वहाँ मेहनत करें और खायें। सुन्होंने कहा, सुसलमानोके खाली घर अन्हें क्यों न मिलें र मुझे यह सुनकर चोट लगी । वेवारे योदेसे मुसलमान रह गये हैं । झन्हें हलाल करना जगलीपन है। हरक्षेकको हाकिस बननेका सधिकार नहीं। चीर सौर छटेरे मी अपना मरदार चुनते हैं और खसका हक्स मानते हैं। हरभेक हाकिम बनेगा, तो हकुमत क्या करेगी ? बेचार मुसलमानोको आज डर छगा रहता है कि दिन है तो रात होगी या नहीं। अनके मङानोंकी तरफ नकर रखना अरी बात है। असके बदले आप मुसे कह सकते हैं कि तू अिस महलमें क्यों प**दा है** <sup>2</sup> यह हमे खाली कर दे। सूतो जहाँ जायगा वहीं तुझे सकान, फल, इ्थ, वनैरा सब उछ मिल जायगा। वह ज्यादा अच्छा होगा।

### अचित माँग

श्वसके बाद कुछ सिक्ज आये । वे हजाराके ये । श्वन्होंने कहा, हम तो खेती करनेवाले हैं । खेती करना जानते हैं और श्वसके तिमे साधन माँगते हैं । मुखे दर्द हुआ । मैने पूछा, आप पूर्व पजावमें क्यों नहीं जाते <sup>2</sup> श्वन्होंने कहा कि पूर्व पंजायबाले पिह्चम पजाववालोंको ही टेना चाहते हैं । पूर्व पजावमें जितनी जमीन नहीं कि सरहरी स्वेषे आनेगालोंको भी मिल सके । अिसलिओ सरहरी स्वेवालोंको मध्यवर्ती नरमारके पास जानेको कहा है । सरकार श्वन्हें अभीन दे, तो बैल और हल भी देने चाहिये ।

हुर्मतको मेरी यह सलाह है कि जो लोग जिथर-शुधर पहे हैं, श्वन सबको अिक्ट्रे करके कैम्पमें रखे, ताकि वे मेहनत करके अपने पेट ें भर सकें ,। वे तगढ़े छोग हैं, मगर झुनका तगढ़ापन किसीको डरानेके लिओ नहीं है । वे अपना जीवन अच्छी तरह वसर करना चाहते हैं। मेरी समझमे झुनकी माँग पूरी होनी चाहिये।

### लौटनेकी दार्त

भेक साअनि मुझसे पूछा, आप कहते हैं कि हमें वापस अपने घर जाना है। तो इस पिन्चस पंजाब कव जा सकते हैं? मुझे यह मवाल मीठा लगा। जानेको तो आज जा सकते हैं, सगर गर्त यह है कि यहाँ इस मले वन जायँ। आज तो इवा असी विगडी है कि जीना भी अच्छा नहीं लगता। अगर दिल्छी मेरी आवाज मुने, तो कल सब अपने अपने घर चले जायँ। इस यह सिद्ध कर दें कि इस करोजों मुसलमानोको न सारना चाहते हैं, न सगाना चाहते। तब इसारे दु खी हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख आओ सब अपने अपने घर लौट सकेंगे। इस पाकिस्तानवालोंसे वहाँ लौटनेवाले हिन्दू, और तिक्खोंकी रक्षा करवा सकेंगे, तभी मुझे झान्ति होगी।

७६

56-11-180

### वेयुनियाद अिलजाम

भेक मार्थीने मुझे खत लिखा है। श्रुसमें वम्बर्शीके अेक सखवारकी कतरन मेजी है। श्रुस कतरनमें लिखा है, गांधी तो कांग्रेसका ही वाजा वजाता है। लोग वह सुनना भी नहीं चाहते। जिस तरहसे कांग्रेस रेडियो वगैराका अपने ही प्रचारके लिखे जिस्तेमाल करेगी, तो लाखिरमें यहाँ हिटलरगाही कांग्रम हो जांग्रेगी। मैं कांग्रेसका वाजा बजाता हूँ, यह बात सर्वथा यलत है। मैं तो किसीका बाजा बजाता हाँ नहीं, या फिर सारे जगतका बजाता हूँ। श्रुम कतरनमें यह भी कहा है कि लाहिसाकी बात तो यों ही ले आते हैं। हेतु तो यही है कि इक्क्मतको अपना ही गान करना है। मैं यह कहता हूँ कि जो हक्क्मत अपना ही गान करना है। मैं यह कहता हूँ कि जो हक्क्मत अपना गान करती है, वह चल नहीं स्टरदी। और मैं

तो धर्मित्रे ही सेवा परना नाउना है। धर्मने सम्बन्ध स्पानेकारी बार्वे क्षाप लागोंको सुनात है। हो सहता है हि बुट क्षेम मेरी बार्वे सुनात प्रमन्द न करते हो। यगर इसरे लोग मुद्दे लिपने हैं कि मेरी बार्वे सुनता प्रमन्द न करते हो। यगर इसरे लोग मुद्दे लिपने हैं कि मेरी बार्वेने सुनता रिला हीमना बड़ता है। उन्हें मेरी बार्वे नापगन्द हों, सुनते की मुद्दे की आर की मुद्दे की आर आर आर मान पहीं और है, तो यहाँ बैठहर भी आप मेरी बात दिना मने जा महते हैं। जाप लोग मुद्दे हैंपा मेरी करा मान की महीं करा की महीं करा की सुद्दे का मान की सुद्दे करा के मान की सुद्दे करा बदना है, यह में सोचकर नहीं आता।

# भगाओ हुआ ऑस्त्रें

हमारी उपनी औरतें पाकिस्तानमें पर्श हैं। होग धुनें बिगास्ते हैं। वे बेनारी कीनी बनी हैं हि सुनके निर्ध सर्गमन्दा होती हैं। मेरी समझमें सुन्हें प्राग्निन्दा होते होते होते कारण नहीं। दिसी औरतकें सुसलमान जयदस्ती पक्द हैं और समाज सुन्दों तिहम्मी नानने त्यों और भाओं, माँ, बाप, पांत, मय छोड़ हैं, तो यह घोर निर्देशता है। में मानता हूं कि जिम औरतमें सीताम तेत्र रहें, सुसे कोओं मूं नहीं मनता। मगर आज सीता क्रॉलें लोताम तेत्र रहें, सुसे कोओं मूं नहीं मनता। मगर आज सीता क्रॉलें लोतों में आर सब औरतें तो सीता वन नहीं मक्ती। जिसे जबर्दस्ती परका गया, जिनपर अस्वानार हुआं, सुससे हम प्रणा नरें क्या वह बोड़े ही व्यक्तिनारिणी हैं! मेरी लब्ध या गीतिकों भी पक्वा जा मस्ता है, सुनपर बलान्यार हो सक्ता हैं, हेकिन में कभी सुनसे प्रणा नहीं करूंगा। कैसी कभी ऑरतें मेरे पास नोआराजीमें आ गओं थी। मुसलमान औरतें भी आओं हैं। हम सब बदमादा वन गये हैं। भीने सुनहें दिलासा दिया। सर्गमन्दा तो बलान्कार करनेवालेकों होना हैं। सुन बेनारी बहनोंको नहीं।

### फसल काटनेमें मदद देनेवाले

अक माओ कहते हैं ,िक मान छीजिये कि कण्ट्रोल मिट जाय, देहातोंमें लोग अपने छित्रे अनाज पैटा करने छगें, गाँवके लोग कसल तो दाम बढेगा। पहले तो यह रिवाज था ही। नेक किसान दूसरे किसानोंको निमन्त्रण देता था। फसल काटनेका और साफ करके घरमें ले जानेका काम हार्योहाय स्तम हो जाता था। साज हम वह रिवाज भूल गये हैं, मगर खुसे वापस लाना चाहिये। नेक हाथसे कुछ काम वहीं हो सकता।

#### किसान-राज

फिर वह माओ यह भी कहते हैं कि मिन्त्रियोंमेंसे कमसे कम अेक तो किसान होना ही चाहिये। हमारे दुर्भाग्यसे आज हमारा अेक भी मन्त्री किसान नहीं है। सरदार जन्मसे तो किसान हैं, खेतीके चारेंम कुछ समझ रखते हैं, मगर श्रुनका पेशा वैरिस्टर्राका था। जनाहरलालजी विद्वान हैं, वहे लेखक़ हैं, मगर वह खेतीके चारेंमें क्या समझें १ हमारे देशमें ८० फीसवीसे ज्यादा जनता किसान हैं। सच्चे प्रवातन्त्रमें हमारे यहाँ राज किसानोंका होना चाहिये। श्रुन्हें वैरिस्टर वननेकी जरुरत नहीं। अच्छे किसान वनना, श्रुपज वहाना, जमीनको कैसे ताजी रखना, यह सब जानना श्रुनका काम है। श्रीसे योग्य किसान होंगे, तो मै जनाहरलालजीसे कहाना कि आप अनके मन्त्री वन जाभिये। हमारा किसान-मन्त्री महला कि आप अनके मन्त्री वन जाभिये। हमारा किसान-मन्त्री महलामें नहीं रहेगा। वह तो मिटीके घरमें रहेगा। दिनभर खेतोंमें काम करेगा। तभी योग्य किसानोंका राज हो सकता है।

### कोशी वात नामुमिकन नहीं

आज में अवर्नर जनरल साहबके पास चला गया था। वहीं हिनाक्तमली साहव भी मिले। दोनोंसे काफी बातें हुओं। इनकी तियत भी मच्छी नहीं थी। छियाक्तमली साहव, पाहिस्तानके अर्थनन्त्री, सरदार पटेल, जवाहरलालजी सबने मिलकर बातें की थीं। झुन लोगोंने कुछ तन किया है। सब लोग अच्छी तरहसे काम करें, तो शायट हम सिस भीव और परेशानीमेंसे निक्त सकेंगे।

#### बोरे-काव्सीर

शेरे नास्मीर शेख अन्द्रत्ना भी मेरे पास आज आ गये थे। श्चन्होंने सबसे आला दरलेना नाम यह किया है कि कारनीरमें को मुटीभर सिक्ख और हिन्दू पड़े हैं, श्चन्हें वे अपने साथ रखकर काम करते हैं। अन कोगोंको जो चीज अच्छी न छगे, सो वे नहीं करते। वे काइमीरके प्रधान मन्त्री हैं। वहाँपर दो प्रधान नंत्री हैं, या क्या है. मै नहीं जानता । भैने झन्हें मजाक्से पूछा भी कि आप क्या हैं ' वे वहने छने कि मै खुद नहीं जानता । वे अन्तू सी वछे गये थे। वहाँपर शर्मनाक काम हुआ है। मगर केल साहबने खुसपर भी अपना दिमाग नहीं स्त्रोया । यही अनेक तरीका है जिनसे हिन्दू, तिक्स ऑर मुसलमान साथ रह सके और अेक दसरेका अंतवार कर सके । सुनके सामने कभी कठिनाअियाँ हैं। काश्मीर पहाड़ी मुल्क है। सर्दियोंमें वहाँ वर्फ पदसी है। आनाजाना आरामसे नहीं हो सकता । वहाँका रास्ता वैसे भी कठिन हैं। पाक्सितानकी तरफसे तो कभी अच्छे अच्छे रास्ते हैं, पर श्रुधर तो छड़ाओं चल रही है -- पाकिस्तानके साथ कही या 'रेडर्स 'के साथ-कहा । सीधा रास्ता यूनियनके साथ अक ही है । वह पूर्व पंजावमें पहता है। कारनीरी लोग खुरामी हैं। वहाँसे हिन्दुस्तानमें फल आते हैं, सूनी कपरे आते हैं। मगर आज तो हम अैसे विगड़े हैं कि पूर्व पंजायमें कोओ मुसलमान सुरक्षित नहीं। काइमीरके मुसलमान केसे अस रास्तेसे आयें? कैसे तिजारत हो? किसीने शेख साहवसे कहा, आपके मुसलमान मी पूर्व पंजावमेंसे नहीं जा सकते। हमने काफी खरानी कर ली है। जब हम असे भूल जायें। क्या हम हमेगा सुरे रहेंगे? हुकूमतको यह देखना है कि किस तरह रास्ता साफ हो सकता है, ताकि काइमीरके फल, गाल-दुगाले वगैरा हिन्दुस्तानमें आ सकें। काइमीर यूनियनमें शामिल तो हुआ है पर रास्ता साफ न हो, तो यहाँ तक रहेगा?

सच है, तो भयानक है

डॉन, पाकिस्तान टाअिम्स वगैरा पाकिस्तानके बढे बढ़े अखवार हैं। कसी कसी में श्रानपर नजर डाल लेता है। इस यह कहें कि क्षन अखवारोंने झूठी खबरें आती हैं, तो ने हमारे अखवारोंके बोरेमे मी यही चीज कह सकते हैं। जब सरदार काठियाबाद गये थे, तो मुझे अच्छा लगा था । सरदारकी समाओंमें हिन्दू-मुसलमानोंने मिलकर कहा था कि जूनागढ यूनियनसे बाहर नहीं रह सकता । सरदारने कहीं था कि काठियाबाबमें अक ससलमान बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। मगर पानिस्तानके अखवार काठियावाडके वारेमें अच्छी खबरें नहीं देते। आज तार्र भी आया है कि काठियावाडमें बहुत जगह **मुस**लमान आरामसे नहीं रह सकते । वहीँ काफी तगके मुसलमान पटे हैं। बलवाखोर भी हैं। तो क्या हम वहाँके सब मुसलमानोंको काट डालें या मगा दें ? मेरे छित्रे वर्डा विकट परिस्थिति पैदा हो गओ है। में काठियाबाडका हूँ। वहाँके सब लोगोंको जानता हूँ। शामळदास गाधी मेरा ही लबका है । जूनागढकी आरजी हुकुमतका सरदार वन-कर वैठ गया है। क्या असकी हाजरीमें काठियावाड़में कैसी चीजें हो सकती हैं है हिन्दू भी अितना तो कहते हैं कि कुछ छूट और आग लगानेका काम हुआ है; मगर खून नहीं हुआ, औरतें नहीं अदायी गर्थी । मुझे लोग कहते हैं तेरा लड़का वहाँ है, और वहीं पर क्षेत्रे काम होते हैं 2 मेरा छंडका है तो सही, पर खसका

जिम्मेदार में केंग्रे वर्ने श्रमार वहाँके हिन्दू असे पानी वन गये हैं. तो हमने आजावी की तो सही, और ज्नागढ लिया तो सही, पर सव लोनेके लिओ । सरवार पटेल होम मिनिस्टर हैं, नाठियावाडके सरवार हैं । सुन्होंने कहा है, अगर मुसलमान यूनिवनके वफादार रहेंगे, तो सुन्हों कोशी ह्यू भी नहीं सकता । तव काठियावाडके मुसलमान कैसे सताये जा सकते हैं श्रमाठियावाडके लोग असे दीवाने वने हैं क्या श्रम गया, क्या गया, मुलकको बरवाद क्या ! मेने जो छुना सुतपरसे मेरे विचार आपके सानने रख दिये । तहकीकात क्यों हमाठियावाडके वारेमें आप इस्न जाते हैं क्या श्रम गया, क्या हमको मैंने पूछा कि काठियावाडके वारेमें आप इस्न जातते हैं क्या श्रम हमाठियावाडके होंन वगैरामें जो लिखा है, वह सही है क्या श्रमान, चारों चीजें काठियावाडमें हुआ तो हैं, वह सही है क्या श्रमान, चारों चीजें काठियावाडमें हुआ तो हैं, लेकिन क्या मेरे दिलपर जिम बातकी कितनी चोट लगती हैं, यह मै नहीं जानता । मेरे दिलपर जिम बातकी कितनी चोट लगती हैं श्रम चारों तर्फ अवकती जवालामें क्या मै सादित रह सकूँगा श्रमा में सादित रह सकूँगा श्रमा में सादित रह सकूँगा श्रमा में सादित रह सकूँगा श्रमान स्वाम में सादित रह सकूँगा श्रमान स्वाम में सादित रह सकूँगा श्रमान स्वाम में सादित रह सकूँगा श्रम स्वाम में सादित रह सकूँगा श्रम स्वाम स्वाम स्वाम में सादित रह सकूँगा श्रम स्वाम स्वाम

**,** 196

50-11-,80

## गुरु नानकका जन्म-दिन

आज गुरुपर्व है । मुह्ने किसीने निमंत्रण मेजा था । सुवह नाया विवित्तरित्य आ गये और कहने लगे कि आपको सभामें आना ही पढ़ेगा । मैन कहा, मैने विक्च मालियोंको कहुआ हूँ पिलाया है । वे सुक्षपर नाराज हैं । जैसी हालतमें मेरे जानेसे क्या फायदा होगा ? मगर शुन्होंने कहा — नहीं, दु खी होकर आये हजारों सिक्च ली-पुरुष आपकी बात सुनना चाहते हैं । मेरे पाससे वह नापस गये और अब दुवारा आये, तब केस अब्दुल्ला शुनके साथ थे । मैंने कहा, शेल अब्दुल्ला समामें कैसे जा सकते हैं ? सिक्च और सुसलनान तो आज अब दूसरेको वरदारत ही नहीं कर सकते । मगर वाना साहब बोले : नहीं, शेल साहबने नारमीरमें वहत बड़ा काम कर लिया है । नारमीरके

हिन्दू, सिक्स और मुसल्मानोंको अक साथ जीना या मरना है। शुन्हें तो सभाम आना ही है। भिसपर हम दोनों सभामें गये। हजारों सिक्स माओ-बहनोंने जान्तिसे हमारी बातें युनीं। मैंने तो योदा ही कहा, मरार शेख साहवने काफी सुनाया। मैंने समाके लोगोंसे कहा कि भाज सिक्सोंका नया दिन है। शुनका वर्म है कि आजसे वे नया जीवन शुरू करें। गुरू गोविंदिसिंगके कभी मुसलमान शिष्य थे। वे शुनकी रक्षा करते थे। तो आज हम निश्य करें कि मुसलमानोंने कुछ भी किया हो, लेकिन हम तो शरीफ मने रहेंगे। आज मुझे यह देखकर दर्द हुआ कि चाँदनीचौकमें अक भी मुसलमान दिखाओं नहीं देता था। यह हमारे लिओ शर्मकी बात है।

# व्यापारमें साम्प्रदायिकता नहीं चाहिये

मुझे मुस्लिम चेम्बर ऑफ कॉमर्सका कलकत्तेसे तार मिला है। असमें लिखा है कि जब यह सरकार सक्की है. तो फिर मुस्लिम चेम्बर ऑफ कॅमर्सको क्षेत्र संस्थाके रूपमें वह क्यों न माने र सरकारने कहा है कि मिल्यमे किसी कौमी सस्थाको वह नहीं मानेगी। हमारे यहाँ मारबाडी ब्यापारी मण्डल है। युरोपियन ब्यापारी मण्डल है। युरोपियन होग तो ग्रहाँ राजा थे। झनके व्यापारी मण्डलकी वार्षिक समामें वाक्षिसराय जाता था। मगर आज मैं अनुसे यह आशा रखता हैं कि, वे कहे कि हमें अलग मण्डल नहीं चाहिये। आज वे यरोपियनकी हैसियतसे प्रधान मत्रीको अपप्रधान मंत्रीको या गवर्नर जनरलको नहीं चुला सक्ते । अनकी हस्ती सारे हिन्दुस्तानकी हस्तीके साथ है । वे कहें कि जो हक सबके हैं, वही हमारे भी है। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, यरोपियन, श्रीसाश्री सबको हिन्दी यनकर यानी हिन्द्रस्तानके वफादार होकर रहना है। असीमें आजाद हिन्दुस्तानकी श्रोमा है। यूरोपियन अच्छे श्रीसाओ होकर रहें । मुसलमान अच्छे मुसलमान वनकर रहें । हिन्दू-सिक्ख अच्छी तरहरे अपने धर्मका पालन करें । धर्मसे हम सब मले अलग अलग रहें, मगर हमारी राजनीति अेक होनी चाहिये और हमारा व्यापार भी अेक होना चाहिये।

### सोमनाथ-मन्दिरका जीर्णाहार

अंक भाशी लिगते हैं कि नोमनायक मन्दिर मा जीग्नेंदार होने माना है। खुममें सरकारी पैसा नहीं लगाना चाहिये। मुरो बताया गया है कि शामळदास गाधीने भारनी हु मृत बनाओं है और भिम कामके टिशे जनतासे अकट्टे थिये हुओ पैसेमेरी पचाम हजार रुपये देना म्बीकार किया है। जाम माहब ओर लाख देनेवाले हैं। मरदार पटेलने कहा कि सरदार शिसा नहीं है कि जो चीज हिन्दुओं के लिओ ही है, खुमके लिओ संग्रारी खजानेसे पैमा निकाले। हम नय हिन्दी है, मगर धम हमारी अपनी चीज है। सोमनायक जीगोंदारक लिओ हिन्दू जो पैमा एखींसे हैंगे, खुसीसे काम चलाया जायगा। पैमा नहीं मिलेगा, तो वह काम पढ़ा रहेगा। में यह सुनकर एडा हुआ।

# बुराओं के लिंभे पैसा न दिया जाय

हमारी बहुतसी सिक्रा और हिन्दू लड़िन्योंको पाकिस्तानमें भगाक्य है गये हैं। झन्हें वापस लानेकी कोशिंग ही रही हैं। जिन्हें जबरन बिगादा गया है, मेरी नजरमे न अनका धर्म बिगका है, न क्में। धर्मपलटा तो जबरन हो ही नहीं सरता। मुत्रसे वहा गरा है कि अगर अेक अेफ हजार रुपया अेक अेक लड़कीके लिओ दिया जाय, तो झन्हे निकालना ज्यादा आसान होगा। में तो असा कभी नहीं कर सकता। अपनी लड़कीके लिओ में कमी जिस तरह पैसा नहीं दूँगा। पैसा माँगनेवालेसे में कहुँगा — त भले मेरी लडकीको मार ठाल। श्चिकी रक्षा भगवानको करनी है. तो करेगा। सगर मे तेरी दगाषाजीके लिओ तुस पैसा नहीं देंगा। लहकियोंकी लानेके लिओ किराया वपैराना जो खर्च हो, वह तो इस करें, मगर गुण्डोंको क्सी पैसे न हैं। हमारे यहाँ भी इन्छ मुसलमान लडकियाँ रखी हुआ है। क्या हुन यह कह सक्ते हैं कि भितने पैसे दो. तव लड़कियाँ मिलेंगी दोनों तरफकी साकारोंका धर्म है कि लड़कियोंको इँड निकालें और अन्हें लौटा दें। जो हुकूमत भैसा नहीं करती असे हुव मरना चाहिये। जो गुण्डे वैसा माँगते हैं, श्रुन्हें सरकारको सजा देनी चाहिये और अनके पापके लिओ माफी माँगनी चाहिये। लड़कियोंको रखनेवाले शुन्हें लौटाकर सञ्चे दिलसे तोवा करें, तभी वे छुद्ध हो सकते हैं।

## काटियावाड शान्त है

काठियावादके थारेमें जो कुछ मैंने छुना था, वह आपको छुना दिया। आज सरदार आये थे। मैंने छुनसे कहा, आपने वार्ते तो वही-वहीं शें। आपने कहा था कि काठियावादमें किसी मुसलमान वच्चेको भी कोवी छू नहीं सकता। मगर नहीं तो छुटना, आग लगाना, मारणट, लडकियाँ छुदाना नगैरा चलता है। छुन्होंने कहा, 'जहाँ तक में जानता हूँ, और में सही जानता हूँ, यह सब खबरें दुरुस्त नहीं हैं। काठियावादके हिन्दू विगदे थे। वे कहाँ नहीं विगदे थे छुछ छुट वगैरा भी हुआ। मगर छुसे दवा दिया गया है। मेरे आवणके बाद तो नहीं छुछ भी नहीं हुआ। किसीका खुन नहीं हुआ, किसीकी लब्दी नहीं छुछ भी नहीं हुआ। किसीका खुन नहीं हुआ, किसीकी लब्दी नहीं खुदाओं गमी। कायेमवालोंने अपनी जानको खतरें डालकर मुसलमानोंके जानमालकी रक्षा की है। जब तक में हूँ, काठियावादमें गुण्डागिरी नहीं चल सकती।' मुद्दे यह सुनकर छुती हुआ।

90

54-33-180

# दिल्लीमें शरावखोरी

मंने कल आपसे कहा था कि कलका दिन सिक्खोंके लिओ बदा अवगर था। अगर कलसे अन्होंने सचमुच नया जीवन शुरू कर दिया है और गुरू नानकके कहनेके अनुसार चलते हैं, तो जो बातें आज दिल्लीमें हो रही हैं, वे होनी नहीं चाहियें। मैंने आज अखवारमें देखा और मुन मी चुका था कि दिल्लीमें गराबसोरी बहुत वढ रही है। अगर नया पन्ना शुरू हुआ है, तो शराब तो पहलेसे भी कम खपनी चाहिये। शराब पीकर आदमी पागल बनता है, और असके पीछे पीछे अनेक चुरानियाँ आती हैं।

## मस्जिदाँका नुकमान

रशी मस्जिदोंको यहाँ तुक्तान पहुँचाया गया है। कशी मस्जिदोंके मन्दिर बनाये गये हैं। मिन्द्रिटरीही चौदी गहै, तब बहाँछे लोग हट जाते हैं। मिन्द्रिटरी जाती हैं, तो फिर पापन का जाते हैं। अगर लोगोंको नचमुच अमन चाहिये, तो खुन्हें अपने आप मूर्नियाँ हुठा हेना हैं। खुन्हें पट्ना हैं कि मस्जिद तो मस्जिद ही रहे। अगर लोग भटे बन जाते हैं, तो अतनी मिन्द्रिटरी और पुतिमकी जरूरन ही नहीं रहती।

# भगाओ हुओ लडकियाँ

हमारी बहुतवी लड़िक्यों पाकिस्तानगांटे खुदा टे गये हैं। झुन्दें वापस लाना है, मगर पैमें देगर नहीं। दूमरी लड़िक्यों के हुम अननी मान्यहन समझना चाहिये। मगर मैंने झुना है कि पूर्व पंजाबमें सुमलमान-लड़िक्यों के बेहाल करते हैं। मैं आधा रराना हैं कि जिममें पुर अगर कल्के वोले बेहाल करते हैं। मैं आधा रराना हैं कि जिममें पुर अगर कल्के तिक्नों ने नया पणा रोला है, तो जिम किस्मकी चींने बन्द होनी चाहिये। यहाँ हम दुराओं नहीं करते, तो जिमसे क्या हुआ, मेरा मार्आ गुनाह करे, तो मे गुनाहगार हूँ असा मैं महत्तम करता है। मनुष्के विन्तु अलग नहीं किये जा सन्ते। वे साथ रहते हैं, तो बड़े बढ़े जरान अपनी छातीपर अठा टेते हैं, अलग रहते हैं, तो सूरा जाते हैं।

### कण्ट्रोल

अब कण्ट्रोलकी बात हैं। चीनीपरसे कण्ट्रोल क्षुठ गमा है। मेरी खुम्मीद है कि क्रगड़े और पुराम्परसे भी क्षुठ जायगा। तब हमारा धर्म क्या होगा? बीनीके बड़े बड़े कारकाने हैं। चीनीपरसे कण्ट्रोल खुठनेका यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि अन बारकानोंके मालिम जिनने पैसे लोगोंसे छीन सकते हैं, छीन लें। हिन्दुस्तानके अधिकतर लोग गुइ खाते हैं। गुइ देहातोंमें बनता है। खानेमें स्वादिष्ट रहता है, मगर चायमें लोग गुइ नहीं डालते। अगर चीनीके दान ख्व बढ जायें, तो आम लोग चीनी नहीं सा सकेंगे। चीनीके कारकाने चन्द लखपतियोंके

हाथमें हैं । खुन्हें निश्चय करना चाहिये कि आज़ाद हिन्दुस्तानमें तो वे खुद्ध कोंड़ी ही कमायेंगे । न्यापारमे जितनी सर्वोध है, खुसे दूर करेंगे । मानो कि चीनीका दाम अकदम वह जाता है । तो खुसका अर्थ यह होगा कि कल तक जो न्यापारी १०% नफा लेता था, वह आज ५०% लेने लगा है । मेरी समझमे तो ५% से ज्यादा नफा लेना ही नहीं चाहिये । कण्योल खुठनेसे चीनीके दाम वहनेका हर सिद्ध न हो, तो दूसरे अञ्चल अपने आप निजल जायेंगे । गंधा किसान चीता है । खुसे तो पूरा टाम मिलना ही चाहिये । जिस कारणसे चीनीके दाम बहुत ज्यादा नहीं वह सकते । न्यापारी अपना हिसान सफ रखे । वह साफ बता है कि जितना किसानकी जेवमें गया । खुसकी जेवमें ५% से अधिक नहीं गया । चीनीके कारखानांके मालिकोंके बाद छोटे न्यापारी रहते हैं । वे अगर वेहद दाम बढ़ा दें, तो भी जनता मर जाती हैं। तो खुन्हें भी सीधा आना है ।

### घोंककी चीजोंपर टैक्स लगाया जाय

भेक भाजी तीसरे दरनेका किराया वहानेकी शिकायत करते हैं। वह लिखते हें कि अगर हुक्सतको ज्यादा पैसेकी जरूरत हो, तो शैसी चीजोंपर टैक्स बदाना चाहिये जिनकी जीवन-निर्वाहके लिओ जरूरत नहीं, जैसे कि तस्वाकृ वगैरा। आज हमारे हाथमें करोजों रुपये जा गये हैं। अिसलिओ हम करोहों खर्च कर बालें, यह ठीक नहीं। हमें भेक अेक कोंडी फ्रॅंक्-फूँककर खर्च करनी चाहिये और देखना चाहिये कि यह पैसा हिन्दुस्तानकी श्लॉपडीम जाता है वा नहीं है सच्चे पंचायत-राजमें हम लोगोंसे जा लेते हैं, खुससे १० गुना खुन्हें वापस मिलना चाहिये देहाताकी सफार्मी, तेहत, सब्कें बनाना वगैरापर पैसा खर्च होना है। देहाताकी सफार्मी, तेहत, सब्कें बनाना वगैरापर पैसा खर्च होना है। देहाता जब समझ लेंगे कि खुनका पैसा खुन्हींपर खर्च हो रहा है, तो वे खशीसे टैक्स हेंगे।

### होमगार्ह

मिलिटरीपर भी कमसे कम खर्च करना पढेगा । कलसे मिलिटरी पैसे हैनेवाली नहीं, लोगोंकी अपनी बनेगी । जो मिलिटरी अपने आप षनेगी, वह अपनी रक्षा करेगी, अन्ते पड़ोबीही और अन्ते देशतरी रहा फरेगी, और जिम तरह हिन्दुरगारणी भी रक्षा करेगी । अंग्रज चने गरे हैं, अंगिजियत नहीं गंभी । भुसे भी जाना है ।

60

30-11-183

### आसन लाजिये

प्रापंता-ममाने लहिन्यों ठर्ट पर्च्यों ग देठती है । मैंने हारे स्वापार विद्यापर वेठनेरी नहा । अस बारेमें हम लेग कापवाह गहते हैं । यह अञ्चा नहीं । हमें नाजुर नहीं बनना चाहिये, नगर साथ ही साथ निना तरात्म ठर्ट्या जमीनपर वैठनेरी भी जगरत नहीं है। हमारे डेच्या पुराना तरीका यह था कि लोग हर जगर आमन टे जावे थे । आज हम हाने मूल गये हैं । मगर वह रिनाज अल्जा था । आज हम हाने मूल गये हैं । मगर वह रिनाज अल्जा था । आज वम हाने हो, सनका हो, चाहे पागका, या अक पुराना अल्जा ही हो । हाने साथ अपने माथ टेरर आना अल्जा हैं। हाने साथ अपने माथ टेरर आना अल्जा कहीं हैं कि जहाँ जमीन बहुन ठर्टी ठरी, वहाँ वैठना अज्जा नहीं । बहुत मोटे हमरे पहने हों, तो अलग यान हैं। हमारी बहुने जो मामूरी मारी-सल्वार पहनती है, वह काफी नहीं।

# काठियाघाडुसे तार

मेरे पास आज क्रांठिनावाइके थारेमें बहुतने तार आये हैं! क्रांठिनावाइमें जो पटनाओं घटी कही जाती हैं, शुनके बारेमें मैंने आपको सुनाया था। पाकिस्तानके अस्तानारों जो सन्दें आती हैं, शुनें वहाँ हैं हजारों लोग पदने हैं। शुनकी हम अनगपना नहीं कर सन्ते। अगर सन्तें मठी विद्व होती हैं, तो सठ विखनेवालोंके लिओ शर्मकी दात हैं। सरपार्ताने कहा, जैसी बनी बनाओं बातें लोगोंको सुनाना अच्छा नहीं। मगर मैं समझता हूँ कि मैंने जो किया, अच्छा ही किया। राजकोटसे अक तार आया है, जिसमें विखा है कि "आप परेशान है कि

काठियाबाडमें क्या हुआ।" में काठियाबाडमें पैदा हुआ। १७ साल तक वहीं रहा । वाहर पढनेके ळिओ नहीं गया - मेरे पिताने मझे मेजा नहीं । अहमदाबादके आगे नहीं जा सका । काठियाबाडमे मै सक्को पहचानता हैं। यह काठियावाबी भारती लिखते हैं कि वहाँके हिन्द विगड़े तो सही. कुछ मुसलमानोंको रंज पहुँचाया. कुछ मकान हाये-जलाये गये. मगर हमने अिस चीजको आगे बढने नहीं दिया । जो मुख्य कांग्रेसवाले थे. खनमे देवरभाव्यी भी हैं। वे मेहनत न करते. तो सब मुसलमानोंके मकान जला दिये जाते और अन्हें मारा भी जाता । मगर काश्रेसवालोंने बदा काम किया । श्रुन्होंने मुसलमानोंकी खातिर अपनी जानको खतरेमें डाला। ढेवरमाभीपर इमला हुआ। वह वहाँके वहे वकील हैं। वह तो यस गये, मगर दूसरे लोगोंको चोट लगी । ठाकुर साहवने और प्रलिसने मी अमन कायम करनेमे काप्रेसका हाय वॅटाया । अससे असलमान बच गये । हिन्दू महासमाने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघने मुसलमानोंको भगानेका निञ्चय किया था। मगर वे क्षेसा कर नहीं पाये। वह दोस्त लिखते हैं "यहाँ तो हम वैफिक्सर हैं। दूसरी जगह क्या हुआ, श्रुसका पता निकालकर आपको तार देंगे।"

कुछ मुसलमानोंका भी तार है। वे अहसानमन्द हैं कि काग्रेसने श्वनकी और श्वनकी जायदावकी रक्षा की। वस्वअसि कुछ मुसलमानोंका तार आया है। वे लिखते हैं कि काठियावाबमें बहुत कुछ हुआ है और हो रहा है। वस्वअसि आनेवाले तारको कहाँ तक महत्त्व दिया जाय, मैं नहीं जानता। काठियावाबबाले मुझे बोखा नहीं दे सकते।

माननगरके महाराजाका भी श्रेक तार है। भावनगरमें मै तीन चार माह रह चुका हूँ। कश्री बार गया हूँ। महाराजा सुझे अञ्छी तरह पहचानते हैं। लिखते हैं कि आप वेफिकर रहिये। हम जाम्रत हैं। हिन्दू जनता जामत हैं। हम सुसलमानोंको कोश्री चुकसान नहीं होने देंगे।

जूनागढसे मुसलमानोंका अेक तार है। वे कहते हैं कि आपको धोखा दिया जा रहा है। ओक कमीशन वैठाकर जाँच कीजिये कि हम सताये जाते हैं या नहीं। केकिन शैसी हर वातके लिओ कमीशन वन नहीं सकता। काठियानाढके लिओ तो मैं खुद ही कमीशन-जैसा हूँ। शिक्षितार ने नाहै यह तर महाग है। यह तर मां में परण महता है। वे नेरी तम बात नाने या न माने, भग अनते जात है। विराधी लोग भी नेरी बाद लाने हैं। एटिंगे विरोध नी में उन्तेयन मां हैं। मुद्दों लो कि लेशी बाद लीग ही हुआ नो में बुद्धे नाहा है देता है। हिन्दू पर्भात बनाने ता लगा हा नहीं है कि प्राध्मान बहला मुद्दानीते से। अनग एउ प्राप्ता हुआ है, ते हुएम हैं बनाओं। सुदे मुनारगारों से मना बरने से।

तिन्द्र महानभा और सारव रेमव अमव में अपील

हिन्दू महानभा और राष्ट्रिय स्वयोगरूने, दोनों द्विन स्वयोदे हैं। श्वने राफी परेन्टिने होग मी हैं। वे हुन्हें अटबमे रहुँगा कि निर्देशे सनास्त्य स्में नहीं बचारा हा सन्ता । अन्य वे पुत्र स्पर्ते हैं, हैं भिल्लाम सर दिन्द् और निस्तोदिद आना हैं। भिक्ती गराने पारिस्ताने जो तुगभी होती हैं, श्वन्ति दिसीयो सनाया नहीं, श्वन्हें अपने नाभियोके सनाहपर पहनात्वार दला है।

## मन्जिद्दोंमें मृनिया

सरदार पटेल ढाओं तुओं ना जिन्हें निधी नरहना मी जुनमान पहुँचा हैं, अंधी महिन्नटोंकी हिफानत कर रहे हैं। रुओ महिन्दोंने मृति ररास्त्र श्रुन्हें मन्दिर बनाया गर्मा है। नृति पत्मरकी होनी हैं. लोहेंनी, नीने-वाँबीकी या मिहीकी होती है। मगर जब तक श्रुक्की प्राण-प्रतिष्ठा मही होती, तब तक वह पूजाके लायक नहीं होती। पाक मार्थोंने नृतिकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये और पाक हाथोंने श्रुनकी पूजा होनी चाहिये, तब श्रुक्की प्राण आते हैं। रुऑड प्लेसके पास केर महिन्दकी हनुमाननी विराजने हैं। वे पूजाके लायक नहीं। पूजाके लिये श्रुनकी प्राण-प्रतिष्ठा होनी चाहिये। श्रुन्हें हक्की टैठना चाहिये। वेने उहाँ-वहीं मूर्ति रखना धर्मका अपमान करना है। श्रुमसे मूर्ति भी विगक्षी होना चाहिये। सरदारको पुलिसका पहरा क्यों रखना परे! हम श्रुन्हें कहीं कि हम अपनी मूर्तियाँ खुद झुठा छेंगे, मस्जिदोंकी मरम्मत कर देंगे । सर्रकारको यह सब करना पढ़े, यह हमारे लिंके अर्मकी बात है । हम हिन्दू मूर्तिपूजक होकर अपनी मूर्तियोका अपमान करते हैं और अपना धर्म विगाइते हैं । सिक्ख मृर्तिपूजक नहीं । वे गुरु अन्यसाहवकी पूजा करते हैं । अन्यसाहवको किसी मस्जिदमें रखा हो असा मैंने सुना नहीं । अगर असा निया है, तो अन्यसाहवका अपमान किया है । गुरुभन्य गुरहारेमें ही रखे जा सकते हैं । मैं तो वहाँ खादी विद्यां । दूसरे लोग रेगम वौरा विद्यां हैं । रूपका ही वना रेगम वौरा विद्यां । फूल चढावें । पूजा करनेवाला पाक आदमी हो, तव मच्ची पूजा होती है ।

अेक मुमलमान मेरे पाम परेशान होकर आया । वह अेक आधा जला कुरान शरीफ अदबसे कपड़ेमें लपेटकर लाया । खोलकर मुझे दिखाया और चला गया । खुसकी आँखोंमें पानी था, पर मुँहसे वह कुछ बोला नहीं । जिसने कुरान शरीफका अपमान करनेकी कोशिश की, खुसने अपने धर्मेका अपमान किया । श्रुसके सामने मुसलमान मारपीट करके कहीं कुरान शरीफ रजना चाहें, तो वे कुरान शरीफका अपमान करेंगे ।

सिक्स अगर गुरु नानकके दिनसे सचमुच साफ हो गये, तो हिन्दू अपने आप साफ हो जायेंगे। हम विगवते ही न जायें, हिन्दू धर्मको धूलमें न मिलावें। अपने धर्मको और टेमको हम आज मिटियामेट कर रहे हैं। अीक्षर हमें अिससे बचा ले!

## 'अगर 'का अिस्तेमाल क्यों करते हैं ?

प्रभी मित्र नाराज होते हैं नि नै "अगर यह मही है तो" क्हरर क्यों कोओ निवेटन रखा हैं। मुझे पहले तय रूर लेना चाहिये कि बात सही है या नहीं । मैं मानता है कि जब कब मैंने "अगर" अस्तेमाल किया है, मेंने कुछ पेंत्राया नहीं। जो जाम अप समय नेरे हायमें या, खरे फायटा ही हुआ है। जिस वस्त्रकी चर्चा नाठियावाहके बारेमें हैं । मित्र लोग रहते हैं कि मैंने साठियानाहके बारेमें मुसलमानीपर ज्यादतियोंके क्षेत्रे वयानको मनहरी दी हैं। अधिकतार जिल्हान सरासर झढ़े थे। जो शोदी वहुत गड़बड़ हुआ भी, श्रुते फीएन क्रायूने छाया गया । लेकिन मेरे "अगर 'के नाय खन अलजामाँका जिक करनेते सवाभीको कोओ तुरमान नहीं पहुँचा । काटियावाइके सत्ताधीय और कांत्रेस जिस हद तक मनाभीपर खडे रहे हैं, श्रुतना ही श्रुन्हें फायदा हुआ है। मगर मित्र लोग कहते हैं. अिसमें कोशी शक वहीं कि सचाओ आखिरमे बाहिर होक्र रहती है, मगर ख़ुससे पहले बुक्सान तो हो ही नाता है। जिन्हें सच-झठकी कुछ पदी नहीं. असे बेओनान होग "अगर "को तो छोड़ देते हैं और मेरे क्थनको अपनी बात स्टि करनेके लिओ पैश करते हैं। जिस तरह झठको फैलाया जाता है। नै भिम तरहकी चालवाजीसे भागाह हूँ । जब तब भिम तरहकी चालाकी खेलनेकी कोशिंग की गर्जी है, वह निष्पल हुती है। और कैसा क्रनेवाले वेअीमान लोग जनतामें झुठे सावित हुओ हैं। में "अगर" कहर जिन मिलजामोंना जिम्म करता हूँ, सुनसे क्रिसीको धवरानेकी जरूरत नहीं । शर्त सिर्फ यह है कि जिनपर अिलजान लगाया जाता है, वे सममुच मिलजानसे सर्वथा मुक्त हो ।

विससे कुलटी स्थितिका विचार कीजिये। काठियानाइकी ही मिसाल लीजिये। अगर पाकिस्तानके बढ़े बढ़े अखवारोंमें लिखे जिलजामोंकी तरफ मैं घ्यान न देता — खासनर जब पाकिस्तानके प्रधान मंत्रीने भी कहा कि जिलजाम मूलमें सही हैं — तो मुसलमान तो खुन जिलजामोंको वैदवान्य ही माननेवाले थे। मगर अब भले मुसलमानोंके मनमें खुनकी सचाअीके बारेमें शक है।

#### सच्चे वनिये

मै चाहता हूँ कि अस घटना परसे काठियावाडके और दूसरे मित्र यह पाठ सीखें कि हम अपने घरमें तो किसी तरहकी गढ़वड होने नहीं देंगे। टीकाका स्वागत करेंगे — चाहे वह कबवी टीका ही क्यों नहीं। अधिक सच्चे बनेंगे और जब कमी भूल देखनेमें आयेगी, खुसे युधारेंगे। हम यह सोचनेकी गलती न करें कि हम कभी भूल कर ही नहीं मकते। कड़वीसे कड़वी टीका करनेवालेके पास हमारे खिलाफ कोओ न कोओ सच्ची या काल्पनिक शिकायत रहती हैं। अगर हम खुसके साथ घीरज रखें, जब कभी मौका आवे खुसकी भूल खुसे बतावें, और हमारी गलती हो तो छुसे खुधारें, तो हम टीका करनेवालेको भी युधार सकते हैं। असा करनेसे हम कभी गस्ता नहीं भूलेंगे। असमें एक नहीं कि समता तो रखनी ही होगी। समझदारी और शनाएतकी हमेशा जरूरत रहती है। जानवृह्मकर शरारतकी ही खातिर जो बयान दिये बाते हैं, खुनकी तरफ च्यान नहीं देना चाहिये। मै मानता हूँ कि उम्बे अभ्याससे मै शनाएत (विवेक) करना ओड़ा-बहुत सीख गया हूँ।

आज हवा निगदी हुआ है। अेक दूसरेपर अिळजाम ही अिळजाम लगाये जाते हैं। अैसी हाळतमें यह सोचना कि हम गळती कर ही नहीं सक्ते, मूर्खता होगी। हम अैसा दावा कर सकें, यह खुशकिस्मती आज कहाँ <sup>1</sup> अगर मेहनत करके हम झगड़ेको फैळनेसे रोक सकें, और फिर खुसे जड़मूळसे खुखाड़ फेंकें, तो बहुत हैं। अगर हम अपने दोष देखने और सुननेके ळिओ अपनी आँसों और कान खुळे रखें, तभी हम अंगा कर सकेंगे । कुदरतने हमें अँसा बनाया है कि हम अपनी पीठ नहीं ेस सकते । श्रुसे तो दूसरे ही देख सकते हूं । जिम्मिट ने अकलमन्दी यही है कि जो दूसरे देख सकते हूं, श्रुमसे हम फायदा श्रुठावें ।

कल प्रार्थनामें आते समय मुझे जुनागढसे जो लम्बा तार मिला, क्षसकी बात करू पूरी नहीं हो सकी । उस्त मैंने क्षसपर मरसरी नजर ही हाली थी । आज खरी व्यानपूर्वक पढ़ गया हैं । तार मेजनेवाले वहते हैं कि जिन अलजामोंका मने पहले दिन जिक्र किया था. वे सब मन्चे हैं। अगर यह सही है. तो काठियावाइके लिओ यहत युरी बात है। अगर जो अलजाम साथियोंने स्वीकार किये हैं और मिन छापे है. अनमो वढानेकी कोशिश की गओ है. तो तार मेजनेवालोंने पाकिस्तानको नक्सान पहुँचाया है। वे मुझे निमन्त्रण देते हैं कि में खुद वाठियावाहमें जासे और अपने आप सब चीजोंकी तहकीकात करूँ। मैं समझता हूँ. वे जानते हैं कि में आज जैसा नहीं कर सकता । वे अक तहकीकावी कमीणन माँगते हैं । मगर जिनसे पहले अन्हें केस तैयार करना चाहिये । मे मान लेता हैं कि खनका हेत जुनागढको या काठियाबाडको बदनाम करना नहीं है। वे सच निमालना चाहते हैं और अल्पमतके जान-माल व भिज्जतकी रक्षाका परा प्रबन्ध चाहते हे । वे जानते हे और हरभेक आदमी जानता है कि अखवारी प्रचार. खास करके जब वह परा पूरा सचन हो, न तो जानकी रक्षा कर सकता है, न सालकी और न अिज्ञतकी । तीनोंकी रक्षा आज हो सकती है । असके लिओ तार मेजनेवालोको सचाभीपर कायम रहना चाहिये और हिन्दू नित्रोंके पास जाना चाहिये। वे जानते हैं कि हिन्दुओं में खनके मित्र हैं। वे यह भी जानते है कि अगरचे मै काठियादाइसे बहुत दूर बैठा हूँ, नगर यहाँसे भी **स**नका काम कर रहा हैं। मैंने जानवृद्धकर यह बात छेड़ी और अिस वारेमें मै सब सच्ची खबरें क्षिकड़ी कर रहा हूं । मै सरटार पटेलसे मिला हूं । वे कहते हैं कि कहाँ तक अपने हायकी वात है. वे नीमी सगरा नहीं होने देंगे और जहाँ कहीं कोओ मस्लिम भाओ-महनोंसे बदतमीजी करेगा, खुसे कड़ी सजा दी जायगी । काठियाबाढके कार्यकर्ता, जिनके मनमे कोओ पक्षपात नहीं, सचाओंनो हॅढनेकी और काठियावाहके मुसलमानोंको जो तकलीफ पहुँची हो, खुसको दूर करनेकी पूरी कोजिश कर रहे हें। खुन्हें मुसलमान खुतने ही प्यारे हैं, जितनी कि अपनी जान 1 क्या मुसलमान खुनकी महद करेंगे <sup>2</sup>

4

3-12-180

#### पानीपतका दौरा

आज में पानीपत गया था। मिरादा था कि ४ वजे तक वापिस आ जार्जुगा, मगर काम अितना निकल आया कि आ नहीं सका। में क्यों पानीपत गया था १ शुम्मीद थी, और अभी तक वह शुम्मीद ही नहीं है कि अगर हम भुसलमानोंको वहाँ एक सके, तो हमारे लिखे, हिन्दुस्तानके लिखे और पाकिस्तानके लिखे अच्छा होगा। दु खी शरणार्थी जब तक अपने अपने घरोंको नहीं लौटते, तब तक दु खी ही एटनेवाले हैं। मुसलमानोंका भी वहीं हाल है।

## दो मंत्री

अच्छा हुआ कि डॉ॰ गोपीचन्ट और सरदार चुवर्णिसंघ भी पानीपत आ गये। मुझे पता नहीं था कि वे आनेवाळे हैं। मगर वे तो पूर्व पजावके हैं। इकसे वहाँ आ सकते हैं। देगबन्धु गुप्ताने कहला भेजा था कि वह वीमार हैं, नहीं आ सकेंगे। मगर आखिरमें वह भी आ गये। पानीपतमे खुनका घर है।

मैने मुसलमानोंसे अलगसे बार्त थी। दोनों मिनिस्टर हाजिर थै। मुसलमानोंने कहा — "जब आप पहली दफा आये थे, तब फिजा अच्छी थी। सो हमने कहा था कि हम यहीं रहेंगे। मगर वादमें फिजा विगडी। आज यहाँ हमारी जान, माल या अिज्जत सुरक्षित नहीं।" मैने सुनसे कहा कि जिनके मनमें निश्चप्रेम भरा है, वे तो यहीं कहेंगे कि हम यहाँ पड़े हैं। घर रहा तो क्या, और गया तो क्या? जान रही तो क्या, और गसी तो क्या? मगर हम अपना मान नहीं जाने देंगे। जो लोग अपने मानके लिओ, अपनी अिज्जनके लिओ जान और गाल देनेके लिओ तैयार रहते हैं. अनका मान कोओ हरण नहीं कर सकता। असके बाद द ली शरणार्थियोंसे भी मेंने वार्ते कीं। तीन बजे तक अनसे बातें हुओं। बादमें हु की लोगोंसे हम भिले। वहीं तो वे शरणार्थी ही बहलाते हैं। क्रीब २० हजार लोग अिस्ट्रे हुझे थै। समामें भेने कुछ सनाया। बादको डॉ॰ गोपीचन्द्र भी बोले। अनके बाद जब सरदार सबर्गितिय खडे हुओ. तो लोगोंने चीखना शह कर दिया। वे चिल्ला चिल्लाकर कडते ये — "मुमलमानोंको यहाँसे हटा हो। ससलमानोंको यहाँसे जाना ही चाहिये।" अिसपर गरणार्थियोंके प्रतिनिधि अन्दें शान्त करनेके लिओ अतरे । अने माश्रीने पत्राधीमें ओक भजन गाया । सब लोग चप हो गये । असके बाद अन्होंने लोगोंने पंजाबीनें बाँटा । फिर सरदार सुवर्णसिंघ खड़े हुओ और पंजावीने बोले । लोगोंके चिल्लानेका हेत सरदार साहबका अपमान करनेका नहीं था। वे यह फहना चाहते ये कि हमने आपना बहुत चुन लिया । अब आप हमारी वात अनिये । मरदार साहवने पतावीमें कहा कि दो चीजें हम जनर कर सकते हैं और करेंगे। इन बहसी नहीं हैं। पाकिस्तान जिन वारेमें कुछ करे या न करे, नगर हुनारे यहाँ जो मुसलमान लहकियाँ मगाओं गओं हैं. ख़न्हें नहीं भी हों वहाँसे लाना होगा और वापस लौटाना ही होगा । मिसी तरह जिन्हें जबरदस्ती तिक्स या हिन्दू वनाया गया है. शुन्हें बानान्न शैसा नहीं समझा जायगा । वे लोग मुसलमान होकर ही वहाँ रहेंगे। सरदार साहबने वह भी कहा कि हम मस्जिदोंकी रहा करेंगे। हुक्मत जान-मालदी जितनी रहा कर सक्ती हैं करेगी । नगर सब छोग छ्टमार करने छगें, तो हुकूमत क्या कर सकती है ! क्या सवको गोलीसे ख़ड़ा दे ? हमारी आजारी ख्ली है। इस लोगोंको सनझावेंगे कि हनारी आवरू आपके हाथमें हैं। हकुमत आपकी है, हमारी नहीं । आप छोगोंने हमें हुकूमतमें मेजा है । भिसलिभे आप सब हमारी मदद करें ।

अिसमें काफी समय गया। हमारे लोग ग्रस्सा भी कर टेते हैं। भौर बादमें ठण्डे भी पड जाते हैं। मैने बहुतसी समाओंमें असा देखा है। आजारीकी लडाअीके वक्त भी असा होता था।

#### शरणार्थियोंकी शिकायतें

यादमे क्षुन लोगोंके प्रतिनिधि आये। क्षुन्हें काफी शिकायत करनी थी। सो क्षुन्हें मेरे साथ मोटरमें लिया। मोटरमें मुझे आराम टेना था, टेकिन नहीं लिया। क्षुन्होंने मुनाया कि सबके सब दु खी वहे रजमें हैं। फुछ डेरे वगैरा लगे हें, मगर खराक जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं होती। पूर्व पंजाबके गवर्नर साहब आये थे। वह अस बारेमें देखमाल कर रहे हैं। दु खी लोगोंके लिओ जो कपड़े आते हैं, क्षुनमेंसे अच्छे कपड़े गायब हो जाते हूँ। हमें फटे-पुराने मिलते हैं। जो चीज शरणार्थियोंके लिओ मेजी जाती है, वह क्षुन्हींको मिलनी चाहिये। कुछ दिन पहले हो आदमी मर गये थे। क्षुन्हें जलानेके लिओ दिनमर तलाश करनेपर भी लकड़ी नहीं मिली। क्षुन्हें आखिर दफनाना पड़ा। फिर कोशी भी चीज शरणार्थियोंके कैसे ही रह जाते हैं।

मैंने खुन्हें कहा कि आप अपनी सब शिकायतें लिखकर दें। अगर किसी अिलजामकी सचाओं के बारेमें आपको शक हो, तो खुसके सामने 'अगर' छगा दीजिये। आखिर सब व्यवस्था करनेवाले लोग तो सेवाभावी नहीं होते। अससे बढ़ी गडवडी पैदा हो जाती है।

भेक छोटेसे लड़कोंने भेरे सामने आकर अपना स्वेटर निकाल दिया और घड़ी बड़ी खाँखें निकालकर मुझसे कहने लगा—'भेरे वापको मार खाला है। शुसे दिला दो।' मैं कैसे दिला दूँ में भेक दिन तो सबको जाना ही है न में भी श्रुस लड़के बैसा छोटा रहता, तो भेरी भी वही हालत होती। शरणार्थियोंके प्रतिनिधिने कहा कि शरणार्थियोंमें कभी अच्छे लोग भी है। श्रुनके हाथमे सब अिन्तजाम दे दिया जाय। दी० सी० सिर्फ खूपरसे देखमाल करें। आज तो जो दूध बच्चोंके लिओ आता है, श्रुसे दुसरे पी जाते हैं। क्षेत्री वनी हुआ है, मगर श्रुसमें सब सेवामानी नहीं हैं। मैने श्रुन्हें कहा कि आप लोग शान्ति रखें।

रहनेके लिओ तम्यू वंगरा कुछ भी मिल जायें और खाने-अपहेंकी व्यवस्था हो जाय, तो काफी है। आज चौथी चीज कहीं भी मिल नहीं सकती।

, यह सब मैंने आप के जिनलिये सुनावा कि आप यह जाने कि हिन्दमें बात रैसे कैसे वेशीमानीके खेल चल रहे हैं। आज यहाँ हमारी हुकूमत है वा नहीं ? अगर हमारी हुकूमत है, तो वह जो वह हो मो हमें करना चाहिये। जवाहरलालजीने किसी भाषणमें नहा है — मुहे प्राठीन मिनिस्टर क्यों कहते हैं ? मुहे तो यहले नम्प्रका सेवक कहिये। अगर हिन्दुस्तानके सब हाकिम भैसे सेवक वन जायँ, तो असका नक्या ही पलट जाय। तब मौज-जोकका सवाल ही नहीं रहता। सारे सेवक हर समय लोगोंका ही खयाल करेंगे। तमी हमारे देशमें रामराज्य कायम हो सकता है अप्रेर पूरी आजारी आ सकती है। आजकी आजारी तो सुसे चुमती है।

#### ८३

3-97-80

## वादोंकी अहमियत

आज मेरे पास कुछ साक्षी आ गये थे। वैसे तो वक्षी लोग आते रहते हैं, मगर कुछ खास नहनेका रहता है, तब आपसे खुमका जिक्क करता हूँ। जिन माजियोंने कहा कि हमारे प्रधानोंने केक बक्त जो कहा था, शुसका वे आज भग कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि शुन्होंने कैसा क्या किया? मैंने खुनसे कहा कि आपको जो बताना है, तो सुझे बताजिये। मैं हुकूमत नहीं हूँ, मगर जिन छोगोंके हायमे हुकूमत हैं, शुनसे कह सकता हूँ। कैसे जिलजामोंकी जब सावधानीसे जाँच की जाती है, तो वे अक्सर गैरसमझसे पैदा हुने सावित होते हैं। छोगोंको कैसा क्यों लगता है कि मित्रयोंने कही जेक बात थी और वे करते दूसरी बात हैं? मुझपर मी यह बीती है। मैंने जानवृक्षकर कसी किसीको धोखा नहीं दिया। मगर

अिस जगतमें बहुतसी दु.खकी चीजें गैरसमझमेंचे निकलती हैं। मैने अेक बात कही, नगर मुननेवालेगर सुसका असर दूसरा हुआ और गैरसमझ पैदा हुआ। इमें अेक बचन भी बेकार नहीं कहना चाहिये। दिलकी बात जवानगर आवे, जवानकी कर्ममें सुतरे। तमी हम अेम्यचनी वन सम्ते हैं।

भाज हमारे हाथमें राजकी बागडोर है, करोड़ों रुपये हमारे हाथमें ,आ गये हैं। हम बहुत सावयान व्या । नम्रता और विवेक्ने काम हैं, अहडतासे नहीं। किसीको असा कहनेका मौका न मिळे कि जय हुकूमत टेनी थी, तब तो ओक बात करते थे, अब दूसरी करते हैं। अपने पचनकी हमें पटर करनी चाहिये। चार व्या आनेका कहा और जामतक पहुंचे ही नहीं। यह व्यनभग हुआ। व्यनपर कायम रहनेकी बात खासकर हुकूमतके छिओ ही नहीं, बिक्त सबके छिओ हैं। जो हम कर नहीं सकते, असे कहे नहीं और किसी बातको बढाकर न कहें।

#### सिधके हरिजन

मिंधसे अेक डॉक्टर भागी लिखते हैं " " यहाँ हरिजन बेहाल हो रहे हैं। अगर यहाँ अकेले हरिजन ही रह जायें और दूसरे लोग चल जायें, तो हरिजनोंको या तो मरना है, या गुलामीकी जिन्दगी वसर करना और आखिरमें मुसलमान होना है। यहाँकी हुकूमत बहुतसी बातें ऋती है, मगर क्षुनके मातहत लोग खुनपर अमल नहीं करते।" यह बहुत दुरी बात है। मगर हिन्दुस्तानमें भी तो आज असा बन गया है। सरदार और जवाहरलालजी कहते हैं कि सब मुसलमानोंकी हिफाजत फरना है, तािक किसीको लरके मारे मागना न पड़े। मगर लोग नहीं मानते। कल ही मेने आपको पानीपतकी बात सुनाओ। हमारे यहाँ जब असा चलता है, तो पाकिस्तानको मैं क्या कहूँ कहते हैं, हरिजन बहुँति आना चाहते हैं, सगर अन्हें आने नहीं देते। जो लोग पालाना बगैरा साफ नहीं करते थे, अन्हें मी यह काम करना पड़ता है। आज तो मगी चाहे, तो वैरिस्टर वन सकता है। हमें मगी चाहिये अमलिओ असे भगीका काम करना ही पढ़ेगा, यह बुरी वात है। जगजीवनरामजीन कहा है कि हरिजनोंको पाकिस्तानसे आ जाना चाहिये। जो आना चाहते

हैं, खुन्हें पाकिस्तान सरकारको आने देना चाहिये नहीं तो खुन्हें वहीं आजादीकी जिन्दगी बसर करने देना चाहिये । वह असा खोओ काम न करे, जिनसे हिन्दू और सिक्खोंके दिलोंगर हमेशाकी चोट रह जाय । मजबूर करके किसीका धर्मपलटा नहीं करवाना चाहिये और न किसीकी लड़कीने भगाना चाहिये । सरदार सुवर्णनियने कहा कि हम कैसी चीजोंको बरदाहत नहीं करेंगे । जो लोग कैमा कहते हैं कि हमने अपने आप धर्मपलटा किया है, वह भी आज मानने-जैसा नहीं हैं ।

फिर काठियाबाडके बारेमें

काठियाबाब्से दो किस्मकी बार्ते आती हैं। अक तरफ के कहते हैं कि यहाँ कुछ खास बनाव बना ही नहीं। जो कुछ हुआ, अने कामेसवाठों का कुछ सास बनाव बना ही नहीं। जो कुछ हुआ, अने कामेसवाठों का कुछ मी हिस्सा नहीं था। वह राष्ट्रीय स्वयन्तेवक-स्वर्म और हिन्दू महासमावाठों का नान था। आज आर॰ अेस॰ अेस॰ और हिन्दू महासमावाठों का नान था। आज आर॰ अेस॰ अेस॰ और हिन्दू महासमावाठों का नान था। आज आर॰ अेस॰ अेस॰ और हिन्दू महासमावाठों का नाम था। आज आर॰ अेस॰ अेस॰ और हिन्दू महासमावाठों का नाम था। अज आर॰ किस ही नहीं। तो मैं किस से का मानूँ कुछ मुसलमानों के तार आते हैं कि मुसे काठियाबावक वारमें पहले जो खनर मिर्ज थी, बह सज्वी थी। मैं तो कहूँ ना कि अगर हिन्दु मोंने गफलत हो गओं है, तो वे कह दें कि हमसे ज्यादती हो गओं। असमें छिपाना क्या था? मुसलमानों के अगर अतिवायोक्ति हो गओं है और काठियाबावक जयदस्ती धर्मपलमानों के अतनी दुक्ती करनी चाहिये। अगर हिन्दू महानमाने और आर॰ अंम॰ अेस॰ ने सबमुच कुछ किया ही नहीं, तो अन्हें मैं धन्यवाद दूँगा। आज तो मैं जानता ही नहीं कि सब बात क्या है। मब निकालनेकी कोशिश कर रहा है।

दक्षिण अफीकांके हिन्दुस्तानी

दक्षिण अफ्रीकाके बारेमें विजयसक्सी पण्डितने कहा है 'यू॰ सेन॰ ओ॰ में इमारी हार तो हुआ। जीतके लिओ जो दोनीहाओं सर्त मिलने चाहियें, सो नहीं मिले। मगर नाफी लोग हमारे साथ थे। बहुमत इमारी तरफ था। अगर सच इमारी तरफ है, तो इमारी जीत ही है। दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानी निराश न हों।" मगर विजयलस्मी पण्डित जो नहीं कह पार्थी, वह मै आपको जुना हूँ। अन्यायसे ठड़नेका छुवर्ण खुपाय मैंने दक्षिण अफीकामें ही हूँदा था। मान छीजिये कि हम यू॰ अेन॰ ओ॰ में जीत जाते और जनरल स्मर्स दक्षिण अफीकाके हिन्दुस्तानियोंकी सारी मांगें मंज्र कर छेते, लेकिन वहाँ रहनेवाले गोरे नहीं मानते, तो हम क्या कर सकते थे थे आजकल हमारे ही देशमें अधी बातें हो रही हैं। पाकिस्तानसे हिन्दुओंकी और हिन्दुस्तानसे मुसलमानोंको मगाया जा रहा है। वन्न्में अभी भी यहुतसे हिन्दू और सिक्स हैं। इसरी जगहोंपर भी अधेड़े-यहुत पड़े हैं। वे वहाँ वाहर नहीं निकल सकते। निकलें, तो मरना होगा, भीतर रहें, तो खाना नहीं मिलता। मैंने यहाँके मुसलमानोंसे कहा कि सच्ची हार आप खुद ही खा सकते हैं। इसरा कोशी आपको नहीं खिला सकता। आप साफ कह हैं कि हम तो यहीं रहेंगे। यहाँ पैदा हुने, यहीं वहे हुने, यहाँ रहेंगे — और अज्जतके साथ रहेंगे। यह चीज सवपर लागू होती है।

दक्षिण अफ्रीका हिन्द्योंका मुल्क है। वहाँ वाहरते गये हुओ होअर लोगोको यहाँसे गये हुओ हिन्दुस्तानियोंसे ज्यादा हक नहीं हैं। मगर यूरोपियनोंने हिन्द्रायोंको दवा दिया और दक्षिण अफ्रीकामें रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंसे खुनके बुनियासी हक छुडा लिये। हिन्दुस्तानका मामला यू० जेन० ओ० के सामने रखना बिलकुरू ठीक है। मगर यदि यू० जेन० ओ० दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंको अिन्साफ नहीं देता या नहीं दे सकता, तो क्या खुन्हें अपने हकोंके लिये लडना नहीं चाहिये मिरायमें खुन्हें लडना चाहिये मगर हियोगोंको जोरसे नहीं। सच्चा और रायमें खुन्हें लडना चाहिये मगर हियारोंके जोरसे नहीं। सच्चा और अकमात्र ह्यियार सलापह या आत्मवलका है। आत्मा अमर है। शरिर नाशवान है।

अगर दक्षिण , अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंमें हिम्मत और अपनी अज्जतका खयाल है, तो वे आत्मवलके सहारे अपने बुनियादी हर्कोके लिओ लडेंगे ।

## विदेशोंमें प्रचार क्यों?

काठियावाबकी यात मैंने करू भी की थी। आज मेरे पास जामळदास गायीका तार आया है। कल श्री देवरमाओका तार आया है। कल श्री देवरमाओका तार आया या। दोनों कहते हैं कि मेरे पास बहुत अतिकागेकित भरी खबरें आओ है। वहाँ औरते खुकाओ ही नहीं गायी। और जहाँ तक वे जानते हैं, अक भी खन वहाँ नहीं हुआ। सरदार पटेलके जानेके बाद तो छछ मी नहीं हुआ। असके पहले योजी खुटपाट और दंगा हुआ या। श्रामळदासको मेरे कहनेकी चोट खगी। उपनी ही चाहिये थी। वह खुद बम्बओसे काठियावाइ चले गये हैं। वहाँ और तहकीकात करके मुझे ज्यादा खबर देंगे।

अघर अमेरिका, औरान और अन्दनसे मेरे पास तार आते रहे हैं, जिनमें किखा था कि काठियाबाबमें मुसलमानोंपर बदा अत्याबार किया गया है। अस तरहका प्रचार करना सच्चे लोगोंका काम नहीं। अस बारेमें औरानका हिन्दुस्तानके साथ क्या ताल्डक 2

शामळदाम गाधी वहते हैं, 'मेरे पास हिन्द्-मुसलमानका मेद नहीं।'तो जो मुसलमान माओ मुझे लिखते हैं क्षुनना में पूरा पूरा साथ देना नाहता हूँ। मगर शर्त यह है कि वे सचाओकी राहमर हों। वे आतशयोग्नितमरी खबरें विदेशोंमें मेजें, सारी दुनियामें शोर मचावें, यह मुझे दुरा लगता है। हिन्दुस्तानमेसे भी मेरे पास तार आते हैं। क्षुन्हें तो ने बरदाशत कर लेता हूँ। लेकिन जब विदेशोंसे तार आते हैं, तो मुझे लगता है कि यह तो बहुत हुआ। अससे मुसे चोट लगती है।

## अच्छी सवर

होशनावादसे थेड सुसलमान मार्कीका खत आया है। सुन्होंने लिखा है कि नहीं गुरु नानक्के अन्मनदैनपर सिक्खोंने सुसलमानोंको युलाया और क्षुनसे कहा कि आप हमारे भाओ हैं। आपसे हमारा कोओ क्षगहा नहीं है। मुझे यह जानकर खुकी हुओ। होशंगाबाद वही जगह है, जहाँ स्टेशनपर अेक घटना हो गओ थी। होशंगाबादमें गुरु नानकके जन्मटिनपर सिक्खोंने जैसा किया, वैसा सब जगह लोग करें, तो आज हमपर जो काला धव्या लग गया है, खुसे हम घो सकेंगे।

#### साम्प्रदायिक ज्यापारी मण्डल

व्यापारी मण्डलवाली बात आगे चल रही है। मैंने अिशारा तो किया था कि मारवाड़ी और यूरोपियन व्यापारी मण्डल रहें, तो मुसलमान चेम्यर क्यों न रहें! अेक मारवाड़ी भाअोने मुझे लिखा है कि हम हैं तो मारवाड़ी, मगर हमारे चेम्यरमें दूमरे भी आ सकते हैं। मैंने अनसे पूछा है कि आपके चेम्यरमें वैरमारवाड़ी कितने हैं सीर हिन्दू कितने हैं अनका खत अप्रेगीमें हैं। मुझे यह दुरा लगता है। अनकी रिपोर्ट भी अप्रेजीमें हैं। क्या में अप्रेजी ज्यादा जानता हूँ! मेरा दावा है कि जितनी में अपनी जवान जानता हूँ, खतनी अप्रेजी कमी नहीं जान सकता। मौंका दूध पीनेके समयसे जो जवान सीखी, अससे ज्यादा अप्रेजी — बिसे १२ वरसकी अमरसे सीखना छुर किया — मुझे कैसे आ सकती है! ओक हिन्दुस्तानीके नाते जब कोओ मेरे बारेमें यह सोचता है कि मैं अपनी जवानसे अप्रेजी ज्यादा जानता है, तो मुझे अरस मास्त्म होती है।

हम अपने आपको घोखा न दें, तो यूरोपियन चेम्वरवाले मी शैसा द्या कर सकते हैं कि हमारे चेम्वरमें सब लोग का सकते हैं। मगर अससे काम नहीं चलता। अगर सब कोशी आ सकते हें, तो अलग अलग चेम्बर रखनेकी जरूरत क्या ! यूरोपियनोंसे मेरा कहना है कि वे हिन्दुस्तानी वनकर रहें। अगर वे हिन्दुस्तानी वनकर रहें और हिन्दुस्तानके मलेके लिओ काम करें, तो हम खुनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे बड़े होशियार व्यापारी हैं। खुन्होंने अपना सारा व्यापार वन्दुकके जोरसे नहीं, बल्क बुद्धिकी शकिसे बढाया है।

#### वर्माके प्रधान मंत्री

यमिक प्रधान मंत्री मुझसे मिलने आ गये थे। वह वहे नन्न और सज्जन है। खुनसे मैंने कहा, आप हमारे यहाँ आये, यह अच्छी बात है। हमारा मुल्क बड़ा है. इमारी मभ्यता प्राचीन है। मगर आज हम जो कर रहे है, ख़समें आपके सीखने जैसा कुछ नहीं है। इमारे देशमें गुरु नानक हुने । अन्होंने विखाया कि सत्र दोस्त वननर रहें । सिक्ख मुसलमानोंको भी भपना दोस्त बनावें क्रीर हिन्दओंरी भी । द्विन्दर्भों और सिक्चोंमें तो फर्क ही क्या है ? आज ही नास्टर तारासियका बयान निकला है। अन्होंने कहा है, जैसे नाखनसे मास अलग नहीं किया जा सकता, वेसे ही हिन्दू और सिक्स अलग नहीं किये जा सकते । गुरु नानक साद कौन ये हिन्द ही ये न ? गुरू-प्रन्यसाहब बेद, प्रराण वगैराके खपदेशोंसे भरा पढ़ा है। बातें तो करानमें सी वही है। हिन्द धर्मके 'वेदके पेट'में सब धर्मोंका सार भरा हुआ है। वर्ना कहना पहेगा कि हिन्दू धर्म अनेक है. सिक्ल धर्म दूसरा. जैन धर्म तीसरा और वौद्ध धर्म चौथा । नामसे सब धर्म अलग अलग हैं. नगर सबकी जह ओक है । दिन्द धर्म ओक महासागर है। जैसे सागरमें सब नदियों मिल जाती हैं. बैसे हिन्दू धर्ममें सब धर्म समाविष्ट हो जाते हैं । लेकिन आब हिन्दस्तान और हिन्दू अपनी विरासतको भूल गये माल्म होते हैं। मैं नहीं चाहता कि वर्मावाले हिन्दुस्तानसे माओ-भाभीका गला काटना "सीखें। आज हम अपनी सभ्यताको नीचे गिरा रहे हैं। लेकिन बर्माबालोंको हमारे अस काले वर्तमानको . भल जाना चाहिये । अन्हें यही याद रखना चाहिये कि हिन्द्रस्तानकी ४० करोड़ प्रजाने विना खुन बहाये आजादी हासिल की है। हो सकता है कि अप्रेज धके हुओ थे। मगर अन्होंने वहा है कि 'हिन्द्रस्तानियोंकी लड़ासी अनोखी थी । अन्होंने हमसे दुर्मनी नहीं की । वन्दकका सामना बन्दक्से नहीं किया । अन्होंने हमें ताराज नहीं क्या । भैसे लोगोंपर क्या हम हमेशा मार्शल लॉ चलाते रहें ? यह नहीं हो सनता ।' सो वे हिन्द्रस्तान छोडकर चले गये । हो सकता है कि हमने कमजोरीके कारण हथियार नहीं झठाया । आहेंसा क्मजोरोंका हथियार नहीं । वह वहादुरोंका हथियार है । वहादुरोंके हाथमें ही वह सुगोभित रह सकता है । तो आप इमारे जंगजीपनकी नक्ष्ण न करें । हमारी ख्वियोंका ही अनुकरण करें । आपका वर्म भी आपने हमसे लिया है । हिन्दुस्तान आचाद हुआ, तो वर्मा और लंका भी आजाद हुओ । जो हिन्दुस्तान विना तलवार श्रुठाये आजाद हुआ, श्रुसमें अितनी ताक्त होनी चाहिये कि विना तलवारके वह श्रुसको कायम भी रख सके । यह मै असके वावजृद कह रहा हूँ कि हिन्दुस्तानके पास सामान्य फौज है, हवाओ फौज है, जलसेना वन रही है । और यह सव वढाओ जा रही है । मुझे विश्वास है कि अगर हिन्दुस्तानने अपनी अहिंसक शक्ति नहीं बवाओ, तो न तो श्रुसने अपने लिओ कुछ पाया और न दुनियाके लिओ । हिन्दुस्तानका फौजीकरण होगा, तो वह वरवाद होगा और दुनिया भी वरवाद होगी ।

64

4-25-180

## मुसलमानीका लौटना

मुझे प्रार्थनामें आते समय जो लम्ने खत दिये जाते हैं, अन्हें मैं असी समय पदकर जवाव नहीं दे सकतां। जवाब देने जैसा हो, तो वह दूसरे दिन ही दिया जा सकता है। जमी ओक माओने खत दिया। असे मैंने अपूपर अपूपरसे देखा है। वह लिखते हैं कि 'आपने लियाकत साहबके साथ बात की, असपर भाषण मी दे डाला, मगर काठियावाहमें तो कुछ हुआ ही नहीं।'

काठियानाडमें कुछ हुआ ही नहीं, यह बात गलत है । मगर पाकिस्तानके अखबारोंमें जो छपा, वह गलत और मयानक था। अनमें भिलजाम यह था कि सरदारने वहाँके लोगोंको मब्बाया। मगर सरदारके वहाँ जानेके वाद कुछ हुआ ही नहीं। बिन मुसलमानोंने मुझे पहले तार दिया था, अन्हींका आज तार आया है कि हमने जो तार मेजा था, झुसमें सित्रियोक्ति थी और पाकिस्तानके सराबारोंमें जो छपा था, वह गलत था। यहाँ सब मुसलमान दहशतमें रहते हैं, यह यात मी गलत थी।

मसलमानोंने माना या कि पाकिस्तान बननेके वाद जो मनमें आवेगा. करेंगे । मगर वह हो सकता है, तो सिर्फ पाकिस्तानमें ही । हिन्दुस्तानके मुसलमान तो अक तरहसे गिरे पहे हैं। गिरे हुओको लात क्या मारना <sup>2</sup> हिन्दस्तानमें मुसलमान समुद्रमें बढ़े बुँदके समान हैं। अिसी तरह पाकिस्तानमें घोडेसे हिन्दू और सिक्ख है। खन्हें वहाँसे भगा दिया गया । वे हट गये, हालाँ कि हटना नहीं चाहते थे । आज भी अन सिक्लोंका खत या कि हम तो वहीं जाना चाहते हैं। लायलपरकी नहरके किनारे हजारों अकद जमीनका बगीचा में छोडकर आधूँ, तो मेरे मनमें भी होगा कि अपनी अमीनका क्वा हैं.। सो हिन्दुओं और सिक्खोंको गुस्मा आया कि इस तो बेहाल पडे हैं और यहाँ ससलमान खुशहाल हैं। अन्होंने मसलमानोंको मारना और मगाना शुरू किया। मेगर बुराशीकी नक्ल करना हैवानियत है। मै फिर सखलमान भाक्षियोंने कहूँगा कि वै भपनी तक्लीफको दुगुना, डेटगुना करके न बतावें । दुनियामें हिंडोरा पीटनेसे क्या फायदा ? दनिया क्या करनेवाली है ? वह काठियावाइके मुसलमानोंको बचा नहीं सकती । बहुत करे, तो आखिएमें सजा है । निस डोमिनियनने दोप किया है, खुसकी आजादी छीन छै। मगर जो मर गये हैं. ने नापस आनेनाले नहीं हैं । हम हमेशा बरासीको घटानें और मलाओको बढावे. तभी काम कर सकते हैं।

६ से १३ तारीख तक मैं मुलाकात देना नहीं चाहता हूँ। निससे कोशी यह न समझे कि मैं बीमार हूँ, या मुद्दो छौनके लिओ समय चाहिये। निस हफ्तेंमें तालीमी सघ, क्स्त्र्ला-ट्रस्ट, चरखा-चंघ, और प्रामोशोग-संघकी समा है। मैं तो सेवाप्राम वा नहीं सकता, सो समा यहाँ होगी। झुन्हें वक्त तो देना ही चाहिये। यहाँका काम भी करना ही है। मगर बहुतसे लोग मुझे देखनेके लिओ आते हैं। मैं जानवर जैसा वन गया हूँ। सो जितने दिनोंके लिओ यह वन्द करना चाहता हूँ।

## कण्ट्रोल

आजकल बात चल रही है कि कपढ़ेका और खराकका अक्रश छट.जानेवाला है । सब कहते हैं. अच्छा है: जल्दी छटे । मगर छटनेपर हमारा फर्ज क्या होगा ? ज्यापारियोंका फर्ज क्या होगा ? अकुश छटनेपर सब फ़छ खनके हाथोंमें रहेगा । तो क्या वे छोगोंको छुटना शुरू कर देंगे 2 अगर अरुश छटता है. तो असमें मेरा भी हाय है। मेंने जितना प्रचार किया है । मगर में भितना सी कहूँ कि हुकूमतको जो चीज नहीं जैंचती, हासे हुकूमत कर नहीं सकती'। में चाहता नहीं कि वह असा करे। में तो तर्क कर छेता हैं कि आज अगर १० मन अज है, तो अक्षण झठनेपर २० मन हो जायगा । जिसे लोग दवाकर बैठ गये हैं. वह सब बाहर आ जायगा । आज किसानोंको पूरे दाम नहीं मिलते हैं, जिसलिओ वे अज नहीं निकालते । सरकार जवरदस्तीसे निकाल सकती है, निकाल रही है। व्यापारी लोग पुरानी हुकुमतमें मनमाने दाम लेते थे। लोगोंको खुटते थे । अब अन्हें ओक कौड़ी भी जिस तरह केना पाप समझना चाहिये । मुझे आशा है कि किसान अब बाहर निकालेंगे और व्यापारी ज्ञद्ध कीडी कमार्थेगे । तब सबको खाना-कपडा मिल जायगा । अगर कुछ कनी रहेगी, तो लोग अपने आप कम हिस्सा लेंगे। मैं यह नहीं चाहता कि अक्का अठनेसे छोग भूखों मरने करें । अगर छोग अपना फर्च नहीं समझते. खुद अपनेपर अक्रम नहीं लगाते. तो हमारी हकुमतको इट जाना होगा । व्यापारी अगर अपना ही पैट भरें. दूसरोंको मरने दें, तब हमारी हुकूमत रहकर क्या करे ? क्या वह नफाखोरोंको गोलीसे झड़ा दे ? शैसी ताक्त हमारे पास है नहीं। हमारी ३०-४० सालकी तालीम जिससे खलटी रही है। गोठी चलाकर राज्य चल नहीं सकता। वह राज्य खोनेका रास्ता है। आशा तो यह है कि अंक्रश खठानेपर लोग साफ दिलसे हुकूमतकी सेवा करेंगे । हुकूमत सब कुछ खद ही करना चाहे. तो वह कर नहीं सकती । वह पंचायत-राज न होगा. रामराज्य नहीं होगा । छोग खुद अपनेपर अकुश रखें. ताकि हुकूमत और सिविल सर्विसवाले कहें कि अकुण क्षुठाया, तो अच्छा ही हुआ । आज तो सिविल सर्विमदाले कहते हैं कि गाधी क्या समझे ?

अज्ञा खुठनेसे धीमतें जिन्नी यर जायेगी हि सोगोरो भूने जीर ती रहना होगा । ने अना बेरहफ नहां । मे किंग्स नर्वित्तम कहां गया हुरुमत मैंने नहीं चलाओं, मगर लामों-त्योहें, लोगोंको परधारण हूँ। खुमपरसे में यह महना हैं कि क्या होगा चाहिये । क्यहें अनुनेमें अगर कालायातार गन्द हो गया, तो स्वस्त एक निस्त अहमा ।

रपदेश कडोल निरालना और भी आगान है। अपने छिन्ने पूरी पहराक पैदा कर महनेते बारेंसे बार हैं। बार निर्वास बार नहीं ल्हा कि हम अपने लिओ पुरे रुपड़े नहीं बना मल्खें। हमारे पास हमारी बहरतसे ज्याम स्पाप होती हैं, सगर मिल हो आप नदके परने पड़ी है। ओखरने आपको जो हाच दिये है। चरना चलाओर । लोग हाते और रूपहा पहुँचे । हतामही दाहर चेचना हुएसन रोह सरती है। मिलोंसा तका भी है महनी है। यस मिनोन कपड़ा जिन इद तक रन पहला है, अपना तो हम ता टे और उन रे। जुलाहे तो बहुन परे हैं, नगर शुन्हें मिण्या मूत युरनेया और ही गया है। आज लाचारीकी दालानें तो एम राधमा सून युन । पीठे भले सब मिले जर जाये, तो भी नहीं उपदेश दभी नहीं होनी चारिये। कपदेपर अरुम रखना अञानकी तीना है । मै नी अनामके अरुमनी भी मूर्खता मानना हैं। जैसे ही अङ्गा सुदेगा, किमान रहेंगे कि हम तो लोगोंके लिशे योते हैं। बोओ यजर नहीं कि जरी आज आधारेर अनाज क्षगता है, वहीं रूल पूरा अक तेर न खुग नहें । नगर क्षपत पडानेके तरीके हमें किमानोंको चिन्नाने हैं। शुमके माधन शुन्हे देने हैं। अगर हुकूमतकी सारी मशीन खुधर लग जाय, तो क्रिर न निसी हो भूले रहनेकी जहरत है, न नगे रहनेकी । हमारे यहाँ आप पूरा अल् नहीं, पूरा दूध नहीं, पूरा करहा नहीं ! यह नर हुनारे अज्ञानके कारण है।

# सच्चे पड़ोसी बननेकी शर्त

आपने सुन्यालक्ष्मी वहनका भजन और धुन सुनी । श्रुनका स्वर वहुत मीठा है। प्रार्थना और रामधुनमें हरअकको राममें खो जाना चाहिये।

मैंने आपसे कहा था कि मै १५ मिनटसे ज्यादा नहीं वोहूँगा। मगर मुक्ते पता चला कि कल ही २५ मिनट हो गये थे। यह मेरे लिओ शरमकी बात है।

कलका ओक खत गेरे पास है। असमें ओक माओने लिखा है कि मै तो भोलाभाला हूँ। दुनिया मुझे घोखा देती है। मुझे वह भाओ सावधान करते हैं कि 'पाकिस्तानमें कितना जुल्म हुआ है। हमारे यहाँ तो हिन्दुओं और सिक्खोंने सिर्फ बदला लिया है। हम कुछ भी न करें, तो भी पाकिस्तानके लोग भन्ने वननेवाने नहीं । हमारे मकान गये. जायदाद गभी। वह सब थोड़े वापस आनेवाछे हैं 2 ' छेकिन मै यह नहीं, मानता । छोटे-बड़े सबको मकान जानेका समान द ख होता है (करोड़मतिको अपना महरू जितना प्यारा है, श्वतनी ही गरीयको अपनी झॉपड़ी प्यारी है। भे तो तव तक चैनसे नहीं बैठ सकता, जब तक अक अक हिन्दू और सिक्ख मिज्जत व सलामतीके साथ अपने घर नहीं पहेँच जाता । जो मर गये, सो मर गये । जो मकान जल गये. सो तो जल गये। कोओ हुकूमत शुन्हें वैसेके वैसे बनवाकर वापस नहीं दे सकती। जो कुछ वच रहा है, बड़ी छौटा दिया जाय, तो काफी है। छाहोरमें, छायछपुरमें और पाकिस्तानकी इसरी जगहोंमें हिन्दुओं और सिक्खोंके मकानों और जमीनोंपर मुसलमान कव्जा करके बैठ गये हैं, शुन्हें खाली करना ही होगा। अगर यूनियनमें हम शरीफ वन जामें, तो पाकिस्तानको सी शरीफ बनना ही होगा । वहाँवाळे अपनी नाक कटाकर

1

वैठ जाउँ, तो क्या हम सी अपनी नाक कटा छैं! अन्सान गळतीश पुतला है। और धर्मना भी पुतला है। अगर वह अपनी गळती सुधार छे, तो धर्मना पुतला रह जाता है।

काठियावाबमें जो तुक्सान हुआ है, सुसके वारेमें वहाँकी हुनूमतको या मध्यवर्ती हुकूमतको सुनाना ठीक है। मगर अमेरिकाको क्या सनाना था है हिन्दुओं और सिक्चोंको कभी यह नहीं कहा गया या कि पाकिस्तान बन जानेपर तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जायगा, जला दिया जायगा। तो पाकिस्तान और हिन्द्रस्तानके बहुमतवाछ अपने बरे कार्मोंके छिंभे पछतावें और अल्पनतवाठोंचे नाफी माँगे। अिचले दोनों ओक दूसरेके दुश्मन बननेके बजाय अच्छे पढ़ोसी बनेंगे। आज हमारा सुँह काला हो रहा है। हमने अपनी आजादी शराफतसे ठी है। भिस्रिके हमें हरे शराफतरे कायम भी रखना चाहिये। गुंडागिरीसे हम असे जो देंगे। हम यूनियनमें असा काम करें कि सारी दुनिया हमें शरीफ कहे। बादमें पाकिस्तानको भी शरीफ वनना ही होगा। मुझे लोग द्यनावें हैं कि अे॰ आसी॰ सी॰ सी॰ में लोगोंको सपने सपने घर लौटानेके बारेमें जो ठहराव पास किया गया. वह तो सिर्फ जेक ढोंग है। कोमी नहीं नानता कि हिन्द और सिक्स भिज्यत और भावरूके साथ अपने घरोंको बापस औट सकते हैं। वहाँसे वे गरीव होक्र आये हैं, गरीब बनकर ही झन्हें बापस नहीं लौटना है। वहाँके लोगोंको भिन्हें यह कहकर बुलाना है, 'मेहरबानी करके आप छोग वापस आ नामिये। हमारा धीनानापन अब मिट गया है। अब हम शराफतसे चळना चाहते हैं। ' असा हो तो आज सब बात सुधर जाय । मै यह मानता ही नहीं कि अे॰ आओ॰ सी॰ सी॰ का वह ठहराव निरा टॉग है। हिन्दुओं और सिक्स्बोंको सपने घरों और जमीनोंपर लौटना ही है। रुायरुपुरमें फिर विक्व माञियोंको अपनी खेती चळाना है। यहीं मेरा सपना है। भीरवर मुझे खुठा है, तो बात अलग है। हेक्निन, अगर दिल्लीमें में अपना स्वाव पूरा न कर सका, तो दूसरी जगहकी बात क्या? अगर मै यहाँ सफल न हो सका, तो दूसरी जगह कैसे सफल होनेकी खुम्मीद करूँ ? यहाँ हम मले बनें, वहाँ पानिस्तानवाले भले वर्ने।

अपनी अपनी गलतियाँ मानें और छुधारें, तब तो हम पड़ोबीका धर्म पाल सन्ते हैं। हम पास पास परे हैं। हमारी सरहद मिलीजुली-सी हैं, फिर हुरमनी कैसी?

49

9-97-780

## भगाओ हुओ औरतें

आज मै अेक नाजुरु सवालके बारेने पात करना चाहता हैं। द्वा यहने युनियनसे ओक कान्फरेन्समें शामिल होनेके लिओ लाहोर गओ थीं। असमें कुछ मुसलमान बहुमें भी आओ थीं। कान्करेन्समें जिस यातकी चर्चा हुआ कि जिन हिन्दू और विक्ख औरतोंको पाकिस्तानमें ससलमान झहा है गये हैं और जिन मुसलमान औरतोंको हिन्दुओं और सिक्सोंने खुड़ाया है, हान्हें अपने-अपने घर कैसे लौटाया जाय। यह भारी सदाल कैसे इल हो? कहा जाता है कि पाकिस्तानमें २५ हजार हिन्दू और सिक्स औरतें ख़बाओं गओं हैं और पूर्व पंजाबसे १२ हजार मुसलमान औरतें श्रदाओं गओं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह तादाद भितनी बड़ी नहीं है। भन्ने तादाद भिससे कुछ कम हो. लेकिन मेरे लिओ तो अनेक सी औरतका खुराया जाना बहुत हुरा है। अँसी वार्ते क्यों होती है <sup>2</sup> किसी भी औरतको अिसलिओ श्रहाना और विगाइना कि वह हिन्दू, सिक्स या मुसलमान है, अधर्मकी हद है। अन औरतोंको अपने-अपने घर छौटानेके पेचीदा सवालको इल करनेके लिओ ही लाहोरमें यह कान्फरेन्स हुआ थी। राजा गजनफरकली और दूसरे " लोग भी सुसमें हाजिर थे। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और मदला वहनने सुझे यह सुनाया कि काल्फरेन्समें यह तय किया गया कि भैसी औरतोंको लोगोंके घरोंसे बाहर निकाला जाय। असके लिये कल बहनें प्रलिस और फीजके साथ पाकिस्तान और पूर्व पजावमें जायें और वन्द की हुआ औरतोंको बाहर निकालनेका काम करें । मेरी रायमें अस तरीकेसे

काम पूरा नहीं हो नवेगा। किर यह भी राज जाता है रि इस् खुडाओ हुओ औरतें कामे परो हो लौडना नहीं चारतीं। खुन्होंने अपना धर्म बदलमर मुनलमानोंने मादिबं कर ली है। लेकिन में किन बार्ने विस्वान नहीं करता। न नो केसे प्रमन्तलटेको गई। माना जाप मोग न केसे निमहको कानूनी स्रार दिया जाय। औरनोंके साथ को कुछ हुआ, वह वहिंगियाना करताव था। राज गडनफरअनीने टान्सरेन्नमें स्टा कि होनों सुपनिवेगोंने साला काम हुआ है। किन्मे ज्यादा किया और किनने कम, किसने पहले किया और दिनने बार्के किन मजालंग जानेकी जररत नहीं। जहरत किम बातकी है कि जिन औरनोंको जबरन खुवाया गया है, सुन्हें दूसरोंके घरोंसे निरालहर सुनके धरोंको लीटाया जाय।

मेरे विचारते यह जान पुल्सि और जीजही नददते नहीं हो सकेगा।
यह काम हुकूनतींका है। मेरा यह मतलय नहीं कि हुरूननींने यह काम
कराया। पाकिस्तानमें मुमलनानोंने यर काम किया और यूनियनमें हिन्दुओं
और जिक्लोंने। ने ही लोग अंशी औरतींको लौटा हैं। झुनके घरके
होगोंको झुन्हें झुटारताले वापस रस लेना चाहिये। झुन बहनोंने एट
कोओं सुरा काम नहीं किया। मजबूर होनर ने झुरे होगोंके हाथोंमें
पड गओं। झुनके बारेमें यह कहना कि ने समाजमें रहने लादक नहीं,
गलन बात है। बढ़ीले बढ़ी निर्दयता है।

भ वा १२ हवार औरतोंको अेठ तरण्से निशालना और दूसरी तरफ पहुँचाना पुलिस या फौजसे होनेका नहीं । जिसके लिओ जनतत तैयार करनेकी जरूरत हैं । जितनी औरतोंको कमसी-कम जिल्ले हीं आदिमोंने सुहाया होगा । क्या वे सब शुण्डे थे १ में मानता हूँ कि । दिमानका समतोल खोकर पायल बन जानेवाल दरिफ लोगोंने शुण्डोंका यह कान किया है । आज तो दोनों हुकूमतें पगु हैं । सुन्होंने जिल्ला अधिकार लोगोंपर नहीं जमाया कि औरतोंको भौरन वापस लाया जा सके । जैता न होता तो पूर्व पंजावमें तो यह सब बननेवाला ही नहीं या । हमारी तीन नहींनेकी आखादी कैसे जितनी नजनूत वने १ पाकिस्तानन जहर फैलाया, कैमा कहकर मैं अपनी वहनोंको बचा नहीं सकता । दोनों

तरफ हुन्तुमत अस कामको हायमें छ । अपनी सारी ताकत असमे लगादे और मरने तक्के छिके तैयार रहे । तमी यह काम हो सकता है। दोनों तरफकी सरनारें दूनरे लोगों या संस्थाओं की मदद छे सकती हैं। टेकिन यह काम अतना बदा है कि सरकारके सिवा दूसरा कोओ असे पूरा कर ही नहीं मकता ।

66

८-9२-<sup>1</sup>8७

## मुस्लिम संस्थाकी चेतावनी

भेक मुस्तिम मोसायटी मुझे चेनावनी देती है कि मुझे हिन्दू या मुसलमानोंकी यात मानकर दलीलमं नहीं खुतरना चाहिये। बेहतर यह होगा कि मै पहले तहकीकात करूँ और बादमें जो करना हो, सो करूँ। सोसायटी आगे चलकर मुसे मलाह देती है कि मुझे काठियादाङ जाकर गुद सब कुछ देराना चाहिये। में कह चुका हूँ कि आज में वह नहीं कर सकता। मुझे दिल्लीम और दिल्लीके आसपास अपना धर्म-पालन करना चाहिये। मलाहकार यह भूल जाते हैं कि अपने मिठासके तरीकेसे में शिकायत करनेवालोंके पामसे नहीं तक आवश्यक था, वहाँ तक खुनकी शिकायत वापस रिज्या सका हूँ। किसमेंसे सीखनेका तो यह है कि जहाँ। सवाओंके खातिर सचाओं निकालनेका प्रयत्न रहता है, वहाँ परिणाम अच्छा ही आता है। किस चीकको बहुत बार आजमाया जा चुका है। असी वार्तोंमें धीरजकी और लगकर काम करनेकी बहुत जरूरत रहती है।

## सिंधके दुःखभरे पत्र

र्मिधसे मेरे पास दु'स्वमरे पत्र आया ही करते हैं। सबसे आखिरका जत कराचीरे आया है। असमें किखा है कि " ख्न तो नहीं हो रहे, पर हिन्दू अिज्जत-आबरुसे यहाँ रह नहीं सकते। यूनियनसे आये हुओ सुसलमान जय जी चाहे हिन्दुओं के परोंगें आ घुमते हैं और आरामि कहते हैं, हम यहाँ रहने आये हैं। शुनके हायमें भता नहीं है, पर हम शुन्हें 'ना' उहनेकी हिम्मत नहीं वर सकते। असे किस्से काफी सख्यामें देसलेमें आते हैं। चन्द महीने पहलेका कराची आज स्वप्न-धा हो गया है।" यह ओक लम्मे स्वतका माएण हैं। में मानता हैं कि यह खत विद्वास करनेके लायक है। यह बताता है कि यहाँ अन्धापुन्यी मची हुनी है। यह तो आदमीम लह सुरा-मुन्जन्य मारनेकी बात हुनी। साथ ही असमें आत्माका मी हनन होता है। पाकिस्तानमालीं मेरा अनुरोध है कि वे अस अन्धापुन्यीको रोकें। यह ओक लंबी पीमारी है जिससे जितना जल्बी सुटमारा पाया जाय, श्रातना ही अच्छा है।

# फिर कण्ट्रोलक वारेमें

चीनीपरसे अकुश खुठ गया है । अन्नपरसे, टार्लोपरसे और कपरेपरसे जन्दी ही खुठ जायगा । अकुश झुठानेका मूल हेतु यह नहीं है कि कीमतें अंकदम नम् हों । आज तो जनस हेत्र यह है कि हमाए जीवन स्वाभाविक वने । अपरासे कादा हुना अंकुश हमेशा दुरा होता है । हिमार देशमें वह और मी बुरा है, क्योंकि हमारी करोहोंकी आवादी हैं और वह मेक विशास देशमें फैसी हुआ है, जो १९०० मील लम्बा और १५०० मील चौड़ा है। यहाँ देशके बेंटबारेको सामने रखनेकी जरूरत नहीं। इस फीजी कीम नहीं हैं। इस अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं। या थों कहिये कि कर सकते हैं, और हमारी जरूरतके लिओं काफी क्पास पैदा करते हैं। बव अज़ुज़ श्रुठ वायगा, लोग आखादी महसूस करेंगे। श्रुन्दें गलतियाँ क्रिका अधिकार रहेगा। यह प्रगतिका पुराना तरीका है आगे बदना, गळातियाँ करना और खुन्हें सुघारते जाना । किसी बच्चेको रअमि लपेटकर ही रखा नाय. तो या तो वह मर जायगा, या बढेगा ही नहीं । जगर आप चाहते हैं कि वह तगड़ा आदमी बने, तो आपको असे सिखाना होगा कि वह मव किस्मके मौसमको वर्दारत कर सके । असी तरह हुकूमत अगर हुकूमत कहलानेके लायक है, तो खुरे लोगोंको सिखाना है कि कमीका सामना कैसे किया जाय । खुरे लोगोंको युरे मौसमका और जीवनकी दूसरी मुसीवर्तोका अपनी मंयुक्त कोशिशसे सामना करना सिखाना है। विना खुनकी मेहनतके, जैसे तैसे खुन्हें जिन्दा रखनेमें मदद नहीं करना है।

## कण्ट्रोल हटानेका मतलव

अस तरह देखा जाय, तो अकुम हटानेका अर्थ यह है कि हुकुमतके चन्द लोगोंकी जगह करोडोंको दूरन्देशी सीखना है। हकुमतको जनताके प्रति नसी जिम्मेदारियाँ खठानी होंगी. ताकि वह जनताके प्रति अपना फर्च परा कर सके । गाडियों वगैराकी व्यवस्था सुधारनी होगी । अपज बढानेके तरीके लोगोंको बताने होगे । असके लिओ खराक-विमागको बढ़े जमीदारोंके बजाय छोटे छोटे किसानोंकी तरफ ज्यादा घ्यान देना होगा । हुकूमतको अन तरफसे तो सारी जनताका मरोसा करना है. और इसरी तरफसे खनके कामकाजपर नजर रखना है, और हमेगा छोटे छोटे किसानोंकी मलामीका ध्यान रखना है। आज तक अनकी तरफ कोओ ध्यान नहीं दिया गया । मगर करोड़ोंकी जनतामें बहमत अिन्हीं स्रोगोंका है। अपनी फसलका खपयोग करनेवाला भी किसान खद है। फसलका थोडासा हिस्सा वह वैचता है और असके जो दाम मिलते हैं. अनसे जीवनकी दूसरी जरुरी चीजें खरीदता है। अंक्रवका परिणाम यह आया है कि किसानको खुटे बाजारसे कम दास मिलते हैं । असिले अंक्षण अठनेसे किसानको जिस इद तक अधिक वाम मिलेंगे. अस इद तक खराककी कीमत बढेगी । खरीदारको अिसमें शिकायत नहीं होनी चाहिये । हुकूमतको देखना है कि नसी व्यवस्थामें कीमत बढनेसे जो नफा होगा, वह सबका सब किमानकी खेवमें जावे । जनताके सामने रोज रोज या हफ्ते-के-हफ्ते यह सीज स्पप्ट करनी होगी । वहे बढ़े मिल-मालिकों और बीचके सीदागरोंको हकुमतके साथ सहकार करना होगा और हुकुमतके मातहत काम करना होगा। में समझता हैं कि यह काम आज हो रहा है। अनि चन्द लोगों और मण्डलोंमें पूरा मेलबोल और सहकार होना चाहिये। आज तक ख़न्होंने गरीबोंको चूसा है और ख़नमें आपस आपसमें भी स्पर्धा चलती आसी है। यह सब दूर करना होगा, खास करके खुराक

और कपहेके बारेमें । अन चीजोंमें नका कमाना किसीका हेतु नहीं होना चाहिये । अकुश खुठनेसे अगर लोग नका कमानेमें सफल हो चके, तो अकुश खुठानेका हेतु निष्फल आयेगा। हम आशा रखें कि पूँनीपित अिस मौकेपर पूरा सहकार देंगे ।

68

5-35-180

आज में चरखा-सपके ट्रिस्टियोंकी समामें गया था। वहाँ आध षटे तक कस्त्र्वा-सपकी बहनोंके साथ बातें की । मगर असके बारेमें समय रहा, तो अतमें आपको चताकूँगा।

# बायु-परिवर्तन

अखवारोंमें यह छपा है कि सरदार पटेल और मै पिलानी हवा खाने जा रहे हैं । लेकिन सरदारके पास साज हवा खानेका समय कहाँ है ? रातको सोनेको मिलता है. वही बस है । मेरा भी वही हाल है । लेकिन अितना बरा नहीं । क्योंकि अरदार पटेलके हाथोंमें हुकुमत है। और फिर आज दिल्लोकी हवा सुन्दर है। इसरी जगह हवा जाने कहाँ जाना था ? आप जानते हैं कि मुझे तो दिल्लीमें करना है या मरना है। अखबारवाके असी हवाओ बार्ते क्यों करते होंगे <sup>2</sup> यह भी सफवाह चलती है कि क्योंकि हम दोनों पिठानी जा रहे हैं. क्रिसिटिंगे नहीं बहतसा खादा, दाल, चावल, चीनी बगैरा मेजनेकी ज्यवस्था ही रही है। मिससे बाजारमें सनसनाटी-सी छा गओ है। दो आदिनयोंके लिओ कितनी खुराककी जरूरत हो सकती है ? अस तरह गए हाँकनेए क्या फायदा हो सकता है 2 क्या वे यह बताना चाहते हैं कि हम खानेके लिओ ही जिन्दा रहते हैं ? या क्या इन ओक रिसाला टेकर बाहर जाते हैं <sup>2</sup> सरदार पटेल गिसकीन (गरीब) आदमी हैं । आपके सव मंत्री मिसकीन हैं, हालों कि वे आलीशान मकानोंमें रहते हैं। मगर मेरे जैसा मिसकीन आदमी भी तो अक आछीशान मकानमें पड़ा है। दूसरा मजान हॅंटने कहाँ नार्सें ! अच्छा तो यह होगा कि हम सब मिटीके झोंपडोंमें रहें । मगर खुन्हें तैयार करना भी आज तो आनान काम नहीं हैं। तो कैसी गप खुडानेके पहले अखवारवार्जोंने सरदार माहबसे या मुझसे पूछ क्यों न लिया ?

## ख्नसे बद्तर

भेक निधी भाओं लिखते हैं कि जिन विधी डॉक्टरने छुछ दिन पहले निथके हरिजनोंकी तकलिफोंके बारेमें मुझे लिखा था, और जिसका जिक मेंने प्रार्थना-सभामें किया था, खुन्हे पकड़ लिया गया है। हरिजनोंके इसरे बहुतले सेवकोंको भी पकड़ लिया गया है। वहाँ खून नहीं होते, मगर यह मथ खुनने बदतर है। अस तरह लोगोंको पकड़ना और परेणान करके मारना बहुत बुरा है। पाकिस्तानकी हुकूमतको में सावधान करना बाहता हूँ कि असी ही बातें चलती रही, तो वहाँ कार्यकर्ता कव तक रह सकते हैं? मैं चुनता हूँ कि जो लोग हरिजनोंको मदद दे सकते हैं, खुन्हें बहाँके हाकिम अपने यहाँ रहने ही नहीं देना बाहते।

# कस्त्रवा-ट्रस्टकी बहनोंसे

अव मं कस्त्र्वा-ट्रस्टकी वहनोंके साथ मेरी जो वातें हुआं, झुन्हें धुना हूँ। कस्त्र्वा-निधिका हेतु है सात लाख गाँवोंकी लियों और वश्वोंकी सेवा। हजारों औरतें भगाश्री गश्री हैं। अेक तरफसे हिन्दू और सिक्ख औरतें और दूसरी तरफसे मुसलमान औरतें। किसने ज्यादा भगाश्री, यह सवाल छोड़ दिया जाय। कम-से-कम वारह वारह हजार छड़िक्यों दोनों तरफके लोग है गये हैं। कस्त्र्वा-सघ श्रिस वारेमें क्या कर सकता है। सपको नामके लिये छुछ नहीं करना है। श्रुसे जो छुछ करना है, कामके ही लिये करना है। सपकी करीव करीव सब सेविकार्ये शहरसे आश्री हैं। मयोगसे कोश्री कोश्री वहनें देहातसे मिली सी हैं तो श्री जिनका घहरोने स्पर्श किया है। बाज तो श्रीस सिलिसला बन गया है कि गाँवोंसे कच्चा माल लाकर शहरोंमें वेचा जाता है और करों क्ये पदा, किये जाते हैं। वेहातवालोंकी जेवमें बहुत योग पैसा जाता है। वाकी सब शहरके पैसेदार लोगोंकी जेवोंमें जाता है, मानो

चहर गाँवों ने स्तिने हिं ही वने हां। अपे फैसे टाला जाय है जो वहनें सेविकाका काम करना नाहती हैं, खुन्हें गाँवोंमें शहरोंकी हवा या सम्मता छेकर नहीं जाना नाहिये। मोटर, रागरंग, ख्वस्रत कपने, वाँत साफ करनेके छित्रे विदेशी या देशी दूस-त्रश्न और पेस्ट या मंत्रन, सुन्दर बृट, मगैरा छेकर गाँवोंको खा नाने गाँवोंको सेवा नहीं हो सकती। हम जैसा करेंगे, तो देहातोंको खा नानेंगे। शहर देहातोंके मातहत रहें, देहातोंको सन्द्र और खुशहाल बनानें। गाँवोंमी पैसा मेजनेके छित्रे, वहाँको सम्मताओं बढ़ानेके छित्रे शहरोंका खुपयोग होना नाहिये। अगर सेविकाओंको गाँवोंका खोषण रोकना है, तो खुन्हें देहाती बाँचेमें टलक काम करना होगा। खुरी तरहके खुवार करने होंगे। देहाती जीवनमें वर्ध सुन्दरता और कला भरी पढ़ी है। कमी तरहके खुवाग हैं। पहिचमने हमारे देहातीने नस्ते लिये हैं। शहरोंसे हम सिफ अच्छी और नीतिवर्षक चीजें ही देहातमें छे जायँ, बाकी सब छोड़ हैं। हम देहाती बनकर देहातमें लागँ, तभी वहाँकी कियों और सच्चोंको खूपर श्रुठानेमें मदद दे सकते हैं।

90

90-93-140

## चरखेका अर्थ

कल मैंने आए लोगोंको बताया था कि मैं चरखा-संघकी समामें गया था। वहाँ बहनोंसे सी बार्ते की थी। आज भी इरिजन-निवासमें तालीमी संघकी मीटिंगमें गया था। मगर सुसकी बात छोड़कर चरखा-मंघकी बात आपसे करना चाहता हैं। चरखा-सघ कपाससे शुरू करके तुनाओ, धुनाओ, कताओ, कपड़ा युनाओ, नौरा सारी कियाओं सिखाता है। यह काम लैंसा है कि सब अिसे कर सकते हैं। यह काम सब करें, तो करोड़ोंको घन्या मिल जाता है और देहातोंमें सुफ्त कपड़ा यन जाता है। यह सुफ्तका अर्थ है, अपनी सेहनतसे। स्वयर अपनी क्यास सी पैदा कर ली जाय, तो करीन करीन कुछ खर्च ही नहीं रहता। अिससे दो फायदे होते हैं: क्परेके ऐसे ननते हैं और खुद्यम होता है। यह खुद्यम भी कलामय खुद्यम होता है। मैंने कहा था कि अगर हम पागल न वन जाते, तो कपरेका घाटा हमारे देशमें हो ही नहीं सकता था। अक मी मिल न रहे, तो मी हम अपनी जरूरतका कपना तैयार कर सकते हैं। चरखा-सघने चरखेके मारफत करोगों रुपये देहातमें वाँट दिये हैं। मगर जो चरखेका असल काम था, वह नहीं हो सका। चरखेको मैने आहिंसाका प्रतीक कहा है। अगर सब देहात चरखानय हो जाते और चरखे हारा समृद्ध व खुशहाल वनते, तो देशमें जो कुछ आज चल रहा है, वह चलनेवाला नहीं था।

मझसे कहा गया है कि चरखेके जरिये अपना, कपड़ा पैदा करके देहात कपड़ेका घाटा परा कर सकते हैं। करोड़ों रुपये भी वचा सकते हैं। मगर सिर्फ कपासके दाम देने पढें, तो मी खाबी जापानके केलिकोसे महेंगी पहती है । पर यह हिसाव सच्चा हिसाव , नहीं है । मिलोंको सल्तनतकी मदद मिलती है । खन्हें हर तरहका समीता दिया जाता है । माज सब जगह धनपतिकी चलती है. इन्डपतिकी नहीं । अझे धनपतियोंसे द्वेष नहीं । अनमेंसे ओकके घरमें ही मै पढ़ा हैं । मगर अनका रवैया अलग है और मेरा अलग । मुझे मिलोंमें कोओ रस नहीं । मैने सोचा था कि शायद अपने मारफत चरखेका काम हो सके । मगर वह हुआ नहीं । मिलोंने गरीवोंका काम नहीं होता. यह हमे नम्रतासे कवल कर छेना चाहिये । सभी छोग कहते तो यही हैं कि वे गरीवोंकी सेवा करना चाहते हैं. देहातोंको खुपर खुठाना चाहते हैं । मगर मेरी दृष्टिमें आज असका अकमात्र रास्ता चरखा है। समाजवारी भाभी गरीबोंको आगे लानेकी बात करते हैं । मेरी नजरमे संच्या समाजवाद हलपतियोंको अपर झठानेम है । समाजवादी कान्ति तो जब होगी तब होगी, मगर अितना तो आज कर सकते हैं कि वे बेहातमें जाकर लोगोंको बतावें कि अपनी जरुरतकी खादी बनाओ और पहनी ।

## चरपा और साम्प्रदायिक मेल

जबसे में हिन्दुस्तानमें आया हूँ, तबसे यही बान कर रहा हूँ। मगर में हर गाँवमें चरपेका गुंजन नहीं पैटा कर मका। अगर वह हो जाता, तो कौमी सगदा हो ही नहीं ममना था। आज तो सब तरफ़रे यही सुनाओं देता है कि मुसलमानोंने यूनियनसे निकाल दो। बहुतसे सुसलमान दिल्ली छोड़कर चले गये हैं। जो थोड़े रह गये हैं, अन्दें भगानेकी बात की जा रही हैं। क्या दिन्तीको हिन्दूमय कर होंगे में सुसलमानोंके चले जानेके बाद क्या मस्तिदोंने हिन्दू जाकर रहेंगे में मानता हूँ कि हम अने पागल नहीं बनेंगे। अगर बने, तो हिन्दुओंका नाश हो जायगा।

## जियो और जीने दो

अजनेत्में युसलमानों से अक वर्षा दरगाह हैं। वहाँ हिन्दू-युसलमान दोनों नजर चढाया करते थे। हिन्दू-युसलमानों में कोआं झगझ न था। कभी होता भी था, तो जल्दी मिट जाता था। युनता हैं कि वहाँ पर खासा झगझ चल रहा है। काफी युसलमानों को टराकर मगा दिया गया है। जो रह गये, अनमेंसे कभी मार डाले गये। आसपास के देहातों में भी झगडेका जहर फैल रहा है। अगर यह सही है, तो बहुत बुरी बात है। अिस्तर हमें सन्मति दे कि हम हिन्दू धर्मके नाश करनेवाले न बनें! लिस दुनियामें अगर हमें जिन्दा रहना हैं, तो हमें सबको जिन्दा रखना होगा। सब युसलमानों को भगा देने, मार डालने या गुलाम बनाकर रखनेका मतलब हिन्दू धर्मको बरवाद करना है। असी तरह पाकिस्तानमें सब हिन्दुओं और सिक्खोंको भगा देना, मार डालना या गुलाम बनाकर रखना मिस्लामका नाश करना है। बहते हैं कि "विनाशकाले विपरीत दुदिः"। असिवर हम सबकी बुदिको विपरीत होनेसे बचावे!

#### क्ररानकी आयत

प्रार्थना शुरू होनेसे पहले ओक माओने नम्रतासे क़रान शरीफकी न अी या प्रानी आयतका अर्थ बतानेको कहा । प्रार्थनाके बाद श्रुसका खतर देते हुने गायीजीने कहा - करानकी आयतका नया अर्थ तो हो नहीं सकता । कुरान गरीफ तो मुहम्मद साहबके जमानेमें खतरा था । जो हिस्सा प्रार्थनामे पढ़ा जाता है. वह बहुत दुर्लम माना जाता है। वह तो अन तरहसे मत्र ही है। हम असका अर्थ जाने या न जाने, जब वह शुद्ध हृदयसे और शुद्ध ख़बारसे पढा जाता है, तो कानोंको अच्छा लगता है । असका भावार्थ यह है कि शैतानसे बचनेके लिओ हम अलाहकी पनाह हेते हैं। अलाह रहीम है। वह अकबर है। बैतानसे हमें बचा सकता है । वह किसीका बेटा नहीं, न कोओ क्षसका बेटा है। आखिरमें प्रार्थना करते हैं कि अहाह हमें ख़सके हक्मपर चलने-बालोंके रास्तेपर छे जाय. भछे-भटके और ग्रमराह लोगोंके रास्तेपर नहीं। आप मुझे पूछ सकते हैं कि तब मुसलमान क्यों अितने विगदे हुझे हैं वे क्यों मिथ्याचरण करते हैं शिसपर मै सिर्फ अितना ही कहूँगा कि यामिविलमें जो कुछ लिखा है, श्रासपर भीसाओं कहाँ चलते हैं 2 पश्चिमके लोग तो जितने विद्वान हैं, फिर सी वे बाओविलके खपदेशपर नहीं चलते । हिन्द् कहाँ अपनिषदोंपर आचरण करते हैं ? " आशावास्यमिदं र सर्वम् " अस क्लोकपर इस विचार करें । सब कुछ भीश्वरको अर्पण करके इस भीग करें । किसीके धनकी जिच्छा तक न करें । अगर सारा संसार असके मुताबिक चले, सब नहीं तो कम-से-कम हिन्दू और सिक्ख ही चलें, तो नक्क्या बदल जाय । मगर भैसा नहीं होता । व्यक्ति ही खिन वातोंपर अमल करते हैं। असे व्यक्ति मुसलमानोंमें भी हैं। सब मसलमान बरे नहीं हैं और सब हिन्दू देवता नहीं। हमारी प्रार्थनामें

पहले युद्धदेवका स्तवन होता है, क्सि कुरानकी भायत और चन्दावस्ताका मंत्र पढ़ा जाता है । अिसके बाद हम हलोक चुनते हैं, फिर भवन चुनते हैं; तो भी हमारा दिल साफ क्यों नहीं होता ?

मुस्लिम शान्ति-मिशनकी गारण्टी

आत नेरे पात कुछ मुसलमान भानी आ गये थे। वे यू॰ पी॰ के वे और परिचम पनावका दौरा क्रके आये थे। झुन्होंने तुहे दो बात जुनाओं, झुन्हें लिखकर देनेके लिओ नैने झुनसे कहा। झुन्होंने यह लिखकर दिया:

" युक्तप्रान्तके शान्ति-दत्तने दो नर्तेना पन्निन पंजान्ता दीता किया। पहली नर्तवा वह अक महीना और दूसरी नर्तवा नेक हफ्ता घूना । अब वहाँकी हालत पहलेसे अच्छी है । पहले<del>के</del> मुकावले सवान और हुकूनत दोनों अननके लिओ कोशिश कर रहे हैं । चुनाचे परिचन पंजाबको सरकार लाहिशनन्द है कि वो नैरमुस्टिन वहाँ भिन्न वन्त रहते हैं, वे वहीं रहें और जो वहाँते वहे गये हैं, वे नापस आर्थे । सरकारने यह हिदाबत जारी की हैं कि जो गैरमुस्लिम परिचम पंजाब वापस सार्वेगे. खनको खनकी मिल्चित और जायदादपर कव्जा दिया जायगा और जो गैर-मुस्लिन माओं आर्वेने और रहेंने, सुनद्री पूरी हिलाइत ही जायगी और खनको कारोबारकी हर तरहचे सहक्रियत ही जावनी। भगर वावजूद मिन्नत-समाजवने कोसी गैरमस्लिम वहाँ रहने या वापस जानेका खाहिशनन्द न हो. तो हासे अपनी बादशद बदलने ना फरोब्स करनेका परा इक है । बलदा-भनाई करनेवालोंको हुकूनत सख्त सजा दे रही है और सानेवालोकी हिमानतके किसे हर तरहकी तदबीर बर्गेर कैतिहात बरत रही है। शान्ति-दलने वहाँके अवान और सरकारको व्यव वान्के किमे मानादा और तैयार वर दिया है कि पाकिस्नानकी हुकूनतका यह फर्त है कि वह गैरमस्लिनकी अञ्जत-आवस्की पूरी जिन्नेवारी है। शुनाचे सरकार और अवास होनों लिनके क्रिने वैपार हैं । युक्तप्रान्तीय शान्ति-इसके सदस्य शैरमुस्टिन भाभियोंसे गुजारिश करते हैं कि जो भाभी पिड्नम पंजावमें बसना चाहते हैं, हम अनके साथ चलकर खनको वहाँ बसानेके लिओ तैयार हैं। हम अपनी जानसे ज्यादा खनकी जिम्मेवारी लेते हैं और खनको पूरा जितमीनान कराके हम वहाँसे वापस आयेंगे।"

अगर यह बात सही है, तो मै अिसको बहुत अच्छी खबर मानता हूँ। मैंने अनसे कहा कि मै यह चीज सबके सामने रख दूँगा। अगर बाटमें यह बात सही न निकली, तो बहुत बुरा होगा। मैंने अनसे कहा कि मॉडल टाअनमें हिन्दुओंके कितने यहे बहे मकान पडे हैं? लाहोर और दूसरी जगहोंमें हिन्दुओंके कितने स्कूल, कॉलेज और गुरुद्वारे हैं क्या वे सब हिन्दुओंको बापस मिल जायेंगे? अन्होंने कहा कि सब लोग अस चीजपर राजी नहीं हुओ हैं, मगर हुकूमत राजी हुआ है कि हिन्दुओंको कतल नहीं किया जायगा।

° अगर यह सन सन है, तो मेरी श्रुम्मीदसे ज्यादा काम हुआ है। मुझे आगा नहीं थी कि अितनी जल्बी यह सव हो सकेगा। मुझे अिसके बारेम तहकीकात करनी चाहिये। अगर यह बात पक्की निकली, तो ही हिन्दुओंके बापस लौटनेका सनाल श्रुटेगा।

92

15-15-180

#### शरणार्थियोंकी तकलीफें

भेक भाभी लिखते हैं 'आपने कळ प्रार्थनाम कहा था कि अब हिन्दू भीर सिक्ख पाकिस्तान वापस नाना छुरू कर सकते हैं। मे तो आज ही जाना चाहता हूँ। यहाँ तो घरणाथियोंके लिओ कुछ होता ही नहीं। तकठीफ ही तकठीफ है। 'यह सही है कि घरणाथियोंको यहाँ तकळीफ है। मगर यह प्रश्न भितना नदा है कि पूरी कोशिश करते हुओ भी सरकार सनको सन्तोष नहीं दे सकती। आज मे किसीको

पाकिस्तान जानेही सलाह नहीं दे सकता । मैंने तो यह वहा था कि मैं पहले तहकीकात कहँगा और मुस्लिम भामियोंने मुझे जो बताया है वह सही होगा, तो जल्बसे जल्द जो लोग छौटना चाहते हैं, श्रुनिके कौटनेका अन्तजाम किया जायगा ।

#### दूसरा पहलू

काठियाबाब्के मुसलमानीने अपनी शिजावतें बहुत कुछ बापस खोंच औ, यह कभी लोगोंको सुमता है। मेरे पास जेक ब्रह्मदेशनें और दूसरा बम्बअसि गुस्सानरा खत आया है। श्रुनमें नान नहीं दिये गये हैं, टेलिन टिखनेबाले गुसलमान माओ हैं। वे टिखते हैं कि काठियाबाब्के बारेनें सब शिकावतें सच्ची थों। टेलिन विना नामके खतोंको मै किनना बजन दे सक्ता हुँ ! काठियाबाब्के बारेनें अगर वे मानते हैं कि वहाँ मुसलमानोंपर कभी तरहके खुटम हुने ही हैं, तो वे अपना नाम, पता, बगैरा मुसे हूं। मै काठियाबाब्के लोगोंसे तहकीकात करनेके टिओ वह समता हूँ।

अजनेरसे कुछ हिन्दुओंना बत बावा है। शुसने ठिवा है कि जैसी खबरें अजनेरके बारेमें छपी हैं, बैसा दुछ वहाँगर हुआ नहीं। जो सगड़ा हुआ, वह भी हिन्दुओंने शुरू नहीं किया। नुसकनानोंने शुरू किया था।

अन और मामी दिवते हैं कि 'बापने प्रार्थना-समानें जिस वातका दिक किया था कि सरदार पटेल कहते हैं कि सोमनाथके निर्देश जीणोंदारके लिये सरकारी खजानेते पैसा खर्च नहीं किया वायणा। वेकिन मैसा क्यों 2 सरकारी खजानेते वर्च करतें हंचे ही क्या है ?' दिक्त में तो मानता हैं कि यह भेक जातिके लिये जिस तरह सरकारी खजानेते पैसा वर्च किया वाय, तो दूसरी जातियों के लिये सी किया वाना चाहिये। पर सरकारी खजाना अतना बोस नहीं हुठा सकता। यह सब मैन आपको जिसालेंत्रे चुनाया कि आप यह जान हैं कि सुटा सत रखनेवाले लोग भी यहाँ हैं।

## कलकत्तेका हुल्लड

कलकत्तेके हुल्छबकी खबर आपने अखवारोंमें पढ़ी होगी। आज हवा असी बन गओ है कि छोग मानने छगे हैं कि हुल्लड मचा-कर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अप्रेज सरकारसे हमने ३० साल तके लडामी लड़ी। मगर वह हुल्लडवाजीकी लडाभी नहीं थी. ठंढी ताकतकी लटाओं थी। हमारी समझमें किसीने गलती मी की हो, तो असके सामने जनरदस्ती क्या करना था <sup>१</sup> अखवारोंमें आया है कि हल्लंड करनेवालोंमें दिवार्थी लोग सी ये । अनका तो यह तरीका नहीं हो सकता । किसीको असेम्बलीमें जानेसे रोकना ठीक नहीं । असेम्बर्शमें मेम्बर जो कानून लाते हैं वह अगर हमें पसन्द न हो. तो हमें श्रमका विरोध बाकानून करना चाहिये। हुल्लबसे हम हुकूमत नहीं चला सकते । अप्रेजोंके जमानेमें जब इमारे लोग इल्लंड करते थे. तो असके सामने में अपवास करता था । आज तो इमारी ही हकमत है। असके रास्तेमें रोडे अटकाना ठीक नहीं। अगर वह टीअर गैस छोडती है, तो हम शिकायत करते हैं । वह लाठी चलाती है, तो शिकायत होती है । आजादीका अर्थ यह नहीं है कि हम तफान करें. तो भी सजा नहीं हो सकती। वाकानून जो हो सकता है. किया जाय । आप अखवारोंमे लिखिये. छोकमत तैयार कीजिये । यह तरीका निकम्मा है, असा कोजी छिद्ध नहीं कर सकता। आपने असी अिसे धाजमाया ही कहाँ है <sup>१</sup> हमारी आजाबी अभी तीन सहीनेकी तो वच्ची है। मै आपसे नम्रतासे कहता हूं कि अगर पदे-लिखे लोग कैसी वातें करने लगे. तो हिन्दस्तानका कारबार एक जायगा । लोगोंको खराक देना, कपडा पहुँचाना, दूसरी सहलियतें देना, वगैरा कुछ भी काम नहीं हो सकेगा । क्या हम हिन्द्रस्तानी सिर्फ मिटाना ही सीखे हैं. बनाना नहीं 2 भीश्वरकी कृपा है कि सबने हल्लबर्में हिस्सा नहीं लिया । अगर सव छेते, तो भी जो बहिषयाना चीज है, वह अच्छी नहीं वन जाती। छोग समझ छैं कि हुकूमत हमारी है । ख़ुससे कुछ मदद न मिछे, तो भी अन्हें इल्लइ नहीं करना चाहिये।

#### चरखेका सन्देश

जब मै हरिजन-निवास जाता था, तब वहाँकी वार्तोंके वारेमें रोज योदा घोदा आपको बताना चाहता था। पर मै झैसा कर न सका । आज आपको फिरसे चरखेकी बात सुनाना चाहता हूँ। वहाँपर यह सवाद चला था — चरखेका क्या महत्त्व है ? मैं क्यों झुसपर अितना जोर देता हूँ ?

जब मैंने पहले पहल चरखेकी बात ग्रुफ्त की थी, तब मुसे यह पता नहीं था कि पंजाबमें चरखेका काफी प्रचार था। टेकिन जब मैं वहाँ गया, तो वहाँकी बहनोंने मेरे सामने स्तके देर टगा दिये थे। वादमें पता चला कि गुजरात-काठियावावमें भी क्षेत्रांघ जगह चरखा चलता था। गायकवाबकी रियासतमें बीजापुर नामका क्षेक्र गाँव है। वहाँ गगावहन मटक्ती हुआ जा पहुँची थीं। शुन्हें पता था कि मैं चरखेके पीछे ग्रीवाना हूँ। वहाँ गरदेवाछी चन्द राजपूत झौरतें चरखा चलावी थीं। गंगावहनने शुन्हें पूर्वी देकर शुनसे स्त खरीदना ग्रुष्ट् किया। शुस्त समय बहुत कम दाम दिये जाते थे। वादमें तो हमने काफी प्रगति कर टी। शुस्त समय हमें भितनी ही कल्पना थीं कि खारीके जरिये हम बहनोंका पेट भर सकेंगे। झीर शुनका पेट कहीं वहा होता है दे खे पैसेकी जगह तीन पैसे मिल गये कि वे खुश हो जाती थीं।

बादमें मैंने समझ लिया कि बरखेमें तो बड़ी ताकत भरी है। वह ताकत अहिंसाकी ताकत है। अेक तरफ तो हिंसाकी, मिलिटरीकी ताकत और दूसरी तरफ बहनेंकि पवित्र हाथोंसे चरखा चलानेंसे पैदा होनेवाली अहिंसाकी जबरदस्त ताकत। असिलिओ मैंने चरखेको अहिंसाका प्रतीक कहा है। अगर सब लोग अस चीजको समझते, तो चरखेको जला न देते। अेक समय सारी दुनियाम चरखा चळता था। कपासका जितना कपहा चनता था, सव हाथका चनता था। हिन्दुस्तानमें ढाकाकी मळमळ और शवनम सव जगह प्रसिद्ध हो गयी थीं। सवकी आँखें खुनपर लग गायी थीं। कपासमेंसे जितना खुनस्त कपहा पैदा हो सकता है, जिसपर सबको ताज्जुव होता था। खुस रोचक अितिहासको में छोड़ देता हूँ। मगर खुस वक्त चरखा गुलामीका प्रतीक था। चहनोंको मजवूर किया जाता था कि जितना स्त तो देना ही होगा और अपने सालिकोंसे वे यह नहीं कह सकती थी कि जितने कम दाम पर हम स्त नहीं कारोंगे। तंगीमें पेट मर जाय, अितना दाम मी तो खुन्हें नहीं मिळता था। औरतोंको खुटा जाता था। खुस करण जितिहासको भी मै छोड़ देता हूँ।। मगर जो चरखा गुलामीका प्रतीक था, वही आजारीका प्रतीक बना। हिंसाके जोरसे नहीं, बल्कि अहिंसाके जोरसे। (जलीमाजी चरखेकी कुकड़ीको आहिंसक हम कहा करते थे) अपने हाथोंसे स्त कातना, कपड़ा बनाना, पैसा बनाना और चरखेंमेंसे ताकत पैदा करना — यही चरखेका रहस्य है।

१९१७ में चरखा छुछ हुआ। १९१७ में मेरा पजावका दौरा हुआ। आजापी तो हमने छे छी, पर जो आँघी और त्फान आज देशमें चल रहा है, खुसका क्या है हमने चरखा चलाया, पर क्षुसे अपनाया नहीं। वहनोंने मुझपर मेहरवानी करके चरखा चलाया। मुहे वह मेहरवानी नहीं चाहिये। अगर वे समझ छेती कि खुसमें क्या ताकत भरी है, तो आज जो हालत है वह होनेवाकी नहीं थी। अगर हमें अहिंसक प्रक्ति वढाना है, तो फिरसे चरखेको अपनाना होगा और खुसका पूरा अर्थ समझना होगा। तब तो हम तिरंगे झढेका गीत गा सकेंगे। आज हमारे तिरंगे झढेमें चरखेका चक ही रह गया है। खुसमें दूसरा अर्थ समझना होगा। तब तो हम तिरंगे झढेका गीत गा पहेंगे। आज हमारे तिरंगे झढेमें चरखेका चक ही रह गया है। सगर पहले जव तिरंगा झंडा बना था, तब खुसका अर्थ यही था कि हिन्दुस्तानकी सब जातियाँ मिळजुळकर काम करें और चरखेमें अगार शक्त मरी है। अग्रेज चले गये हैं, मगर हमारा लडकरका खर्च वह गया

है। यह गर्मकी बात है। जितने साल आहिंशाते राम लिया, अब हमारी ऑंखें स्ट्रस्पर सगी हैं। क्योंकि हम चरमेको भूल गर्व हैं. अिसीलिजे हम आपसमें लड़ते हैं । अगर नव मार्जी-बहन हुवारा चररोकी सच्ची ताकतरो ममझकर खरे अपनावें. तो बहत साम बन जाय । जब मै पजाय गना था. तब बहाँके सिक्ना और मुसलमान भाभियोंने मुझसे वहा था-- 'चरला चलाना तो औरतोंना माम है। महोंके हाथमें तो तलवार रहती हैं। ' बादमें कुछ पुरुपोंने चरना चलाया था, मगर खरे अपनाया नहीं । आज अगर मय भाजी-यहर चरतेको जला टें. खादीको फेंक दें, तो मुसे असकी परवाह नहीं। हेकिन अगर असे रखना है, तो समझ-प्रकार रहें। अहिंना बहादुरीकी पराकाया--- माखिरी सीमा है। अगर हमें यह बहादरी बताना हो, तो समझ-बुझसे. धुद्धिसे चरतेको अपनाना होगा । ४० ररोइकी आवादीमें से छोटे बच्चोंको छोड दीलिये । फिर मी अगर ५-७ बरससे अपरके बच्चे और बड़ी सुमरके सब तन्द्रदस्त लोग कार्ते. तो हिन्द्रस्तानमें क्पडेकी क्मी कमी नहीं हो सरती और करोदों रुपये बच जाने हैं। मगर् वह सब भूल जातिये। समते वड़ी चीत यह है कि करोड़ोंके अक साथ काम करनेसे जो शक्ति पैटा होती है, असका सामना कोर्झा शक्त-बल नहीं कर सकता। में यह सिद्ध न कर सकूँ, तो दीय नेरा है, अहिंसाका नहीं । मेरी तपत्रचर्या अधूरी है, अहिंसाकी शक्तिमें कसी ननी नहीं आ सकती। अस शक्तिका प्रदर्शन चरले द्वारा हो सकता है, क्योंकि (नरखा करोबोंके हार्योमें रखा जा सकना है। और श्रमने किसीको तुक्सान नहीं हो सकता) करोबों आदमी मिल नहीं चला सकते, दखरा कोशी धन्धा नहीं कर सकते। (त्रखेंने नीतिशास्त्र भरा है, क्येंगाल्ल भरा है और अहिंना भरी है।

### अक दोस्ताना काम

मुझे अेक खत मिला है। श्रुसमें अेक माली लिखते हैं कि 'अेक मुसलमान भागीको मजबूर होकर पाकिस्तान जाना पढ़ा है। वह अपनी मेहनतकी कमाशीका कुछ सोना-चाँची मेरे पास छोट गये हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह सोना-चाँची असली मालिकके पास कैसे मेजा जाय ?' अगर वह माली लिख मेजों, तो में हुकूमतसे कहूँगा कि वह मालिकके पास श्रुसकी मिल्कियत मेजनेका जिन्तजाम करदे। मैंने अिसका जिक जिसलिं के किया है कि हम जान छें कि हममें अब भी असे गरीफ आदमी पढ़े हैं। अस भाजीके दिलमें खयाल भी नहीं आया कि चलो दोस्त तो गया, श्रुसका माल हब्प कर जायें। श्रुसे अमानतको लौटानेकी फिकर है। अंगर हम सब मले वन जायें, तो सब अच्छा ही होनेवाला है।

#### नभी तालीम

मैने आपसे वादा किया था कि हरिजन-निवासमें जब मैं जाता था, तब वहाँ जो चर्चा होती थी, असके बारेमें आपको थोडासा वता दूँगा। आज मै आपको नभी तालीमके वारेमें कुछ कहना चाहता हूँ। नभी तालीमको छुरू हुने आठ खाल हुने हैं। भिस सस्थाका अहेर्र राष्ट्रकों नये आधारपर विक्षा देना है। असके लिओ यह कोभी लम्बा समय नहीं है। बुनियादी तालीमका आम तौरपर यह अर्थ किया जाता है कि दस्तकारीके जिस्ये विक्षा देना। मगर यह कुछ अश तक ही ठीक है। नभी तालीमकी जब निससे गहरी जाती है। असका आधार है, सत्य और सहिंसा। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, दोनोंमें थे ही असके आधार हैं। विद्या वह, जो मुक्ति दिलानेवाली हो — 'सा विद्या या विमुक्तये।' इस्त और हिंसा तो वन्यकारफ हैं। अनका शिक्षामें

कोशी स्थान नहीं हो सकता । कोशी धमें यह नहीं विवादा कि बच्चोंको असत्य और हिंसाकी शिक्षा दो। सच्ची शिक्षा हरलेक्को सुरुभ होनी चाहिये । वह चन्द लाख शहरियोंके लिओ ही नहीं, मगर करोड़ों देहातियों हे लिओ खपयोगी होनी चाहिये। अंसी शिक्षा कोरी पीयियों हे योंदे मिल सकती है । असना फिरकेनाराना मजहबसे भी कोओ तालाक नहीं हो सकता । वह तो धमेंके खन विवन्यापी सिदान्तोंनी विका देवी है. जिनमेंसे सब नम्प्रदार्थोंके धर्म निक्ले हैं । यह शिक्षा तो जीवनकी कितावनेंसे सिलती है। असके लिओ कुछ त्वचं नहीं करना पटता और असे ताक्तके जोरसे कोओ छीन नहीं सकता । आप पूट सक्ते हैं कि यनियादी तालीमचा काम करनेवाले माओ क्या केंसे सत्य और सर्हिसानय बन चुके हैं ? में निवेदन करूँगा कि में असा नहीं कह सकता। मैं यह थोड़े ही बता सकता है कि किनके दिलमें क्या है। हिन्दस्तानी ताठीनी चनके अध्यक्ष डॉ॰ जाकिर्हसैन हैं । श्री शार्यनायकम् और आगावेदी ख़ुसके मनी हैं । ख़ुन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वे सत्य और अहिंसानें वित्वास नहीं रखते । अगर खनका सत्य और अहिंसानें विद्वास न हो, तो खनका वालीमी चंत्रसे हट जाना ही सुनासिब होगा। नसी वालीनके शिक्षक सत्य और आहेंसाको पूरी तरह माननेवाले हों, तमी वे सफ्तना पा सकेंगे । तव वे कठोरहे कठोर व्यक्तियोंको चुम्बदकें मानिन्द खींच सकेंगे । खनमें वे सब गुण होने चाहियें. जो स्थितप्रज्ञके बताये गये हैं. मौर जो आप रोव प्रार्थनाके संस्कृत स्त्रोकॉमें सुनते हैं। तालीनी संप्रकी कांप्रेसने जन्म दिया, नगर अमी वह कांप्रेस जैसा कहाँ बना हैं कांत्रेसमेंसे में निक्ल गया, सरदार भी निक्ल आये. जवाहरलाल माँ बले नायें, जितने नहीं भाज काम करते हैं. वे सब मर जायें, तो भी कांप्रेस घोड़े ही अरनेवाळी है। वह तो जिन्दा ही रहनेवाली है। मगर ताळीनी चंवके वारेमें आज कैंसा नहीं कह सकते । शुरे कैंसा बनना है । हर चस्थाको कैंसा बनना चाहिये कि व्यक्ति निक्ल आर्ये, तो भी झुसरा कान बन्द न हो, बल्कि बरावर बहुता और फैलता जाय ।

## शर्मनाक नाफरमानी

अखवारोंमें यह पडकर मुझे हु ख हुआ कि शरणार्थियोंने ६ म्युनितिपल स्कूलोंर्क मकानोपर कब्जा कर ठिया है और दिल्ली म्युनितिपल कमेटीकी पूरी कोशिगोंके वावज् सी खुन्हें खाली नहीं किया। कमेटी अन मकानोंको खाली करवानेके ठिओ पुलिसकी मदद छेने जा रही है।

यह रिपोर्ट विश्वासके लायक लगती है। यह किस्सा शर्मनाक अन्धायुन्थीका अक नमूना है। यूनियनकी राजधानीमें असी चीजें हरझेकके लिओ गर्मका कारण हैं। में आशा करता हूँ कि कब्जा करनेवाले अपनी वेवकूफीकें लिओ पछतायेंगे और अपने आप स्कूलोंके मकान खाली कर देंगे। अगर असा न हुआ, तो आशा है कि खुनके दोस्त खुनको समझा सकेंगे और सरकारको अपनी अमकीपर अमल नहीं करना पहेगा। गरणार्थियोंके सामने यह आम शिकायत है कि अतना दु ख सहन करनेके बाद भी वे समझदार, गंमीर और मेहनती कार्यकर्ता नहीं वने। हम सब आशा करते हैं कि आम तौरपर सब शरणार्थी और खास तौरपर स्कूलोंपर कब्जा करनेवाले आओ प्रायदिचत्त करके अस शिकायतको गलत सावित कर देंगे।

# अन्धाधुन्धी और रिइवतखोरी

गनिवारको मैंने कळकत्तेकी दंगाखोरीका जिक किया था। वहाँ शरारत करनेवाले शरणायीं नहीं थे। खुसकी भूमिका भी अलग थी। सब नेताओंका, चाहे वे किसी भी खयाल या पार्टीके हों, यह फर्ज है कि वे हिन्दुस्तानकी अज्जतकी दिलोजानसे रक्षा करें। अगर हिन्दुस्तानमे अन्याधुन्थी और रिश्वतखोरीका राज चले, तो हिन्दुस्तानकी अिज्जत वच नहीं सकती। मैंने यहाँ रिश्वतखोरीका जिक असलिओ किया है, कि अराजकता और रिश्वतखोरी दोनों अक ही कुरुम्बकी हैं। कभी विश्वासपात्र जरियोंसे मुद्दो पता लगा है कि रिस्ततानोरी घट रही है। नी क्या हिन्दुस्तान स हर आदमी अपना ही गयाल करेगा और हिन्दुस्तानकी अलाओं कोओ नहीं नीचेगा ?

# आज्यासन निरी चालाकी है

भेक मार्था लिखते हैं — "मैंने अभी आपकी रसकी प्रार्थनारा भाषण रेडियोपर मुना। शुसमें आपने महा है कि यू॰ पी॰ के कुछ मुसलमान भाजियोंने, जो लाहोर जारूर आये हैं, आपको वह विस्वाह दिलाया है कि गैरमस्लिम और गासरर हिन्द वहीं जारर अपनी कारवार शुरू कर सम्ते है। पहनी बात तो यह है कि हिन्दुओं से युलाना और सिक्खोंको नहीं युलाना यह चालाकी है, और मिक्नों और हिन्दुओंमें फुट एलबानेकी चाल है। जिम तरहका आस्यासन थोरोगार्गी हैं; मजारु है। शायद आप जैसे लोग ही भैसे मुसलमानीकी बातोंमें आ सकते हैं। मै आपको ११ दिसम्बरके 'हिन्दस्नान टार्भिन्छ' की भेक कतरन मेजता हैं। अससे आपको पारिस्तान-गरकारकी संवाभी और साफ़िदलीका पता चल जायगा। यह पदकर भी क्या आप यह मानंगे कि जो मुसलमान आपके पास आते हैं. वे औमानदार हैं 2 वे सिर्फ जितना ही बताना चाडते हैं कि पाक्सितान-सरकार अल्पमतवालोंके प्रति न्याय करती है और पाकिस्तानमें सब ठीर-ठीक बल रहा है। अगरचे वास्यात शिवसे खुलटे हैं। अगर वे मुसलमान आपके पास आवे. तो कृपा करके झन्हें यह कतरन दिखाओयगा। मै विस्वास रखता हुँ कि आप भूछे नहीं होंगे कि २० नवस्वरको जो हिन्दू और सिक्ल अपनी कीमती चीजें वैकॉसे निक्लवाने लाहोर गये थे, खनका क्या हाल हुआ था। हिन्दुस्तानी मिलिटरीपर, जिसकी रक्षाने ये लोग गर्ये थे, ससलमानोंने इसला किया। पाकिस्तानी व्यक्तसरोंके सामने यह बाक्या हुआ। मनर शुन्होंने दगायोरोको रोक्तेकी कोशी कोशिंग नहीं की। क्तरनमें लिखा है ---

" लाहोर 'सिविल और मिलिटरी गजट' असवारमें हाल ही में अेक रिपोर्ट छपी थी कि गैरमुस्लिम न्यापारी और दूकानदार, जो दगोंके दिनोंमें भाग गये थे, धीरे धीरे महीनोंका बन्द पहा अपना कारोबार फिरसे चलानेकी आशासे वापस था रहे हैं। मगर श्रुनकी दूकानें बंगेरा वापस करनेसे पहले श्रुनसे असी नामुमकिन वर्तोपर दस्तखत कराये जाते हैं कि कभी निराश होकर वापस चले गये हैं। फिरसे चलानेवाला कमिश्नर अिन शर्तापर दूकानें खोल देता है ---

- १ विकीका पूरा हिसाव रखा जाय।
- २ विना अिनाजत माळिक कुछ भी माळ या रुपया दूनरी जगह म हे जाय ।
  - -३. अपनी दूकानको चाछ धन्धा रखनेका वचन दे।
- ४ विकास जितनी कमाओ हो, वह रोजकी रोज वैक्में जमा की जाय, विना अजाजत श्रुसमेंसे कुछ भी निकाला न जाय।
  - ५ दुकानदार कायमी तौरपर लाहोरमें ही रहेंगे।

" मुमलमानोंपर अैसी कोओ शर्त नहीं है, तो हिन्दुऑपर क्यों है हिन्दू अहते हैं कि अन शर्तोंका ने पालन न कर सकेंगे, सो निराश हो कर नापस चले जाते हैं।"

# विश्वाससे विश्वास पैदा होता है

तो निराधाकी वात तो मैं पहले ही कर जुका हूँ। यह खबर सही हो, तो मी जरुरी नहीं कि खुन मुसलमान भाजियोंने मुझसे जो कहा, वह सर्वथा रह हो जाता है। छुन्हें न िर्फ अपना नाम रखना है, विल्क यूनियनमें ने जिनके नुमाजिन्दा हैं खुनका और पाकिस्तानका मी, जिसने छुन्हें यह सब आह्वासन दिया, नाम रखना है। मैं यह भी कह हूँ कि ने माओ मुझसे मिलते रहते हैं। आज भी ने आये थे। मगर मेरा मौन था और मैं अपनी प्रार्थनाका भाषण लिख रहा था, असिलिओ छुनसे मिल न सका। छुन्होंने मुझे सैदेशा मैजा है कि ने निकम्मे नहीं तैठे रहे। अस मिशनका काम कर रहे हैं। पत्र लिखनेवाले भाअिको मेरी सलाह है कि जरूरतसे ज्यादा शक न करें और यहुत ज्यादा नाजुकवदन न वनें। विश्वास रखनेसे ने छुछ खोनेवाले नहीं हैं। अविद्वास आदमीको खा जाता है। नै सँमलकर चलें। मेरी तरफसे तो अतना ही कहना है कि मैंने जो छुछ किया है, खुसका मुझे अफसोस

नहीं। मेने तो गारी जिन्हारी गारी अधिने सिशाम किया है। मैं जिन मुगलनात मात्रियों हा नी तब तह पिरशाम बर्मेगा, जब मह कि यह सारित नहीं हो जाता कि ये हार्थ हैं। विश्वामन्ति विश्वाम निक्ताप है। मुनने दगायात्रीचा मानना बर्मेगी लाहा सिष्टिय है। असर देने सरक सोगीको अपने पर्वेशी बारम जाता है, में मुग्या गरता माँ है जो मेंने भिण्यार किया है, और जिल्लार से पार रहा है।

### दर दीक नहीं

पत्र िमलेगा मार्आक वर्ष हि बहु निमला शिन्हों और विकाम हिन्द देनवाने हैं। यान है, ही ह नमें हैं। में मुगलमान भाभियोंने गहा भी था हि मुगलेन बहुत बहुत हैं। मार्ग मार्ग मार्ग अर्थ हैं निस्त महाना है। मुगलेन जोगेले भिनल किया हि भेगा पुत्र मान्य मुगलें हैं ही नहीं। गापम जाने गार्ग हिंदी गहा गाप कार्ने में होओ पुराओं नहीं देनगा। भिन पानों भिन्ता नहीं हो पहना है। पाकिस्तानमें निस्ताहि मार्ग जाए व्याहा है, मार्ग भिनमें सी एवं नहीं हि हिन्दुओं और सिल्लोंको गाथ मार्ग गाप वा इक्ना है। मुलके मन्ते कोओ पुरे भिगदे नहीं होने चाहिये। मार्जिशकालोंके बीच अमानदारी साओगारा नहीं हो सहारा।

# अगंद दिन्दुस्तानका नागरिक

पूर्व पालिस्तानने ओक आशी निगते हैं — "हिन्दुम्नानने हो हमड़े हो जानेने बाद भी आप अपने आपको ओक हिन्दुम्नानने हो हमड़े हो जानेने बाद भी आप अपने आपको ओक हिन्दुम्नानना बाधिन्दा बेंके कहते हैं। बात तो जो ओन हिस्सेटा है, बर् इहरेका हो नहीं नामा।" सानूनके परिटन कुछ भी वहें, वे मतुष्पींने मनपर राज नहीं बर सहते। अित मिननो में यह वर्टने बीन रोक नमना हैं कि बद्द नारी दुनियामा बादिन्दा है। पानूनकी हिट्टे बीना नहीं हैं, और हरकेष्ट्र हुन्नके बानूनके हुनाधिक बक्ते हुन्कों खुने बीने पान नहीं देता। जो आदमी महीन नहीं दन गया है, जैने कि हनमेंने प्रभी होग म्हीं बने हैं, हुने कानूनन हनारी क्या इस्ती है, अनकी हिक क्या है जब नन

नैतिक दिष्टिसे हम सही रास्तेपर हैं, हमें फिक करनेकी जरूरत नहीं। हम सबको जिस चीअसे वचना है, वह तो यह है कि हम किसी सुरुक्ते प्रति वैरमाव न रखें। मिसालके तीरपर मुसलमानोंके प्रति या पाकिस्तानके प्रति वैरमाव रखकर कोशी मी पाकिस्तानका और यूनियनका वाशिन्दा होनेका दावा नहीं कर सकता। अगर अँसा वैरमाव आम तौरपर फैल जाय, तो दोनोंमें लहाओ ही होनेवाली है। हरसेक मुल्क अँसे वाशिन्दोंको, जो अपने मुल्ककी तरफ दुसमनी रखते हैं और दुश्मन मुल्ककी मदद करते हैं, दगावाज और वेवफा करार देगा। वकादारिक हिससे या हकके नहीं किये जा सकते।

९६

98-97-780

## अंकुश हरानेका नतीजा

कहा जाता है कि खाने-पहननेकी चीजोंपर को अकुश रहा है, वह जा रहा है। खुसका परिणाम मेरे सामने व्रजिक्शनजीने रख दिया है। मैंने सोचा कि आपके सामने भी वह रख हूँ। पहले गुरू रपयेका नेक सेर आता था, अब आठ आने सेर मिलने लगा है। यह बड़ी बात है। कोओ कारण नहीं है कि अससे भी कंम दाम नहीं होने चाहियें। जय मै लबका था, तब तो अक आनेका सेर मर गुरू आता था। असी तरह जो शक्कर पहले ३४ रुपये मन श्री, वह अब २४ रुपये मन हो गओ है। मूँग, खुइद और अरहरकी दाल अक रुपयेकी १४ छटाक मिलती थी, वह अब रुपयेकी डेब सेर हो गओ है। जेसी तरह चना २४ रुपये मन था और अब १८ रुपये मन हो गया है। गेहूँ काले बाजारमें ३४ रुपये मन था, वह अब २४ रुपये मन हो गया है। वह सण मुझे अच्छा लगता है। गुझे लोग कहते थे कि 'आप अपवास नहीं जानते, मानकी चढ़-खुतर नहीं समझते। आप तो महात्मा ठहरे। आप कहते हैं कि अकुश खुठा

### तनपार ऑर सिविल सर्विस

नेरे पास विकायत आती है कि मिनिल मर्निमर जिनना रार्व क्यों किया जाता है? देकिन किनिल सर्विम हो केददम हटा नहीं सकते। हटा हैं तो लाम कैसे चले? पुष्ट लोग तो चले गये। जिमलिंगे जो लोग रह गये हैं, खनसे ज्यादा काम देना प्रवता है। सरदार पटेटने खन्हें घन्यवाद भी दिया है। जो लोग धन्यवादके स्पायक हैं, खन्हें घन्यवाद मीले, तो सुसे कोली विकायत नहीं हो सकती। मगर सच्ची सिविल सर्विस तो हम लोग हैं । हम जितना विश्वास सिविल सर्विसके सोगोंपर रखते हैं. खतना अगर अपने आपपर रखें. तो हम वहत आगे यद सन्ते हैं। अगर हम दगा करें, तो जैसे सिविल सर्विसको होती है, वैसे ही हमें भी सजा हो । अमक काम साएकर कहा जाय कि जितना कान आपको करना ही है । जिस तरह सारी प्रवाको हम जिम्मेदार समझते हैं । जिन्हें पार्रुमेन्टरी सेकेटरी बनाते हैं. झन्हें भी दरमाहा देना पढ़ता है और सिविल सर्विसवालोंको भी । जब कांग्रेसके हायमें करोशोंका कारोबार नहीं था. तब तो हम किसीको दरमाहा नहीं देते थे । दरमाहा देना, मजान देना और पार्लमेन्टरी सेकेटरी बनाना. यह मुझे तो जुभता है। कांत्रेसका काम हमेगा सेवा करना रहा है। पहले हमें आजादी हासिल करनी थी । अब हिन्दुस्तानको खेँचा अठाना है। यह देखना है कि हिन्द, सिक्ख, मसलमान, पारसी, शीसाशी सव स्रोग यहाँ ज्ञान्तिसे रहें । अस कामके लिओ हम क्या पैसे दें <sup>2</sup> आज तक नहीं देते हैं, तो अब कैसे हैं ? १४ अगस्तके बाद हमने देशकी किनना आगे बढाया है ? कितना पानी गिरा, कितनी अपज बढी ? किनने अयोग बंदे ? जिसका हिसाब तो लीजिये । पैसे क्या कर सकते हैं ? दिन्दका काम बढ़े, नाम यहें और दाम बढ़े, तब तो बात है । तब देहाती भी महसस करेंगे कि कुछ हो रहा है। शैसा न हो और हम खर्च बढाते जायें, यह कैसे हो सकता है <sup>2</sup> हर पेढीको अपनी आमदनी और खर्चका हिसाव रखना पहता है। आमदनी खर्चसे ज्यादा हो. तो अच्छा लगता है। छेकिन अससे खलटी बात हो, तो चिन्ता होती है। हिन्दस्तान अक बढ़ी पेढ़ी है। आज हमारे पास पैसे हैं, अिसलिओ हम नाचते हैं। मगर हम सैंमलकर नहीं चलेंगे, तो वे रहनेवाछे नहीं हैं।

### जवरदस्तीसे कब्जा

अक भारती, जो सियालकोटमें रहते थे. लिखते हैं कि पहले तो पंजाब क्षेत्र था, सो अनुका मकान पूर्व पंजाबम या और वह व्यापार पश्चिम पत्रावमे करते थे । पश्चिम पंजावसे अन्हें भागता पदा । पूर्व पजावमें आकर देखा कि अनके मकानमें सरकारी अमलदार रहते हैं। अन्होंने बहुत कोशिश की कि मकान खाली हो जाय, पर यह हो न सका । अन्हें अपने घरमें सिर्फ दो कमरे रहनेको मिले। बह पूछते हैं - क्या हकुमतको खनका मजान खाली करवानेमे खनजी मदद नहीं करनी चाहिये <sup>2</sup> क्या यह अच्छा होगा कि अिसके लिओ अन्हें कोर्टमें जाना पढे <sup>2</sup> में मानता हूँ कि हुकुमतको अनका मुकान खोली करवानेमें क्षनकी मदद करनी चाहिये. ताकि अन्हें कोर्टमें जानेकी जरूरत न पहे । मकानमें रहनेवाले भाओ सरकारी अमलदार हैं. असिलिओ अनका मकान खाली करवाना नरकारके लिओ आसान होना चाहिये। यहाँ भी दु खी लोग मकानोंका कब्जा है बैठे हैं। ताला भी तोब हेते हैं। मकान-मालिक अपने मकानमें रहना चाहे, तब कोओ सरकारी अमलदार झसमें कैसे रह सकते हैं <sup>३</sup> शरणार्थी मनमें आबे बैसा करने बैठ जाते हैं । और, अगर वह मजान मुसलमानजा हुआ, तब तो कहना ही क्या है हेकिन शैसा करके वे न अपना भला करते हैं, न हिन्द्रस्तानका । चोरी, छ्टमार वगैरा करके क्या कमी किसीका मला हो सकता है <sup>2</sup>

### मीठी बार्ते

लोग मुझे रोज मुनाते हैं कि पाकिस्तानवाले मीठी वार्ते मले करें, मगर वहाँ कोओ हिन्दू: या सिक्स अिज्जत-आवस्के साथ नहीं रह सकता । अगर जैसा ही सिलसिला चलता रहा, तो पाकिस्तानमें कोओ हिन्द्-सिक्स नहीं रह जायगा । आखिरमें मुसलमान आपस आपसमें लड़ेंगे । असी तरह हमरि यहाँसे सब मुसलमान निकाले जायँ,
तो वह मी बुरा है । इसने तो कमी कहा ही नहीं कि हिन्दुस्तान
सिर्फ हिन्दुओंका ही है । आनाज खुठी थी कि मुसलमानोंके लिओ अलग
जगह चाहिये । मगर सैसा किसीने नहीं कहा कि वहाँ मुसलमानोंके
सिवा कोओ रह नहीं सकेगा । १५ अगस्त आओ । आवाज खुठी कि
पाकिस्तानमें सबको रखना है । मुझे वह अच्छा लगा । पर श्रुसपर
अमल न हो सका । दोनों तरफ ख्न-खच्चर वगैरा चलता रहे, तो
आखिरमें दोनोंका सहार ही होना है ।

### छौटनेकी शर्तें

अेक दूसरे मानी लिखते हैं कि "मुझे लाहोरसे भागना पषा, मगर जब आपने कहा कि सबको अपने घर छौटना ही है, तब मै बापस पश्चिम पंजावमें गया। वहांपर मेरी जमीन और मकान इसरोंको मिल चुके थे। मैने बहुत कोशिश की, मगर मुझे वे वापस मिल नहीं सके । असी हालतमें लोग कैसे वापस जा सकते हैं 2 " मैने तो आज किसीको कहा ही नहीं कि वापस जाना है। जब मौका आयेगा, तब सुसलमान माओ अनके साथ जारेंगे, और बरुरत होगी, तो, मै भी जाकुँगा । आज तो सब बात ही बात है । मगर हमेशा भैसा रहनेवाला नहीं । कहना अक और करना इसरा, यह कब तक चल सकता है है आज तो शरणार्थियोंको तैयारी ही रखना है। जब तक मै यह न कहँ कि फलानी तारीखको जाना है. तब तक वे खाना नहीं होंगे। मेरे सनमें नहीं था कि अितनी जल्दी वापस जानेकी बात सी निकल सकती है। निकली सो अच्छा लगता है। मगर फिजा बदलनेमें कुछ समय तो लगेगा ही । अभी तो तजवीज ही चल रही है । मेरी सम्मीद है कि जब सब तैयारी हो जावेगी. तब पाकिस्तानवाले गाडी मेजकर कह हेंगे कि अतने हजार मादमी आवें।

# पूर्व अफ़ीकाके हिन्दुस्तानी

अव पूर्व अफ्रीकाकी वात कहुँगा । वहाँ नैरोवी नामका अक शहर है । असे बनानेमें सिक्खोंने बढा हिस्सा लिया है । सिक्ख जैसे-तैसे लोग नहीं, बढ़ी काबिल कीम हैं । वे मेदनन करनेवारे हैं । वहीं ग्र मेहनत करके अन्होंने रेलें बनाओं, मगर अब वहाँ जा नहीं सकते । मजदूरी कर सक्ते हैं, मगर वहाँ रह नहीं सकते । अग बारेंमें वहाँ कानून भी यना है। अभी यह पास नहीं हुआ । अग कानूनमें हिन्दस्तानियोंके हरू बहुत रम कर दिये हैं । पटित ज्वाहरहालमी ही फॉरेन मिनिस्टर और प्रांअन मिनिस्टर हैं । झनको वहाँफे हिन्दस्नानियोंने तार दिया है और अम तारकी नकल यहे सेजी है। वे टिगते हैं कि हिन्दस्तानके आचाद होनेके बाद भी दिन्दस्तानियांके शसे हाल ही सक्ते हैं ? मोम्बासा ब्रिटिंग लोगोकी हुनुमतमें है । वहाँ हिन्दस्तानियों ना यह हाल क्यों ? पूर्व अफ्रांकार्ने हमारे काफी ताजिर (ब्यापारी) परे हैं। हिन्द और मसलमान दोनों हर जगहसे वहाँ गये हैं। सन लोगोंने पैसा भी काफी कमाया है । टेकिन हरूबी लोगोंके साथ तिजारत करके कमाया है, छटकर नहीं । अप्रेजींसे और यरोपके हमरे लोगींसे पहले हमारे लोग वहाँ गये थे । शुन्ताने वहाँ यह यह मकान बाँधे, तिजारत बनाओं । वे सबके साथ मिल-जुलरर रहे । श्रन्होंने हमेशा शुद्ध कींही ही कमाओ. भैसा नहीं कहा जा मकता । मगर खन्होंने निसीपर जबरदस्ती भी नहीं की । वे लियते हैं कि यह यिल रुखना चाहिये । में भी मानता हैं कि वह रक्ना चारिये। सगर असे रोक्नेकी साज हमारी ताक्त नहीं । आपसमें द्रस्मनी करके हम आज अपनी शक्तिको कीण कर रहे हैं । हमारे पास अक हो वल है । वह है — हमारा नैतिक वल । शुसे स्रोकर हम कहाँ जावंगे ? राक्षसी वलके सामने देवी बल ही टिक सकता है। मै आशा रतता है कि पूर्व अमीकाकी सरकार समझ नायेगी कि शुसे हिन्दुस्तानको दुरमन नहीं बनाना चाहिये। जवाहरलालजीसे तो जो हो सनेगा. वह सब करेंगे ही।

### भ्रमसे भरी दलील

आज मेरे पास अनेक रात आया है। ख़सीके वारेमें आपसे वात करना चाहता हैं। खत लिखनेवाले माओ मुझसे पूछते हैं "आपने तो नहा है कि हिन्दस्तान सबका मित्र है। तब आप अप्रेजों और समलमानोंमें फर्क कैसे करते हैं ? अप्रेजीका आप विरोध करते हैं और अर्द्का पक्षपात । भाषका प्रार्थना-समामें यह कहना कि आपको दुःख होता है कि लोग अमी भी आपको अग्रेजीमें लिखते हैं. सुझे चुभता है। मुझे असिसे दुख होता है। आपने कहा है कि क्या सर तेजवहादुर सम्र खर्द भूल सकते हैं ? लेकिन में आपसे कहता हैं कि मद्रासकी तरफ करीब करीब सब लोग अप्रेजी जानते हैं। क्या वे अप्रेजी भूल सरुते हैं ?" द राका कारण आम तौरपर आदमीकी बेखवरी और अज्ञात होता है । अन भाशीके प्रश्नोंसे मुझे आञ्चर्य हथा । मेने कहा है कि हम सारी दुनियाके मित्र हैं और सारी दुनिया हमारी मित्र है। लेकिन असके साथ भाषाका क्या सम्बन्ध है <sup>2</sup> वे पूछते हैं कि अगर सहे हार्र्का अंतराज नहीं, तो अंप्रेजीका क्यों <sup>2</sup> यह प्रश्न भारी अज्ञानका सचक है। अर्दका में विरोध नहीं करता यह सही है। अर्द अप्रेजीकी तरह परदेशी भाषा नहीं । वह तो यहीं वनी है और मुझे भिस बातका फल है । झर्द सगलोंके वस्त फौजकी भाषा थी । फौजमें जो हिन्द-मुसलमान थे, वे हिन्दुस्तानी थे। सुगल बादशाह बाहरसे आये थे, मगर ' हिन्दुस्तानके हो गये थे । हमें प्रान्तीय भाषाओंको मिटाना नहीं, झन्हें भन्य बनाना है । मगर ख़ुसके साथ साथ हमारी राष्ट्रमाणा क्या होगी, यह मी सोचना है। हिन्दुस्तानमें १४ भाषाओं चलती हैं। अनके सिवा कुओ इसरी भाषाओं भी बोली जाती हैं, जो अितनी आगे नहीं बढी हैं । अलग अलग प्रान्तोंको आपसमें व्यवहार करनेके लिओ कौनसी

मापाका आश्रय हेना होगा? मैं जब बैरिस्टर होकर आया था, तब तो लवका ही था। दो बरस हिन्दुस्तानमें रहकर दक्षिण अफ्रीका चला गया और वहीं २० बरस रहा। जबसे में दक्षिण अफ्रीकासे हिन्दुस्तान ठौटा, तमीते कहता रहा हूँ कि हमारी राष्ट्रमापा बही हो सकती है, जिसे हिन्दू और अस्वनाम बोठते हैं, और खुई और नागरी लिपिमें लिखते हैं। अप्रेडी कमी हमारी राष्ट्रमापा नहीं हो सकती। मैं खुई लिपिका समर्थक करता हूँ और अप्रेडीका नहीं, असमें आक्वर्य क्या हो सकता हैं! तुलसीदासकी भाषाको आप मूल खुई भाषा कह सकते हैं। बादमें खुसमें अरबी-फारसी शब्द मर दिये गये। तुलसीदासके हम सब अकत हैं। तुलसीदासके जो लिखा, सो आपके लिओ लिखा, मेरे लिखा। खुन्होंने अरबी-फारसीके शब्द भी लिये। मगर वे शब्द साम तौरपर प्रचलित थे।

### निरा अज्ञान

हाला हाजपतराय पंजाबके शेर थे । वह चहे गये । मै **स**नका सित्र था। मै अक्सर अनसे मुजाक किया करता था कि तुस हिन्दी क्व बोहोंगे और देवनागरी कव लिखोंगे हैं वह जवाब देते ये कि गई होनेवाला नहीं है। वह आर्यसमानी ये। खनके घरने हमेशा हवन होता था। सुर्वृते बहु बढ़े विद्वान थे। श्रीव्रतासे लिख सकते थे। यंटों तक ह्यर्द्रमें और अप्रेजीमें बोल सक्ते थे। पर हिन्दी नहीं जानते थे। हानके साथ बात करते समय मुझे चुन चुनकर अरबी-फारसीके शब्द अस्तेमाल करने पढ़ते थे । असा नहीं है कि मुसलमान मेरे ज्यादा दोस्त हैं और हिन्दू कम । मेरे पास सब समान हैं। जो मेरे लवके-लबकी माने जाते हैं, वे झतने ही भेरे प्यारे हैं जितने कि देशके दूसरे लड़के-लड़की । धर्म हमें यही सिखाता है । यह सीधी बात है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका मै दो बार समापति बना या । वहाँ भी ' मैंने अप्रेजीका विरोध किया था। छोगोंने तालियाँ वजासी थीं। आज मै जब सर्दका पक्ष केता हैं. तो कम हिन्द नहीं हो जाता । जो ख़र्दूका देप करते हैं और अप्रेजीका पक्षपात करते हैं. वे क्य हिन्दू हैं। अपेओंके जमानेनें भी मै वही वार्ते करता था। मै न तो संप्रेजींका

दुरमन हैं और न अप्रेजीका । मगर सब चीजें अपनी अपनी जगहपर अच्छी लगती हैं । अंग्रेजी दुनियाकी, और न्यापारकी भाषा है, हमारी राष्ट्र-भाषा नहीं । अंग्रेजी राज्य तो यहाँसे गया. छेकिन अंग्रेजी भाषाका और अप्रेजी सभ्यताका असर नहीं गया । यह नहे दु खकी वात है । पत्र लिखनेवाले मानी महासको जानते नहीं । यहाँके बनिस्वत वहाँ ज्यादा लोग अंग्रेजी जानते हैं। मगर मै बहुत दिनों पहले जब मद्रास गया था. तब महात्मा नहीं बना था। तागेवाला मेरी अंग्रेजी नहीं समझा. मगर मेरी इटी-फ़टी हिन्दुस्तानी समझकर वह मुझे नटेसनजीके घरपर छे गया था । दक्षिणमें मुख्यत चार भाषाओं चलती हैं -- तामिल, तेलग्. मलयालम और कन्नड । मगर सब जगह ट्रटी-फ़ुटी हिन्दुस्तानीसे काम चल जाता है । तो लोग सुझे राष्ट्रमाषामें लिखें, प्रान्तीय भाषामें लिखें । अप्रेजीमें क्या लिखना है हिन्दुस्तानी ख़र्द और हिन्दीके संगमसे वनती है. जैसे कि गंगा-जमुनाके सगमसे त्रिवेणी बनती है। खर्दका अर्थ है अरबी और फारसीसे भरी भाषा । हिन्दी, सस्कृतसे भरी भाषा है । हिन्द्रस्तानीमें सब प्रचलित शब्द होते हैं । व्याकरण तो अक ही (हिन्दी) होगा । हिन्दस्तानीमें अरवी, फारसी, संस्कृतके प्रचलित शब्द आर्येगे । झसमें क्षेत्रजीके शब्द भी आर्थेंगे, जैसे रेलगाडी, कोर्ट व्येरा । झससे हमें नफरत नहीं । ढेकिन हिन्दुस्तानी जाननेवाला अगर सुझे अंप्रेजीमें छिखे. तो असके खतको मै फेंक देंगा। मेरा लडका मझें अंग्रेजीमें छिखे. तो झसके खतको फेंक दूँगा । मगर अंग्रेज तो अंग्रेजीमें छिखेंगे ही । भैसी सादी और सरक बातको हम क्यों नहीं समझ सकते <sup>2</sup> कारण यह है कि इस अपना धर्म-कर्म सब भूछ गये हैं । जो विकृति पैदा हो गभी है. इससे हमें भीश्वर बचावे।

### अधर्म

अजमेर्से जो इन्छ हुआ, श्रुसे आप याद करें । यहाँ मुसल्मानोंको मारकर हम हिन्दू घमेकी रक्षा नहीं कर सकेंगे । मै दो चार दिनका मेहमान हूँ । वादमें आप छोग मेरी वार्तोको याद करेंगे । अगर मुसलमान कहें कि पाकिस्तानमें मुसलमानोंके रिवा कोओ नहीं रहेगा, तो वे अस्लामको दफना देंगे। असी तरह अगर वासिनिस्को माननेवाले

सीसाभी या कुरानको माननेवाले मुसलमान कहें कि हम ही महले-किताव हैं, तो यह बात गलत है। सब घर्म मलासी सिखाते हैं, बुराभी और दुरमनी नहीं।

99

99-97-184

### जसरा गाँवका दौरा

भाज मे गुरुगाँवकी तरफ गया था। वहाँपर मेव स्रोग पर्दे हैं। कुछ अलबरसे जबरन भगाये गये हैं, कुछ मरतपुरसे। झनकी मस्जिदें वगैरा डा बी गओ हैं। डॉ॰ गोपीचन्द भार्गव भी मेरे साय गये थे । खन लोगोंने अपनी कहानी सनाभी । हिन्दू भी काफी थे । देखनेमें भैसा लगता था कि अिनमें कुछ ब्रैमनस्य है ही नहीं । मगर वह है । मेव छडाके होते हैं । सगर अब डर गये हैं । कभी पाकिस्तान चळे गये हैं । कभी क्षिस सोचमें हैं कि अन्हें जाना चाहिये या रहना चाहिये। डॉ॰ गोपीचन्दने अन्हें सना दिया कि जो रहना चाहते हैं, वे जरूर रह सकते हैं । जहाँ तक मै समझता हैं. और जिन्दा हैं. मुझसे तो यह बर्दास्त ही नहीं होनेवाला है कि लाखों लोग अपना घर छोड़कर वेधर बने रहें। लाखोंको दोनों तरफसे घर छोदकर भागना पदा. यह वहवियाना बात थी । किसने शुरू किया, किसने ज्यादा किया. असका खयाल छोड़ दें, नहीं तो दुइमनी मिटही नहीं सकती । मनवूरीसे किसीको सागना न पढ़े. अितना ही आपकी देखना है। जो दर गये हैं और जाना चाहते हैं. वे भले जावें। वहाँ कभी बहनें भी थीं । किसीके पास तम्ब है, तो किसीके पास नहीं । वे वापस तो तभी जा सक्ते हैं, जब अलबर और भरतपुरके लोग शुन्हें युला लें। कभी लोग कहते हैं कि मेव लोग तो गुनाह करनेवाले हैं। सगर भैसा भी हो, तो क्या गुनाह करनेवालोंको मार डाटेंगे <sup>2</sup> सीघा रास्ता तो सन्हें सघारना और शराफत सिखाना है।

# कीमतें और अंकुशका हटना

भेक माभीका तार है कि आपने तो कहा या कि चीनीका माव गिर गया है, मगर यहाँ तो वढा है। असका जवाब यह है कि किसी जगहपर खास कारणसे भाव मले यहा हो, मगर दूसरी जगहोंपर कम हुआ है। दिल्लीमें शक्करका भाव कम हुआ है। शक्कर तो चीनीसे अच्छी होती है।

# पेट्रोलपर अंकुश

अक जगहरे दूसरी जगह माल हे जानेमें कठिनाओं होती है। डॉ॰ मथाओं कहते हैं कि झनके पास माल होनेके डि॰वॉ और कोयलेकी कमी है । ये दिक्कतें दर करनेकी कोशिंग हो रही है । आइचर्यकी बात है कि जब रेल नहीं थी. तब हमारा काम चलता था। मगर अब रेल है, मोटर है, हवाओ जहाज हैं, तो भी इमारे हाय-पाँव फल जाते हैं। रेलके अलावा लेगोंको और सामानको अधर-सधर है जानेका जरिया मोटर है। मगर मोटर तो पेट्रोलसे ही चल सकती है। और पेटोलपर अक्रश है । पेटोलका अंक्रश क्षठा दिया जाय, तो लारियोंबाले कारियाँ चला सकते हैं। नमकका कण्टोल खूटा, मगर नमकका भाव वदा । आज नमक मिलना मुदिक्ल हो गया है । भैसा ही पेटोलके बारेमें हो सकता है। नगर मुझे तो असमें हुई नहीं है। पेटोल नैसी चीज नहीं, जिसकी सबको जरूरत हो । और लारियाँ चलने लगें, तो नमककी कमी परी हो सकती है। अेकपर कप्टोल रखना और अेक पर नहीं, यह चल नहीं सकता । हमें अन्य ही नीति रखनी चाहिये और देखना चाहिये कि लोग क्या करते हैं। काले वाजारमें तो पेटोल/ सबको मिलता ही है। कर्जा लोग असे काला वाजार कहते भी नहीं. क्योंकि वह तो दिन दहाडे बलता है। पेट्रोलके पीछे खुव रिख़तखोरी चलती है । सैकड़ों रुपये अफसरोंको देने पडते हैं । ओक बरासीमेंसे अनेक द्वरामियाँ निकलती हैं । पेट्रोल खानेकी चीज नहीं । हरअेकके अपयोगकी चीज नहीं । इकमतको अपने कामके लिओ जितने पेटोलकी जरुरत है, खुतना रख छे और नाकीपरसे अकुश हटाछे। परिणाममें

अगर बाजारमें पेट्रोल विकना वन्द हो जाय, तो खुससे मुझे कोमी अफजोस न होगा । हिन्दुस्तानका कारोबांर खुससे वन्द होनेवाला नहीं है । हिन्दुस्तान मर नहीं जायगा, जिन्दा ही रहेगा ।

#### मिश्र खाद

हुनारे यहाँ पूरी खुराक पैदा नहीं होती, क्योंकि हमारी जमीनको पूरी खाद नहीं निलती। इन खाद नाहरसे लाते हैं। झुससे रुपया बरवाद होता है। जमीन भी विगदती है। मीरावहनने यहाँ सेक कान्फरेन्स बुलाओं थी । वह किसान वन गओं है । खुरे गाय प्रिय है । जितने झारे भादनी प्रिय हैं. खुतने ही जानवर सी प्रिय हैं। गायको वह मित्र जैसी समझती है। अपनी खराक छोड़कर खसे खराक देगी, सब तरहकी सेवा करेगी । असने कान्फरेन्सकी बात निकाली । पीछे शुसर्ने सर दातारसिंघ और राजेन्द्रवाव वगैरा मी आये। खन्होंने कुछ प्रस्ताव पास करके बताया है कि खाद कैसे वन सकता है । लोग जानवर्रिक मलको कवरेके साथ मिलाकर जब खाद बनावे हैं. तब पता नहीं चलता कि वह खाद है। खसे हायमें छे लो, तो बदवू नहीं आती। कवरेमेंसे क्रोडों रूपये वन सहते हैं। वे लोग पैसेके प्रलोमनसे नहीं आये थे। सेवा-भावसे आये थे । दो तीन दिन वैठे । राजेन्द्रबाब प्रधान थे । शुनके प्रस्तावोंका निचोड यह था कि इस कचरेमेंसे करोड़ों रुपये कैसे बना सक्ते हैं, और अेक ननकी जगह दो मन, चार मन धान कैसे पैदा कर सकते हैं। मीरावहन चली गर्भी है । वह हरिद्वारके पास बैठकर यही काम करेगी । मैंने सोवा कि जिस बारेंगे आपको सी वता दूँ।

## वुजदिली छोड़ दो

यह द सकी बात है कि दिल्लीमें योड़े पैमानेपर फिर गोलमाल गुरु हो गया है। अगर यहाँके हिन्दू और सिक्ख या पाकिस्तानसे आये हुओ हु खी लोग यह नहीं चाहते कि मुसलमान यहाँ रहे. तो झन्हें साफ साफ यह कह देना चाहिये। हुकुमतको भी साफ साफ कह -देना चाहिये कि वह मसलमानोंकी रक्षा नहीं कर सकती। हमारे लिओ यह शरमकी वात होगी। अिसमें हिन्दू वर्म और सिक्ख धर्मका अस्त है। झसी तरह अगर पाकिस्तानमें हिन्दओं और सिक्खोंको आरामसे रहने न दिया जाय. तो असमे अिस्लामका अस्त है । हिन्दू धर्म तो हिन्दुस्तानमें ही है। दिल्लीसे बहतसे मुसलमान तो मगा दिये गये है। जो वाकी हैं. अन्हें तरह तरहसे परेशान किया जाता है। यह बरी बात है। क्षगर हम बहादुर बने, शरीफ बने, तो भुसलमान या किसीका भी डर रखनेकी जहरत नहीं । आपने अभी भजनमें चना — भीरा भक्तको देखकर खूश होती थी. और जगतको देखकर रोती थी। भक्तको देखकर इसके मनमें भी मिनत पैदा होती थी। अगर आप भले हैं, तो दसरोंको भले बनना ही होगा । ससलमान अगर वह कि हिन्द बरे हैं. अन्हें मारो-काटो, तो यह गलत है। अिसी तरह हिन्द अगर मसलमानोंकी घरे समझकर मारकाट करें, तो वह भी गलत है विरा अपनी वराओंसे खुद मर जायगा । )यहाँपर मुसलमान हिन्दुओंसे डरे और पाकिस्तानमें हिन्द मसलमानोंसे दरें. यह असहा होना चाहिये। इसने वार्ते तो वडी वडी की है, और आज भी करते हैं कि हमारे यहाँ सब आरामसे रह सन्ते हैं। मगर भैसा होता नहीं। अगर हमारी हकमतको सच्ची वनना है. तो सरकारी अफसरों और पुलिस वगैरा सबको ठीक तरहसे चलना होगा । आज तो हक्रमतकी जो बागडोर हमारे हाथमें आ गभी है. वह छट रही है।

#### त्रामोद्योग

मगर आज में आपसे प्रामोद्योगके वारेमें बात करना चाहता हूँ। जब में हरिजन-बस्ती जाता था, तब वहाँ प्रामोद्योग-सपकी मी समा हुजी थी। शुस बोरेने में आपको छुछ कह नहीं समा। मैंने कऔ बार कहा है कि चरखा मध्य-बिन्दु है, स्यें है और दूसरे प्रामोद्योग शुसके अर्द-निर्द धूमनेवाले प्रह हैं। अगर स्यें नहीं चलता, तो प्रह नहीं चल सकते । आपके झडेमें चक है। शुसे पुदर्शन चक कहो या अशोकका धर्मचक कहो, वह चरखेनी निशानी है। जैसे स्यें न हो, तो प्रह नहीं रह सकते, शुसी तरह में मानता हूँ कि अगर प्रह न रहें, तो स्येंको भी छुछ न छुछ जुकसान होगा। मगर असे में बैज्ञानिक दृष्टिसे सिद्ध नहीं कर सकता।

प्रामोबोग-सघ चला तो कांग्रेसकी तरफसे, मगर वह है स्वाबलम्बी। चक्कीका खुयोग बन्द होनेसे आज अच्छा आटा नहीं मिलता। क्या सब जगहोंपर आटा पीसनेकी मशीन जायगी विद्यों जाय विद्वलिके आसपास बहुतसे देहात है। दिल्लीको खुनका आश्रय देना है और खुनको आश्रय देना है। तब वह ख्वस्रत चीज बन जाती है और रोनों ओक दूसरेनो समुद्ध बनाते हैं। सुनता हूँ कि दिल्लीमें बहुतसे कारिगर मुसलमान थे। खुनके जानेसे लोगोंको बहुत कठिनाओं हो रही है। पानीपतमें बहुतसे मुसलमान कम्बल बनानेका काम करते थे। खुनके जानेसे वह खुद्योग भी अस्त-सा हो गया है। नये हिन्दू कारीगर वह धन्या नये दिरेसे सीखें, तबकी बात तब है। कभी धन्ये आम तौरपर हिन्दू करते थे, कभी मुसलमान। रोनों तरफसे कारीगरीके चले जानेसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों आज हव रहे हैं।

## पूँजी और मेहनत

क्ल मैंने आपको खादकी वात सुनाओ थी। गोयर, कचरे, मनुष्यके मल वगैरामेंसे ख्वस्रत और सुगन्धित खाद मिल सकती हैं। सुसे आप संदूकमें रख सकते हैं। जैसे धूलसे सन्दूक नहीं विगवता, वैसे अससे मी नहीं विगवता। यह सुनहली चीज है। धूलमेंसे भाग पैदा करनेकी बात है। दिल्लीमेंसे ही कितना कचरा अिकहा होता है?

मगर दिल्ली तो अक शहर है। हिन्दुस्तानके ७ लाख देहातोंमें पशु
और अिन्सान मैला निकालते हैं। अपनी जगहपर वह सुनहली चीज

है। खाद बनाना भी ओक प्रामोद्योग है। चरखा प्रामोद्योग है।

वह तभी चल सकता है, जब करोबों खुसमें हिस्सा लें, मदद दें।

तभी बवा नतीजा आ सकता है। यह पूँजी और अमका द्विनयादी

मेद है। हरिजन-सेवक-स्व, प्रामोद्योग-सन, गोसेवा-सन, तालीमी-संघ,

चरखा-स्घ, सब गरीबोंकी सेवाके लिओ हैं। पंचायत-राज हिमालयसे

नहीं खुतरनेवाला है। जनता खुसकी नींव है। नींव मजबूत हो,

तभी खुसपर बड़ा मकान बन सकता है। जिन पाँचों संघोंका काम

करके आपको यह नींव मजबूत करनी है। नहीं तो आज यादवी तो

चल ही रही है। यादव आपस आपसमें लड़ मरे थे। यादव-स्थलीको

रेकिना है, तो आपको रचनात्मक कार्यक्रमपर जोर हेना चाहिये।

## १०१

₹**₹**—₹₹—<sup>3</sup>8७

#### धार्मिक स्थलोंको विगादा न जाय

यहाँसे आठ-दस मीलके फासलेपर महरोलीमें कुतबुद्दीन बिख्तयार काकी चिश्तीकी दरगाह है। वह पवित्रतामें अनमरकी दरगाहसे दूसरे नम्बरपर मानी नाती है। अनि दरगाहोंपर न मिर्फ मुसलमान जाते थे, बल्कि हजारों हिन्दू और दूसरे गैरमुस्लिम भी वहाँ पूज्यभावसे नाया करते थे। पिछले सितम्बरमें यह दरगाह हिन्दुओंके गुस्सेका बिकार वनी। आसपासमें रहनेवाले मुसलमान अपने ८०० साल पुराने घरोंको छोबनेपर मजबूर हुने। अस किस्सेका निक्र करनेका कारण जितना ही है कि दरगाहके प्रति वफादारी और प्रेम रखते हुने मी वहाँ कोभी मुसलमान नहीं है। हिन्दुओं, सिक्बों, वहाँके सरकारी अफसरों और हमारी सरकारका यह फर्क है कि वे नल्दीसे जल्दी पहलेकी तरह, सुस दरगाहको खोलकर यह कलकका टीका घो डालें। यह चीन लगा है कि वह तो मुख्यत. सवर्ण हिन्दुओंकी ही संस्था है। जो मी हो, जब तक खींचतान जारी है, मुसलमान वाक्षिण्जत अलग खंडे रहें। जब अनकी सेवाओंकी कांग्रेसको जल्रत होगी, वे कांग्रेसकें आ जावेंगे। अस वक्त तक जिस तरह मैं कांग्रेसका हूँ, वे कांग्रेसकें रहें। कांग्रेमका चार आनेका मेम्बर न होते हुओ भी कांग्रेसमें मेरी हैतियत है, त का कारण यह है कि जबसे १९१५ में मैं दक्षिण अफींकांसे आया हूँ, मैंने वफादारीसे कांग्रेसकी सेवा की है। हरअक मुसलमान आजसे सेसा कर सकता है। तब वे देखेंगे कि मुनकी सेवाओंकी भी अतनी ही कहर होती है, जितनी कि मेरी सेवाओंकी।

आज हरनेक मुसलमान लीगवाला और अिसलिओ कांत्रेसका दुश्मन समझा जाता है। वदिकरमतीसे लीगका शिक्षण ही असा रहा है। आज तो दुश्मनीका तिक मी कारण नहीं रहा। कौमवादके जहरसे मुक्त होनेके लिओ चार महीनेका अरसा बहुत छोटा अरसा है। जिस दु खी देशका दुर्भाग्य देखिये कि हिन्दुओं और सिक्खोंने जहरको अस्त समझ लिया और लीगी मुसलमानोंके दुश्मन वने। और का जवाब पत्थरसे देकर खुन्होंने कलंकका टीका मोल लिया, और मुसलमानोंके वराबर हो गये। मेरा मुसलमान अकलियतसे अनुरोध है कि वे अस जहरीले वाताबरणसे खूपर खुटें, खुनके बारेमें जो वहम भर गये हैं, खुन्हें अपने आदर्श बरतावसे वे गलत सिद्ध करें और बता दें कि यूनियनमें अज्ञतन आवरसे रहनेका अक यही तरीका है कि वे मनमें किसी तरहकी चोरी न रखकर हिन्दुस्तानके शहरी वनें।

अनमेंसे यह परिणाम निकलता है कि लीग राजनीतिक संस्थाके रूपमें नहीं रह सकती। अची तरह हिन्दू-नहासमा, सिक्ख-समा और पारती-समा भी नहीं रह सकती। वार्मिक संस्थाओं के रूपमें वे मले रहें। तव अनका कान अन्दरनी सुधार करना होगा, धर्मकी अच्छी चीजें हॅंडना और अनपर अनल करना होगा। तब वातावरणमेंसे जहर निकल जायगा और ये संस्थाओं अेक दूसरीके साथ मलाजी करनेंगे मुकावला करेंगी। वे अेक दूसरीके प्रति मित्रभाव रखेंगी और स्टेटकी मदद करेंगी। सुनकी राजनीतिक नहत्वाकाकांगें तो काग्रेमके ही हारा पूर्ण हो मकती

हैं, चाहे वे काप्रेसमें हों या न हों। जब काप्रेस, जो कांप्रेसमें हैं, खुन्हींका विचार करेगी, तो खुसका क्षेत्र बहुत सकुचित हो जायगा। काप्रेसमें तो आज भी बहुत कम लोग हैं। लेकिन काप्रेसकी आज कोओ बराबरी नहीं कर सकता, तो खुसका कारण यह है कि वह सारे हिन्दुस्तानकी नुसाक्षिन्दगीका प्रयत्न कर रही है। वह गरीव-से-गरीव, और दिलत-से-टलितकी सेवाको अपना ध्येय बनाये हुओ है।

### १०२

23-12-180

### प्रार्थनाका समय

अेक माओ स्चना करते हैं कि अव तो सर्दी बढ गओ है। प्रार्थना ५॥ वजेके बदले ५ बजे की जाय। सर्टी तो बढी है, पर दिन भी २१ दिसम्बरसे अेक अेक भिनट बढेगा। तो भी अगर आप चाहते हैं, तो प्रार्थना कलसे ५ बजे होगी

# वहावलपुरके गैरमुस्लिम

आज मुद्दो तीन वार्ते कहनी हैं। वहावळपुरसे कोग आये हैं। वे परेजानीमें पढ़े हैं। वे कहते हैं कि वहाँ जितने हिन्दू-सिक्स हैं, खुन्हें बुला लो, नहीं तो वे कह नायेगे। दो आदमी आज मेरे पास आये थे। खुन्होंने कहा कि "अगर खुनके लिओ कुछ नहीं होगा, तो हम गवर्नर जनरलके मकानके सामने भूख-हटताल करेंगे।" जैसा करनेसे अगर बहावळपुरके हिन्दू-सिक्स जिन्हा रह सकें, तो अलग वात है। पर आज गवर्नर जनरलमें वल नहीं है। खुनकी पीठपर आज विटिश सल्तनतका वल नहीं है। हमारे वलसे वह खबे रहते है। आप आन्दोलन मले करें। लेकिन असे खुपवास करनेसे कोओ फायदा नहीं है। वहावळपुरके नवाव साहवसे मैं कहूँगा कि वहाँके हिन्दू-सिक्स जहाँ चाहें वहाँ खुन्हें मेज दिया जाय, नहीं तो खुनके धर्मका पतन है। नवाव साहवक

होते हुओ वहाँ क्या क्या हो गया, श्रुसंग मैं नहीं जाना चाहता। वहावलपुर बना तो है सिक्चोंसे। वे लोग आलसी नहीं हैं। मगर वहावलपुर काफी लोग मारे नये, काफी क्षेट गये। और जो वाकी रहे हैं, वे मी आरामसे नहीं हैं, तो वहाँ कैसे रह सम्ते हैं वे नवाव साहवको कैलान करना चाहिये कि जो वहाँ हैं, श्रुनको भेजनेका प्रवन्ध जब तक नहीं होता, तब तक हम श्रुनकी पूरी रक्षा करेंगे। श्रुनका वाल भी बाँका नहीं होगा। श्रुनके रोटी-कपढ़ोंका अन्तवाम भी कर देना चाहिये। जो हुआ, सो हुआ। वह पागलपन था। छेकिन भविष्यको मैंमारुं।

पाकिस्तानके शरणार्थी

स्टेट्समेनमे छपा है कि लाहोरमें जो द खी लोग गरणार्थियोंके कैम्पमे पड़े हैं. वे यहत बुरी हालतमें हैं। गन्दगीकी दजहसे वहाँ कॉलरा (हैजा) और शीतला जैसे रोग फैले हुओ हैं। सदीमें वे आनाशके मीचे पढ़े हैं । वे खुलेमें मले रहे, मगर झनके पास पानीसे वचनेका, ओडनेका, और खानेका सामान तो होना ही चाहिये। वह नहीं है, तो खन्हें मरना ही है। सियालकोटसे भगी बलाते हैं। मगर वहाँके स्वास्थ्य-अफसर क्हते हैं कि "मै लाचार वन गया हूँ। मै पूरा काम अनसे ले नहीं सकता ।" पाकिस्तानमेंसे या यहाँसे लोग जान वचानेको भागे हैं. तो जहाँ गये हैं, वहाँ अन्हें कुछ भी सुख तो हो । पाकिस्तानकी हुकूमतके अफसरोंको यह देखना है कि द श्री लोगोंको यह कहना ही नहीं चाहिये कि हर्ने सफाओं करनेवाले दो, खाना पकानेवाले दो । अगर सभी कार्मोंके लिओ नीकर मिटेंगे तब वे क्या काम करेंगे? झसमें झनका पतन है । खन्हें गरणार्थियोंको ददतासे कहना चाहिये कि अपना काम आप करो । कैम्प साफ करनेका काम क्षनका है। गरणार्थियोंको श्रयम करना ही चाहिये। दाराफतसे रहना चाहिये । पाकिस्तानके मसलमान शरणार्थियोंके बारेमें भितनी चिन्ता प्रकट करनेके लिये आप मुझे साफ करेंगे । मै अनमें शीर यूनिननके हिन्द्-सिक्स शरणार्थियोंमें कोशी फर्क नहीं कर सकता।

नोआखालीकी खबर

मेरे पास प्यारेळाळजी आ गये हैं। वे मेरे मंत्री हैं। मेरे कहनेसे नोआखालीमें रहते हैं और वबा काम कर रहे हैं। वहाँ जी लोग काम कर रहे हैं, वे अपनी जानपर खेल रहे हैं। वहाँ अनि रहनेसे हिन्दुं ओं को वहा सहारा मिलता है, और मुसलमान भी समझ गये हैं कि ये मले लोग हैं और मेल कराने के लिओ आये हैं। अेक जगह मिन्दरको दा दिया गया था। यह तो झगढ़ की वात हुआ। असके वाद कहना कि हिन्दू यहाँ रहें, निकम्मी बात है। मुसलमान अिसे समझ गये और सन्दिर फित्से बनाना तय हुआ। काँन बनाने, यह सवाल अहा। प्यारेलांल जीने मुसलमानों को बताया — गुनाह आपने किया है, कप्पतारा (प्राविश्वत्त) भी आपको करना है। अन्होंने कबूल किया। मिन्दर अन लोगोंने बनाया और कहा — आप असमें आरामसे पूजा कर सकते हैं। मन्दिरमे देवकी प्राण-प्रतिष्ठा भी हो गओ। अमलदारोंने अस सकते हैं। मन्दिरमे देवकी प्राण-प्रतिष्ठा भी हो गओ। अमलदारोंने अस काममे बढ़ा हिस्सा लिया। अगर सब जगह असा हो, तो सारे हिन्दुस्तानकी शक्ल बदल जाने। रास्ता अेक ही है। हम सब अपने धर्मणर कायम रहे — अपने धर्मका पालन करें।

### १०३

28-12-180

# क्या वह अहिंसा थी?

मेरे पास हमेगा निक्स भाभी माते रहते हैं। मै अखगरों मेरे योदा पढ देता हूँ। मिलने आनेवाले लोग भी मुझे सुनाते रहते हैं। वे लोग कहते हैं कि मै तो सिक्खोंका दुग्मन वन गया हूँ। अन्होंने असकी परवाह न की होती, अगर मेरी बात हिन्दुस्तानके बाहर कुछन्कुछ वजन न रखती। दुनिया मानती है कि हिन्दने आहंसाके, शान्तिके जारेगे आजारी ली है। अगर भैसा ही होता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मगर पंगु और नामहोंसे आहंसा चल नहीं सकती। यह पंगुपन और गूँगापन शारीरिक नहीं। श्रारिसे पगु बननेवाले तो अश्वरकी मदस्से आहंसापर खें रह सकते हैं। नेक बच्चा भी आहंसापर खंबा रह सकता है — जैसे प्रहाद। नीसा हुआ या नहीं, मै नहीं जानता। पर

यहानी बन गभी है कि प्रहादने अपने पितारो साफ कर दिया था कि मेरी कलमसे रामके सिवा इन्ड निरत्या ही नहीं । मेरे मामने "२ वरमरा बच्चा प्रहाद आज भी खड़ा है। मगर जो आदमी आतमाने दला है। पगु है, अथा है, वह व्यहिंसारो समन्न नहीं सकता । व्यहिंसारा पातन कर नहीं सकता । मंने गलतीसे यह सोच दिया था कि दिन्दुस्तानकी आजारीकी लड़ाभी आहिंसक लड़ाभी थी । टेकिन पिडली घटनाओं ने मेरी आँखें खोल सी हैं कि हमारी आहिंमा अमलमे 'रमजोरींटा मन्द विरोध था । अगर हिन्दुस्तानके लोग सबमुद यहादुरीने आहिंसाका पालन करते, तो से अतनी हिंमा कभी न करते ।

## गुस्सा ठीक नहीं

सिक्ख माओगों के गुस्लेपर मुद्दों हैंसी आती है। सिक्दों और हिन्दुओं में फर्क नहीं समझता। गुरु प्रयसाहव मेंने पदा है। सिक्द कहते हैं कि मे गुरु गोविन्टिस्पिक बारेंगे क्या सनर्हें। अगर मे अिम दिशामें अज्ञान होता, तो अनके बारेंग मैंने जो लिखा है, वह नहीं किस सकता था। में किसीजा हुरमन नहीं हैं। अन्हें समझना चाहिये कि जब मैं निक्दोंकी शरावरोगी या जुआ सेलनेकी बात करता हैं, तो वह सारे सिक्दोंगर लागू नहीं होती। हिन्दुओं में सी असे बहुत लोग पहें । नगर जहाँ सिक्दोंकी सलवार नहीं चलनी चाहिये, नहीं चलती हैं । वह चुरी बात हैं। बुरा धरताव करनेवाला कोओ भी क्यों न हो, वह सीशवरके सामने गुनाह करता है।

#### किस्मसकी वधाकियाँ

लाज २४ दिसम्बर है, कल २५ । किस्मस सीसामियोंके लिभे
वैसा है। त्योहार है, कैसी हनारे लिभे दीवाली । न दीवाली नाचरणके
लिभे हो सकती और न किस्मस । जीसस कामिस्टके नामसे यह चीज
धनी है । मिस मौकेपर सारे जीसाओ मामियोंको में बधाओ देता हैं
और जाशा करता हूँ कि वे अपने जीवनमें जीसस कामिस्टके खुपदेशोंपर असल करेंगे । मैं नहीं नाहता कि कोओ हिन्दू, मुसलमान या सिक्स
यह चाहे कि हिन्दुस्तानके बोहेसे जीसाओ बरवाद हो जायूँ, या अपना

घर्म वदल डार्ले । 'धर्म-पल्टा' बन्द मेरी हिक्शनरीमे ही नहीं है। मै बाहता हूँ कि हर शीसाओ अच्छा सीसाओ घने। हर हिन्दू अच्छा हिन्दू वने । वह हिन्दू धर्मकी मर्यादा और संयमका पालनं करे और श्रुसमें जो तपश्चर्या धताओ गओ है, खुसे अपने सामने रखकर जीवन न्यतीत करे । खुसी तरह मै बाहता हूँ कि ओक मुसलमान अच्छा मुसलमान यने और सिक्स अच्छा सिक्स वने । पाजी हिन्दू अगर मुसलमान बने, तो वह अच्छा मुसलमान हो नहीं सकता । अगर मै अच्छा हिन्दू बनता हूँ और सीसाओको अच्छा सीसाओ बननेकी प्रेरणा देता हूँ. तो मै अपने धर्मका प्रचार करता हूँ ।

अीसाओं लोग जीससके घर्मपर कायम रहें। दुनियामे धर्मकी दृद्धि हो। मैंने अखवारोंम देखा है कि चूँकि अब असाओ धर्म या दूसरे किसी धर्मको राजसे पैसेकी मदद नहीं मिलनेवाली है, बाहरसे मी बहुंत पैसे नहीं आनेवाले हैं, असिलिओ हिन्दुस्तानके ७५फी सदी गिरजे वन्द हो जायेंगे। हमारे यहाँके ज्यादातर असाओ गरीब हैं। अनके पास पैसे नहीं हैं। मगर पैसेसे धर्म नहीं चलता। असािअयोंको खुष होना चाहिये कि पैसेकी यह बला अनसे दूर हुआ। इजरत श्रुमरके घर लेक बार बहुतसा जिनाम-जिकराम आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर होकर अपनी वीवीसे कहने लगे कि यह बला आ गया। वह बहुत गंमीर होकर मार्च विश्व हो। अपने चर्मपर कायम रह सकुँगा या नहीं। भगवान तो हमारे पास पड़ा है। असे हम पहचानें। सबसे बड़ा गिरजाघर है श्रुपर आकाश और नीचे बरतीमाता। खुलेमें क्या मे मगवानका नाम नहीं ले सकता मिका पालन हम खुद ही कर सफते हैं, और खुद ही श्रुसका हनन कर सकते हैं।

### काश्मीरका सवाल

काश्मीरमें जो उन्छ हो रहा है, खुनके वारेमें थोडा बहुत मुसे और आपको माल्यम है। अक चीजकी तरफ मे आपका घ्यान खींचना चाहता हूँ। अखवारोंमें आ गया है कि यूनियन और पाकिस्तान काश्मीरके वारेमें फैसला नरनेका किसीको निसंत्रण हैं। यह पच नियुक्त करनेकी बात हुआ। कहाँ तक असा चटेगा कि पाकिस्तान और यूनियन आपसमें फैसला नर ही नहीं सकते ? कहाँ तक हम आपसमें लड़ते रहेंगे ? काश्मीर और जम्मू अक हैं। वहाँ मुसलमानोंकी अधिकता है। काश्मीरके दो दुकड़े करें, तो यह दुकड़े करनेकी बात कहाँ जाकर क्लेगी ? हिन्दुस्तानको टीइनरने लेक बनाया, खुसके दुकड़े मतुष्य केने कर सकता था? पर वह हुआ। ठींग और कायेस अलग अलग कारणोंसे खुसमें राजी हुआँ। आज काश्मीरके दुकड़े करें, तो दूसरी रियासतोंके क्यों नहीं ?

काइमीरमें सगबा क्यों हुआ ? कहा जाता था कि हमला क्रिनेखें खाकू हैं, छुटेरे हैं। वे वाहरसे आते हैं। 'रेहर्स 'हैं। मगर जैसे जैसे क्रिस विता है, वैसे वैसे पता चलता है कि भैसा नहीं है। शुर्द्क कुछ सखवार यहाँ भा जाते हैं। मै योबा-वहुत खुद पब सकता हूँ। कुछ मुसे आसपासवाले छुना देते हैं। आज 'जमीदार' नामके अखवारमेंसे मुसे थोबा छुनाया गया। 'जमीदार'के अंबीटरको मैं पहचानता हूँ। सुनकी जवानपर कमी लगाम नहीं रही। अब तो खुन्होंने खुल्लमखुल्ला निमत्रण दिया है कि सब मुसलमान काइमीरपर हमला करनेके लिसे मर्ती हों। डोगरोंको, सिक्झोंको, सबको खुन्होंने गालियाँ सी हैं। काइमीरकी लहाद कहा है। मगर जिहादमें तो मर्यादा होती हैं—

संयम होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ चछ रहा है, वह होना नहीं चाहिये। क्या वह यह चाहते हैं कि हिन्दू, सिक्स और मुसलमान हमेशा अलग ही रहें 2 मुसलमान लगर हिन्दुओं और सिक्सोंको मारें-काटें, फिर भी हमारा धर्म क्या है 2 वह मै आपको रोज चतलाता हूँ। हिन्दू और सिक्स कभी बदला न लें।

सीधी बात यह है कि काश्मीरपर पाकिस्तानकी ही चढाओ है। हिन्दुस्तानका लक्ष्मर वहाँ गया हुआ है, मगर चढाओ करनेको नहीं। वह महाराजा और शेख अञ्डुल्लाके बुलानेपर वहाँ गया है। काश्मीरके सच्चे महाराजा शेख अञ्डुल्ला हैं। इजारों मुसलमान श्रुनपर फिदा हैं।

### जम्मूकी घटना

अपना गुनाह हरअकको कवूळ कर छेना चाहिये। जम्मूके सिक्खों और हिन्दुओंने या बाहरसे आये हुओ हिन्दुओं और सिक्खोंने वहाँ युसलमानोंको काटा। काश्मीरके महाराजा अंग्लैण्डके राजाकी तरह नहीं हैं। खुनकी रियासतमें जो भी वुरा-भला होता हैं, खुसकी जिम्मेदारी खुनंके सिरपर है। वहाँ काफी मुसलमान कतळ किये गये। काफी छडकियों खुडाओ गजी। जेख अञ्चल्ला साहबने, वचानेकी कोशिश की। जम्मूसे जाकर खुन्होंने वहस की, लोगोंको समझाया। काश्मीरके महाराजाने अगर गुनाह किया है, तो खुन्हें या जिस किसीने गुनाह किया है, सुसे इटानेकी वात में समझता हूँ। पर काश्मीरके मुसलमानोंने क्या गुनाह किया है कि खुनपर हमला होता है 2

### पाकिस्तानका अभिमान

पाकिस्तानकी हुकूमतसे मैं अद्बंसे कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि अिस्लामकी सबसे बढ़ी ताक्त पाकिस्तान है। मगर आपका श्रुसका फल तमी हो सकता है, जब आपके यहाँ अेक-अेक हिन्दू-सिक्सको अिन्साफ मिछे। पाकिस्तान और हिन्दुस्तानको आपसमे बैठकर फैसला करना चाहिये, लेकिन तीसरी ताकतके मारफत नहीं। दोनों तरफके-प्रधान बैठकर बातें करें। महाराजा अपने आप समझकर अलग बैठ बायें और लोगोंको फैसला करने दें। शेख अब्दल्ला तो श्वसमें होंगे ही । मगर महाराजा ननझ के और कह दें कि यह हुकूनन मेरी नहीं, काइमीरके कोगोंकी हैं । यहाँके कोग जो चाहें, नो करें । काइमीर, काइमीरके मुसलमानों, हिन्दुओं और सिक्चोंका है, मेरा नहीं। महाराजा और श्वनके प्रधान अलग हो जाते हैं, तो जेख साहब और श्वनकी आरजी हुकूमत रह जाती है। तम बैठकर आपस-आपसंग फैनला करें । श्वसमें सबका मला है । यूनियन सरकारने काइमीरकी मदद की, तो बहाँकी प्रजाके खातिर महाराजाके खातिर नहीं । काग्रेस प्रजाक विरुद्ध किसी राजाका पक्ष नहीं के सक्ती । राजाओं को प्रजाका ट्रस्टी बक्कर रहना है । तभी वे रह सक्ती है।

# गजनवीको फिरसे बुलाना

भेक शुर्दू मंगजीनमें आज मेंने अक शेर देखा। वह मुझे चुमा। असमें क्हा है — 'आज तो सबकी जवानपर सोमनाय है। जूनागढ वगैराका बदला लेनेके लिओ गजनीसे किसी नये गजनवीको आना होगा।' यह बहुत बुरा है । यूनियनके किसी मुसलमानकी करुमसे असी चीज नहीं निकलनी चाहिये। अक तरफसे मित्रमाव और वफादारीकी वार्ते और दूसरी तरफ़रे यह <sup>2</sup> मै तो यहाँ यूनियन<del>ने</del> मुसलमानोंकी हिफान्तके छिने जीवनकी वाजी लगाकर वैठा हूँ । में तो यही करूँगा ससे बराभीका बदला मलाओते देना है । आप लोगोंको यह मुनाया, ताकि आप भैसी चीजोंसे बहक न जायें। गजनवीने जो किया था, बहुत हुरा किया या । अिस्लाममें जो हुराभियाँ हुआ हैं, अन्हें मुसलमानोकी समझना और कबूल करना चाहिये। कास्मीर परियाला वगैराके हिन्दू-सिक्ख राजाओंको खनके यहाँ जो बराओ हुआ हो, खुसे कवूल कर छैना चाहिये। असमें कोओ शरम नहीं। गुनाह क्वूल करनेसे वह हस्त्रना होता है। यूनियनमें वैठकर मुसलमान अगर अपने लडकोंको सिखावे कि गजनवीको आना है, तो असको मतलब यह हुआ कि हिन्दुस्तानको और हिन्दुओं को जाओ । जिसे कोओ वर्दास्त क्रेनेवाला नहीं । दोनों मापसमें मिलकर चाहे कुछ भी करलें। अगर यह शरारतमरा शेर अर्क महत्त्वपूर्ण मेगर्जीनमें न छपा होता. तो मै खुमका जिक्र भी न करता।

### तिबिया कॉलेज

आज में आपको यहाँके तिविया काँछेजके बारेमें केंक बात सनाना चाहता है । अस कॉलेजके जन्मदाता हकीम अजमलखाँ थे । आज कमनसीवीसे हम मुसलमानोंको दुश्मन मानकर बैठ गये हैं । मगर जब तिथिया कॉलेज बना था. तब असा नहीं था। हिन्द राजाओं और मसलमान नवाबोंने और हिन्द-मस्लिम जनताने ससके लिओ पैसा विया था । हकीम साहब वड़े तबीव (डॉक्टर) थे । वह जिस कॉलेजको चलाते थे । असका अक दस्ट मी बना था । दुस्टमें हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। डॉ॰ अन्सारी भी खुसके ट्रस्टियोंने थे। आज कुछ हिन्द सङ्जन मेरे पास आये थे। खन्होंने पूछा कि तिविया कॉलेजका क्या होगा ? अगर तिविया कॉलेज बन्द हो, तो मै समझता हैं कि हमारे लिओ बहत द स और शरमकी बात होगी। आज तो वह वन्द पदा है। कॉलेज करोलवागमें है। इमने बहुतसे मुसलमानोंको अपने पाजीपनसे भगा दिया । मंगर दिल्लीमें आज मुसलमान कहाँ रह सकते हैं और कहाँ नहीं रह सकते, यह बढा प्रश्न है। दूसरोंको मिटानेकी चेप्रा करनेवालोंको खुद मिटना होगा। यह जीवनका कानून है। यह अपने आपको और अपने धर्मको मिटानेकी बात है।

## भगानी हुनी औरतें

दूसरी वात जो मै कहना चाहता हूँ, वह पहले कह चुका हूँ। मगर वह वार-वार कही जा सकती है। हजारों हिन्दू और सिक्ख छडिकेयोंको सुसलमान सगा है गये हैं। मुसलमान लडिकेयोंको हिन्दुओं और सिक्खोंने भगाया है। वे सब कहाँ हैं श्रुनका पता सी नहीं है। लाहोरमें सबने मिलकर यह फैसला किया था कि सारी भगामी हुआ हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान औरसोंको निकाला जाय। मेरे पास

दाला और जवान लहकियोंको श्रुठा छे गये। मै नहीं जानता कि वे कहों हैं। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुँच सकती हो, तो मेरा श्रुन कोगोंसे अनुरोध है कि श्रुन सब लदिगोंको वे लौटा दें।

### सीदा नहीं

महते हैं कि काफी जिन्ह और विकस्न लड़िक्यों किसी प्रिक्ति यहाँ पर्ज हैं। वर कहते हैं कि खुन्हें किसी तरहका तुकसान नहीं पहुँचाया जायना। मनर हम खुन्हें तब तक वापस नहीं करेंगे, जब तक हमारी मुसलमान लड़कियाँ वापस नहीं आयेंगी। लेकिन भैसी चीजोंमें मौदा क्या? हमें दोनों तरफसे सब लड़क्याँ अपने आप लीटा देनी चाहिये। यही आराम और शराफतमे रहनेका रास्ता है। नहीं तो हमारा मुल्क ४० करोड़ गुंडोंका मुलक बन जाम्मा ।

### १०६

20-12-180

# विचार, वाणी और कर्मका मेल

मुझे वहा हर्ष होता है कि आज मै अिस देहात में आ सका । यहाँ आपने पंचायत-घर बना लिया, यह भी खुशीकी बात है । मगर प्रार्थनामे मानपत्र और हार क्या देना था र प्रार्थना तो जीवनका नियम होना चाहिये और खुवह-गाम दोनों समय प्रार्थना करनी चाहिये । हम सोनेके समय भी अीश्वरको याद करें और कभी अपने स्थार्थका विचार न करें । प्रार्थनामें और क्या क्या मरा है, वह सब आज कहनेका समय नहीं है । प्रार्थनामें मानपत्र नहीं देना चाहिये, तो भी आपने दिया है तो आपका आमार मानता हूँ । खुसमें अहिंसा और सत्यका खुल्लेख है । मगर खुन्हें आचारमें न रखा जाय, तो खुनका नाम लेनेसे हम घातक वनते हैं । जबसे मै दक्षिण अफीकासे आया हूँ, हजारों देहातोंम गया हूँ । मै समझता हूँ कि लोग काफी वार्ते कहनेके खातिर ही कहते हैं, काम नहीं करते । किसीने मानपत्र बना दिया और किसीने

### मवेशीकी तरक्की

आपको देखना है कि मनेत्रीको पूरा खाना मिलता है या नहीं।
गाय आज पूरा दूध नहीं देती, क्योंकि झुसे पूरा खाना नहीं मिलता।
आज दरअसल हिन्दू गायको काटते हैं, मुसलमान या दूसरे कोओ
झुन्हें नहीं काटते। हिन्दू गायको अच्छी तरह रखते नहीं और आहिस्ता
आहिस्ता झुसका कतल करते हैं। यह ज्यादा दुरा है। गायको
हिन्दुस्तानमें जितना कष्ट झुठाना पहता है, झुतना दूसरे किसी देशमें
नहीं। आज अक गाय मुश्किलसे ३ सेर दूध दिन भरमें देती है। अक
सालके बाद अगर ६ सेर देने लगे, तो मै समझ्या कि आपने काम किया।

# जमीनको अपजाञ्च बनाअिये

असी तरह आज जितना अच्च पैदा होता है, श्रुससे दुग्रना अगले साल पैदा करना चाहिये। सो नैसे, यह भीरावहनने बताया है। यहाँ जो कान्फरेन्स हुआ थी, श्रुसमें यह बताया गया था कि मतुष्य और जानवरके गल और कचरेमेंसे सुनहरी खाद कैसे हो सकती है, और श्रुससे जमीनकी श्रुपज कैसे वह सकती है।

## आदर्श नागरिक वनिये

तीसरा खयाल आपको यह रखना है कि क्या यहाँके सव लोग स्वस्य हें रै मीतर और वाहरसे स्वस्य है रै यहाँके रास्तोंपर धूल, गोवर, कचरा विलक्तल नहीं होना चाहिये। यह सव असा काम है जिसमें बहुत खर्च नहीं होगा। में आशा करता हूँ कि सिनेमाचर यहाँ होगा ही नहीं। सिनेमामेंसे हम काफी बुराओ सीख सकते हैं। कहते हैं कि सिनेमा तालीमका जरिया वन सकता है। असा जब होगा तब होगा, लेकिन आज तो श्रुससे बुराओ हो रही है। में आशा रखता हूँ कि आपके यहाँ जराव, गाँजा या दूसरी नशीली चीनें नहीं होंगी। आपका देहात असा नम्होदार होना चाहिये कि श्रुसे देखनेके लिओ दिल्लीसे लोग आवें। लोग कहने लगें कि जहाँ असा सादा जीवन वसर होता है, वहाँ हम सी जाव। में आशा करता हूँ कि आप अपने यहाँसे खुआलूतका भूत निकाल फेंकेंगे। यहाँ हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान और

जीसाजी नगैरा सने माजियोंकी तरह रहेंगे। यह मय आप कर हेंगे, तो आप मच्ची जातादीका सच्चा अर्थ अमलमें लाकर दता देंगे। सारा हिन्दुस्तान आपको देवने आयेगा। नेरी यह प्रार्थना है कि यह आगा सच सावित हो।

#### १०७

72-97-180

# खुले मैदानमें मभाअँ

आप ज्ञानते हैं कि में व्यापारियोंकी समाने गया था । वे लोग मानवे हैं कि क्पडेपरने अन्य हट जाना चाहिये। सुरे तो अिसमें शक् ही नहीं । सभा हार्टिज लायटेरीमें हुआ थी । वहीं बड़ा हजून था । प्रार्थनामें तो लोग भटन भी जाते हैं कि करान शरीफ पड़ा जायगा और खुतते वे अस्ट्रस्य हो डाया, नगर क्षिन समाने तो भीता कुछ या ही नहीं। मो बहुत लोग सिन्ट्रे हो गये थे। समा में होटे कनरेमें थी। नीड वाहर खड़ी थी। मेरे-कैने किने भाकासके छप्परके नीचे ही समा रखना अच्छा है। होग अगर सहत श्रोर क्रें और समा न करने हैं. तो मै होड हैंगा। शान्तिसे सुनें, तो नेरी वात बनाकुँना । सगर ब्यापारी लोग बेचारे क्षसा नहीं घर छवते थे । सुन्हें कुछ अपना काम भी करना था । सुझसे सीखें, तो व्यापारी लोग भी अपना काम बाहिएमें करें। ख़िक्या क्या रखना ? भट्टे तब छोग हमारा कान देखें । हम कैंचा करना सीखें, तो महानेंकी र्रासटनेंसे इस इट जाते हैं। इसारे लोगोंको खलेमें रहनेकी सादत हो जाय, तो नो लाखों शरणार्यों नाये हैं, वे सी सनझ टारेंगे। तंत्र नहीं, तो वे घासकसके झॉपडेनें रहेंगे ।

#### कण्ट्रोलका हटना

नेरे पास मिस मतलको काफी तार और खत रोजाना साते हैं कि अंदुश हटनेका चनास्नारिक असर हुआ है। कपढेका क्ल्यूनेल नहीं हटा. फिर भी दुवाळ वगैरा बहुत सस्ते दार्भोमें निकते हैं। काले बाजारवाले लोगोंने समझ लिया है कि कण्टोल खठा नहीं, तो भी गाधी छोगोंकी आवाज सनाता है और कण्टोल खठानेकी वात करता है. क्षिसिक अप्टोल इस्टेगा ही । और पीछे काले वाजारकी चीजें वहीं पडी रहेंगी। अिसलिओ वे सस्ते दामोंमे बेचने लगे हैं। सनता हैं कि चीनीके हेर-के-टेर पड़े हैं। अेक रुपयेकी सेर भर चीनी मिलती है। सौदा होता है और रुपयेके १५ आने और १४ आने कर दिये जाते हैं । हर जगहसे मुझे तार मिल रहे हैं कि अक़श झठनेसे हमें आराम है। सच्ची दुवा तो करोबोंकी ही मिलनी चाहिये. क्योंकि मै तो करोडोंकी आवाज अठाता हैं। अिसलिओ वह चलती भी है। आज मै कहता हैं कि मुसलमानोंको यत मारो । खन्हें अपना दुश्मन मत मानो । पर मेरी चलती नहीं । अिसलिओ मै समझता हैं कि वह करोड़ोंकी आवाज नहीं । मगर आप मेरी नहीं सुनते, तो वडी गलसी करते हैं । आप जरा सोचें कि गाधीने जितनी बातें सही कहीं, तो क्या आज मिसमे भूल कर रहा है ? नहीं, गाधी भूल नहीं करता । <u>त</u>लसीदासने कहा है धर्मका मरू दया है। वही मै आपसे कहता हैं। तरूसीदास पागल नहीं थे । अनका नाम सारे हिन्दस्तानमें चलता है ।

लक्ष्मीपर अकुश क्यों 2 वह तो कोशी खानेकी चील नहीं। जितनी लक्ष्मी चाहिये, खुतनी ही लोग जलावेंगे। अकुश झुठानेसे कुछ ज्यादा जलानेवाले नहीं। सबको आरामसे लक्ष्मी मिल जायेगी! असी तरह मुझसे कहा गया है कि पेट्रोलका अंकुश हटे, तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं अिस चीजको मानता हूँ। मेरी चले, तो पेट्रोलका अंकुश हट जाना चाहिये। शुसमें गरीवोंको तो कोशी हानि है ही नहीं। शुलटे अकुश रहनेसे गरीवोंको हानि है। रेलें हमारे पास जितनी हैं नहीं। नजी बनावें, तो करोड़ोंका खर्च हो। जितनी रेलें हैं, शुनको तो हम हजम करें। अधर झुधरसे माल ले जानेके लिये सबक्का जिन्ताम हो जाता है। पेट्रोलपरसे अकुश हटे, तो बस, लारी हगैराके चलनेसे अचन, कपड़ा, नमक अक जयहसे दूसरी जयह आसानीसे ले जा सकते हैं। नमकका कर गया, मगर नमक महँगा हो गया है। नारण

यह है कि नहीं नमक बनता है, वहीं सुसे लाने का आज साथन नहीं। लोगोंने यह सीखा नहीं कि जहाँ हो सके, वहाँ नमक पैटा कर लें, नहीं तो समुद्रमें नमक बनानेकी क्या मिठनाओं है है नमक हा दाम बदने व दूसरा कारण यह है कि कभी लोगोंको नमक लाने ना ठेम दे दिया गया है। वह गलती थी। ठेकेदार पैसे पैदा करते हैं, सो नमक महिंगा हो गया है। अस रिवाजमें तबदीली करनी होगी और मदक सरेंगा सामान लानेकी सह्वियत पैटा करनी होगी। पैश्लेलपरसे अकुण अठाना होगा।

#### १०८

29-92-189

### हकीम साहवकी यादगार

कल हकीन अजनलां साहवकी वार्षिक तिथि थी। वह हिन्दुस्तानके हिन्दू, मुसलमान, निक्ख, श्रिसाओं, पारसी, यह से सक प्रिय थे। वह पक्के मुसलमान हो, मगर अिस ख्वस्त देशके हिन्यों सब लोगोंकी समान सेवा करते थे। श्रुनकी मेहनतकी मवसे बढिया यादगार दिल्लीका मगहूर तिविया कॉलेंग और अस्पताल था। वहाँ पर हर श्रेणीके विद्यार्थी पढते थे, और वहाँ यूनानी, आयुर्वेदिक और परिचनी लॉक्टरी सब सिखाओं जाती थी। साम्प्रदायिकताके जहरके कारण वह संस्था भी, जिसमें किसी तरहकी साम्प्रदायिकताके स्थान न था, वन्द हो गशी है। मेरी समझमें असका कारण श्रितना ही हो सकता है कि अस कॉलेंजको बनानेवाले हकीम साहब मुसलमान थे, फिर वे वाहे कि अस कॉलेंजको वनानेवाले हकीम साहब मुसलमान थे, फिर वे वाहे कितने ही महान और मले क्यों न रहे हो और सले ही श्रुन्होंने सबका मान सम्पादन क्यों न किया हो। काश श्रुस स्वर्गवासी देशमक्तकी स्थित, अगर वह हिन्दू-सुस्लिम-फसादको दफन नहीं कर सकती, कम-से-कम अस कॉलेजको तो नया जीवन दे सके!

#### खुलेमें समानें

कळ मैंने जिक्र किया था कि इसारी समाजें वरौरा खुटेमें, आकाशके मण्डपके नीचे हों। यह बहुत शिष्ट चीज हैं। अगर यह आम रिवाज हो जाय, तो अस कामके लिओ विचारपूर्वक जगह वगैराका प्रयन्ध करना होगा । छोटे-बढे शहरोंमें अिस कामके लिओ भैदान रखने होंगे । अपनी आदते हमें यदलनी होंगी । शोरकी जगह शान्ति और वेतरतीपीठी जगह करीनेसे वैठना सीखना होगा। हमारी आदर्ते मधरेंगी तो हम तभी बोटेंगे. जब हमें बोलना ही चाहिये। बीट जब बोटेंगे तब हमारी आवाज ख़तनी ही ख़ैंची होगी, जितनी कि क्षस मौकेके लिओ जरुरी होगी - अससे ज्यादा कमी नहीं । इस अपने पडोसीके इकका मान ररोंगे. और व्यक्तिगत रूपसे या सामृहिक रूपसे कमी दूसरोके रास्तेम नहीं आयेगे । दसरोंके कामोंमें दराल नहीं देंगे । शैसा करनेके छिभे हमें कभी बार अपने आपपर वहत सयम रखना पड़ेगा । असी सामाजिक व्यवस्थामें दिल्लीके सबसे ज्यादा कारोबारबाले डिस्सेमें आज जो होर और गन्दगी देखनेमें आती है, वह नही मिलेगी। चाहे कितने ही वड़े हजम क्यों न हों. धक्कमधक्का या फसाद नहीं होगा। इम असा न सोचें कि भिस लक्ष्यको तो हम पहुँच ही नहीं सकते। किसी न किसी तबकेको असि सधारके लिओ कोणिश करनी होगी। जरा विचार कीजिये कि अिस किस्मके जीवनमें कितना समय कितनी शक्ति और कितना सर्च यन जायगा?

#### फिर काश्मीर

मैने काइमीर ऑर वहाँके महाराजा साहवके वारेमें जो कुछ कहा है, श्रुसके िक सुझे काफी डाँट खानी पड़ी है। जिन्हें मेरा कहना चुना है, श्रुन्होंने मेरा निवेदन ध्यानपूर्वक पढ़ा है, श्रैसा नहीं खगता। मैंने तो वह सलाह दी है, जो मेरी समझमें अक माम्लीसे मामूली आदमी दे सकता है। कमी कमी असी सलाह देना फर्ज हो जाता है, और वहीं मैंने किया है। असा क्यों! असलिये कि मेरी सलाह अगर मानी जाती, तो महाराजा साहव कूँचे खुठ जाते। खुनकी और खुनकी रियासतकी हालत आज अीपिक लायक नहीं। काइमीर अक हिन्दू राज है और खुसकी प्रजामें बहुत वही अकसरियत सुसलमानोंकी है। हमलावर अपने हमलेको जिहाद कहते हैं। वे कहते हैं कि कारमीरके मुसलमान हिन्दू राजने जुन्मने नीचे पुचटे जा ग्रेट दे कीर वे अनकी रक्षा करनेरो आगे हूँ ।

शेल अन्दुण साहबरों महागानी ठीन तक्तप युणात है। शेल साहबरे किसे यह नाम नता है। अगर महागता सुन्हें अिन लायक समस्ते हैं, तो खुन्हें हर तरहता आत्माहन मिलना चाहिये। सुसे यह स्तष्ट हैं जार बाहरके लोगोंके नामने भी स्पष्ट होना चाहिये। सुसे यह स्तष्ट हैं जार बाहरके लोगोंके नामने भी स्पष्ट होना चाहिये। कि अगर शेरा नाहर अध्यादिया और अग्नितात होनों से अपने साम मके, तो गाम्मीएको सिर्फ कीओं लायन्ये हमलागोंसे स्वपन नहीं जा सन्ता। महाराजा साहब और शेम साहब शैनोंने हमलागोंस मामना करनेने लिसे शूनियनसे कीओं महद नेंगी ही।

मेरे महाराजाशे यह सलाए देनेमें कि वे अस्टिंग्ड गंगाड़ी तरह वैधानित राजा रहे, और अपनी हुर्नन और दोगरा फील्ड शेल साहप और अनेक सन्दर्शनीन मिन्नम्टटके क्र्नेके मुत्तिक सलाबे, आध्यंकी यात क्या है ! रियामनोंके यूनियन्त्रे साथ जुड़नेत रार्तनामा तो पटले जैसा ही है । यह राजा हो अमुश हक देता हैं । मंने लेक सामान्य व्यक्तिकी हैं सियत्से महाराजाशे यह सलाह देनेश साहस किया है कि वे अपने आप अपने हलोंको छोड़ हैं या कम कर है और लेक हिन्दू राजाकी हिस्यत्से वैधानिक क्रियन्ता पालन करें ।

अगर मुसे वो कबरें मिनी हैं, खुनमें कोओ गलवी हो, तो खुने चुधारमा चाहिये। अगर हिन्दू राजाने क्रार्चने बारेमें मेरे सवाल मूल भरे हों, तो मेरी मलाहको बनन देनेकी बात नहीं रहती। अगर भेल साहब मिन्नमंडलके मुलियाकी हैंसियतने या अक सच्चे मुसलमानकी हैंसियतने अपना कर्क पूरा करनेमें गलती करते हों, तो खुन्हें अक तरफ बैठ जाना चाहिये, और बागडोर अपनेसे बेहतर आटमीके हाथमें नींप नेनी चाहिये।

माज कारमीरकी भूनिपर हिन्दू घमें और अिस्लानकी परीक्षा ही रही हैं । अयर दोनों सही तरीकेसे और ओक ही दिशामें काम करें, तो सुख्य कार्यकर्ताओंको यश मिलेगा और कोओ ख़ुनका यश, नाम और अिज्जत छीन नहीं सकेगा । मेरी तो यही प्रार्थना है कि अस अंधकारसय देशमें काइमीर रोशनी दिखानेवाला सितारा बने ।

यह तो हुआ महाराजा साहव और शेख साहवके वारेमें। क्या पाकिस्तान सरकार खोर यूनियन सरकार साथ वैठकर तटस्य हिन्दुस्तानियोंकी मददसे दोस्ताना तौरपर अपना फैसला नहीं कर लेगी? क्या हिन्दुस्तानमें निष्पक्ष लोग रहे ही नहीं? मुझे यकीन है, हमारा कैसा दिवाला नहीं निकला है।

# रुपयोकी पहुँच

मुझे मधुरासे ओक वहनने पचास रुपयेका मनिआर्डर शरणार्थियोंके लिओ कम्बल स्रोरीदनेके लिओ सेजा है। वह अपना नाम मुझे भी नहीं बताना चाहतीं और लिखती हैं कि प्रार्थना-सभामें में अपने भापणें मुन्हें पहुँच दे हूँ। में आभारके साथ मुनके पचास रुपयेकी पहुँच देता हूँ।

#### अचरज भरा विरोध

आर्थ्यकी वात है कि जिन रियामतों राजाओं वे यूनियनमें जुड जानेका अिरादा जाहिर किया है, वहाँकी प्रजाकी तरफ्से सुसे विकायतके तार मिल रहे हैं। अगर किसी राजा या जागीरदारको यह कमे कि वह अकेला रहकर अपने आप अच्छी तरहसे अपना राज नहीं चला सकता, तो असे अलग रहनेपर कौन मजबूर कर सकता है शो लोग तारोंपर अस तरह रूपया वियाबते हैं, अन्हें मेरी सलाह है कि वे सैसा न करें। मुझे लगता है कि कीम्रे तार मेजनेवालोंके वारेंमें कुछ दालमें काला है। वे गृहमन्त्रीके पास सलाह हेने आवें।

#### यूनियनके मुसलमानोंको सलाह

करी मुसलमान, खास तौरपर डाक और तारके महकमेवाले क्हते 'हैं कि खुन्होंने प्रचारके खातिर शूनियनमें रहनेकी बात की थी। अब ने अपने विचार बदलना चाहते हैं। असे मुसलमान भी हैं, जिन्हें नौकरीसे वरखास्त किया गया है। खुसका कारण तो मेरे खयालमें यही होगा कि ख़नपर शरू किया जाता है कि वे हिन्दुओं के निरोधी हैं। मेरी खुन लोगोंके प्रति पूरी बहानुभूति है। मगर में महसूस करता है कि सही तरीश यह है कि व्यक्तिगत किस्गोंमें यह शह कितना ही बेजा क्यों न हो, असको क्षम्य समझा जाय और शुम्बा न किया जाय । में तो अपना पुराना आजनाया हुआ नुमसा ही यता सरता है। सरकारी नौकरियोंमें बहुत थोड़े लोग जा मरते हैं। जिन्दगीका सक्सद मरहारी नौहरी पाना कसी न होना चाहिये। जीवनके भिस सेवमे सीमानदारीकी जिन्दगी बसर करना ही अक्रमाव ध्येव ही सकता है। अगर आदमी हर तरहकी मेहनत-मजदरी उरने हो तैयार रहे. तो भीमानदारीचे रोटी कमानेका अरिया तो मिल ही जाता है। मेरी सलाह यह है कि आज जो साम्प्रदायिक जटर हमपर मनार है. वह जब तक दर न हो. तब तक मुक्ति नहीं ! मै समझता हैं. नुसलमानोंके छिञ्जे अपना स्वाभिनान रखनेके छिञ्जे यह जररी है कि वे सरकारी नॉकरियोंमें हिस्सा पानेके पीछे न टीडें। सता सच्ची सैवामेंसे मिलवी है। सत्ता पानर बहुत बार अिन्सान गिर जाता है। सत्ता पानेके ठिअ झगडा शोभा नहीं देता । ख़सके साथ ही साथ सरकारका यह फर्च है कि जिन श्री-परुपोंके पास कोओ काम न हो, चाहे झनही संख्या क्तिनी ही क्यों न हो, अनके लिओ वह रोजी क्मानेका सामन पैदा करे । अगर अस्तरे यह काम किया जाय, तो मरकारपर बोल पड़नेके बदछे अससे सरनारको फायदा होगा । म भितना मान छेता हूँ कि जिनके लिओ काम इँटना है, वे शरीरसे स्वस्य होंगे और कामचोर नहीं. यक्ति खशीसे काम करनेवाटे होंगे ।

#### आम जनताका निजाम

मैने कलके मामणमें कहा हैं कि हमारी सम्यता कहाँ तक जानी बाहिये । हमें कब घोलना और कैसे चलना चाहिये कि करोड़ों आदमी साथ चलें, तो भी पूरी शान्ति रहे । असी लश्करी तालीम हमें मिली नहीं । मैं यहाँसे जानेके बाद धूमता हूँ, तब लोग मुझे लिघर खुधरसे देखनेकी कोशिश करते हैं । वे जैसा न करें । प्रार्थनामें देख लिया, वह बस हुआ । वहाँ जो लामदायक वातें सुनी, खुनपर वे मनन करें और अपने अपने घर चले लायें ।

# वहावलपुरके हिम्यू और सिक्ख

महावलपुरके वारेमें अक माओ लिखते हैं कि मै वहावलपुरके लिओ ओक बार कुछ और कहूँ। वहाँके नवाव साहवने तो कहा है कि अनके नवधिक अनकी सारी रैयत वरावर है। तो मै क्या कहूँ कि यह सच्चा नहीं हैं? अगर सचमुच अनके लिओ सारी रैयत ओक-सी है, तो अनको चाहिये कि अगर ने हिन्द-सिक्योंकी सँमाछ नहीं कर सकते, तो अन्दें अपनी गाड़ीमें विठाकर यहाँ मेज दें, और आरामसे आने हैं। जब तक अनको वहाँसे कानेका प्रवन्ध नहीं होता, तब तक अनकी खानेकी, कपड़ेकी, और ओढ़नेकी व्यवस्था अन्हें अच्छी तरह कर देनी चाहिये। मुझे अमीद है कि वे असा करेंगे।

# सिंधमें गैरमुस्लिम

मै तो कायदे आजमसे कहना चाहता हूँ कि सिंघमे हिन्दुओंका रहना दुस्वार हो गया है। वहाँ हरिजन परेशान हैं। श्रुनको सी वहाँसे आ जाने देना चाहिये। सिंघ जैसा पहले था, वेसा आज नहीं है। अस यूनियनसे जो मुसलमान वहाँ गये हैं, वे लोग वहाँके हिन्दुओं को घर छोवनेपर मजपूर त्रस्ते हैं, श्रुनके घरोमें पुस जाते हैं। धगर ने भैसा करें, तो कौन हिन्दू वहाँ रह सम्ना हैं। तब क्या पाकिस्तान भिस्लामिस्तान हो जायगा? क्या असीलिओ पाकिस्तान बना है? कोशी हिन्दू वहाँ चैनसे रह ही नहीं सम्ना, यह दुसकी बात है।

#### विदोवाका मन्दिर

पंडरपुरमें विठोयाना मन्दिर है । महाराष्ट्रमें अग्रसे बहा मन्दिर कोओ नहीं है। वह मन्दिर हरिजनोंके लिखे वहाँके ट्रियोंने गुधीसे खोल दिया है, शैसा तार आया था। अब वे लिराते हैं जि बड़े बड़े ब्राह्मण पुजारी जिसपर नाराश है और अनगन कर रहे हैं। यह मुनपर मुझको बहुत बरा रुगा । में वहाँ जा तो नहीं सहना, मगर यहाँसे हदतासे कहना चाहता है कि प्रजारी लोग अपने आपनो आहनरके पुजारी मानते हैं. लेकिन वे सच्चे तरीकेसे पजा नहीं करते । आज तो वे लोगोंको छटते हैं। विष्णु अगवान शैसे नहीं हैं रि बोर्शा मी सनके पास जावे और वे दर्शन न दें। आह्वरके किसे सब ओक हैं। सी खन प्रजारी लोगोंको अनशन छोडना चाहिये झाँर कटना चाहिये कि हम सब हरिजनोंके लिओ मन्दिर खोलनेमें राजी हैं । हमारी धर्मकी भौंख खल गर्आ है । मन्दिरमें जानेसे पापका नाश होता है, यह माना जाता है । अगर सच्चे दिलमे पूजा करें. तो पापका नाश होगा ही । नैसा थोदे ही है कि पापी मन्दिरमें नहीं जा सकते और पुण्यशाली ही जा सकते हैं । तब वहाँ पाप धुरुँगे क्सिके ह जिन हरिजनोंको हमने ही अब्बुत बनाया है, वे क्या पापी हो गये ? मुझे आशा है कि अनगन करनेवाले समझ जार्येंगे कि यह बात कितनी असगत है।

#### वम्बर्आर्मे रेशनिंग

बम्बर्भीमें चावल बहुत कम मिलते हैं। भेक हफ्तेमें भेक रतलवे ज्यादा नहीं मिलते। सो लोग काले बाजारसे चावल छेते हैं। अकुश कूटनेपर भी खुस शहरमें अभी राहत नहीं मिली। अगर शहरी लोग भीमानदार वन बारों, तो ये तक्लीफें मिटनी ही हैं। लोगोंना पेट भर बाय, तो चोरीका कारण ही क्यों रहे?

# दिल घटले विना न लौटें

मेरे पास कर्जा चत आये हैं। सबका जवाब अभी नहीं दे सर्देगा। जिनका दे सकता हूं, देता हूँ।

केर भाभीने लिखा है कि सिन्धम जब हिन्दुओंपर सख्ती होती है कार वहाँ हिन्दू और तिक्य नहीं रह सकते, तो पंजाबम या पारिस्तानके और हिस्सोंमें फिरते जाकर वे कैमे बस सकते हैं 2 खत विखनेताले भाभीने मेरी भिस बाबतकी सब बातांपर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने खुम्मीट दिलाभी भी कि जो हिन्दू और तिक्व पाकिस्तानसे आ गये हैं, वे बहाँ बापिस जा सकेंगे, असी आजा होती है। मैंने वही आपसे कह दिया था। पर मैं यह भी कह चुका हूँ कि अभी वह वक्त नहीं आया। अमी मैं किसीको बापिस जानकी सलाह नहीं दे सकता। जब वक्त सावेगा तब मैं कहुँगा। अभी तो सुनता हूँ कि सिन्धम भी हिन्दू नहीं रह कटते। यह ठीक हैं। वितरालसे अक आओ मेरे पास आये थे। सुन्होंने बताया कि वहीं डाओ सौके करीब हिन्दू-सिक्ख अमी पहें हैं, जो निकलना चाहते हैं। बेसब जब तक नहीं आ जावेंगे, हिन्द सरकार चुप नहीं बैठेगी। वह कोदिश कर रही है।

#### शरणार्थियोंक छौटे विना सच्ची शान्ति नहीं

पर आरितरमें तो में सुसी वातपर जमा हूँ। जब तक सब हिन्दू और विक्ख भाभी, जो पाकिस्तानसे आये हैं, पाकिस्तान न छोट जावें और सब मुसलमान भाभी, जो यहाँसे गये हैं, यहाँ न छौट साने, तब तक हम ग्रान्तिसे नहीं बैठ सकते। मैं तो तब तक खान्तिसे बैठ ही नहीं सकता । हो सकता है कि कोमी शरणार्थी मामी यहाँ खुश हो, पैसा मी कमाने उने । फिर मी खुसके दिलसे खुटक कमी नहीं जायगी। खुसे अपना घर तो याद आवेगा ही । दिलमें गुस्सा और नफरत मी रहेगी। हमने दोनोंने बुरा किया है । दोनों विगदे हैं । असीलिओ दोनों भोग रहे हैं । किसने पहले किया, किसने पीछे, किसने कम, किसने जयादा, यह सोचनेसे काम नहीं चलेगा। हम सब अपने अपने विगाबकों नहीं खुधारेंगे, तो हम दोनों मिट जावेंगे। जब तक हिन्दुस्ताम और पाकिस्तानमें दिलका समझौता नहीं होता, हमारा दोनोंका हु ख नहीं मिट सकता। दोनों अपना अपना विगाब सुधार हैं, तो हमारी विगबी बाजी फिर सुधर जाने।

#### शरणार्थी और मेहनतकी रोटी

शुन्हीं भाओने छिखा है कि शरणाधियोंके कैम्पोंमें कुछ घरेट्र धन्में सिखाये जावें तो अच्छा है, जिससे वे कमाक्र अपना खर्च निकाल सकें । नुसे यह बात बहुत अच्छी लगी । सब बाहेंगे तो में सरकारसे कहुँगा और सरकार वहीं खुशीसे अिसका अिन्तजाम कर देगी । सरकारसे कहुँगा और सरकार वहीं खुशीसे अिसका अिन्तजाम कर देगी । सरकारसे तो अिससे करोड़ों रुपये बचेंगे । मैं चाहता हूँ कि जिस माओने खत छिखा है, वह अिसके लिओ आन्दोलन करें । सब शरणाधियोंको राजी करे । शरणाधीं खुद यह कहें कि मुफ्तकी मिली खीरसे अपनी मेहनतका रखान्स्ला दुकडा कहीं अच्छा है । श्रुससे श्रुनका मान बढेगा । मर्यादा भी बचेगी ।

अभी तो जेक हिन्दू बहन मेरे पास आश्री थी। कहती थी कि वह अपने घरका ताला बन्द करके व्हीं गश्री, तो पाँच छह सिक्खोंने आकर ताला तोड़ लिया और घरमें रहना श्रुरू कर दिया। बहनने आकर देखा, तो पुलिसमें रिपोर्ट लिखाओ। छुना है, जुछ सिक्ख पकड़े भी गये। अेक भाग गया। हिन्दुओं और दूसरोंने भी अँसी गन्दी बार्ते की हैं। अनसे हमारे धर्मपर बड़ा क्लंक लगता है। असी बार्ते बन्द होनी चाहियें। श्रुस बहनने मुझसे पूछा, क्या में घर छोड़ दूँ? मेंने कहा — कमी नहीं। सिक्स भाओ अपना मान रहें, अपनी

मर्यादासे रहें । हम सब अपनी मान-मर्यादासे रहें, तो सारा क्षणका चत्म हो जावेगा ।

# प्री प्रार्थनाका ब्रॉडकास्ट

भेक और स्तत आया है। सुससे में और मी खुश हुआ। भेक माओ लिखते हैं कि आपका गेजका भाषण तो सब रेडियोपर सुनते हैं, लेकिन प्रार्थना और भजन रेडियोपर सबको नहीं मिलते। वह भी सब उन कें, तो अच्छा हो। रेडियो क्या कर सकता है, में नहीं जानता। रेडियो अगर भजन भी छे छे, तो मुझे अच्छा लगेगा। वह माओ अपना नाम भी नहीं देना चाहते। पर में भेक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि में जो रोज बोलता हूँ, जो बहस करता हूँ, वह भी प्रार्थना ही है। सुसीरा हिस्सा है। मेरा यह सब ही भगवानके लिभे हैं। छडकियों जो भजन गाती हैं, यह भगवानके लिभे गाती हैं। फिर सुसमें सुरकी मिठास हो या न हो, भक्ति तो है। जिन्हें सुरकी मिठास चाहिये सुनके लिभे रेडियोपर बहुतेरे गाने होते हैं। जिन्हें भक्तिकी मिठास चाहिये, सुनके लिभे ये भजन रेडियोपर जा सकें, तो लाभ ही होगा।

# षदाकर कहनेसे अपना ही मामला कमजोर

कुछ माजियोंने ज्नागड और अजमेरकी वावत मुझे तार मेजे हैं। ज्नागडमें, जो काठियानाहमें है, तो मैं पछा हूँ। वहाँका हाल में कह चुका हूँ। अजमेरमें तो बहुत हुरी बातें हुआ हैं, जिसमें जक नहीं। वहाँ जलाया भी है, जह भी हुआ, ज्न भी हुआ। पर हुरी वातको भी ज्यादा बढाकर कहनेसे हम अपना मामला कमजोर कर देते हैं। अन तारोमें बात बढाकर कही बआ है। अजमेरमें दरगाह शरीफ तो ठीक है। जितना है, खुतना कहिये। स्राप्तार अमन कायम करनेकी कोजिश कर रही है। हम खुसपर मरोसा करें। भगवानपर भरोसा करें। सब अपनी अपनी गलतियोंको ठीक नहीं करेंगे, तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिट जांवेंगे।

#### आत्माकी खुराक

आज अप्रेजो सालका पहला दिन हैं। आज अितने ज्यादा आदमियोंको यहाँ जमा देखकर मैं खुश हूँ। पर शुरे दुख है कि वहनोंको बैठनेकी जगह देनेमें सात मिनट लग गये। समामें अेक मिनट सी देजार जानेका मतलब है कि करोकों जनताके बहुतसे मिनट वेकार गये। फिर तो हमारा जातमा है न भाअियोंको जाहिये कि बहनोंको पहले जगह देना सीखें। जिस देशमें औरतोंकी अिज्जत नहीं, वह सम्य नहीं। दोनोंको अपनी मर्यादा सीखनी चाहिये। यही मनु महाराजने चताया है। आजादी मिल जानेके वाद, हम सबको और सी मर्यादाके साथ बरतना चाहिये। में अस्मीद करता हूँ कि आगे अिससे भी ज्यादा लोग आवेंगे। पर जितने लोग आवें, वे प्रार्थनाकी भावना लेकर आदें। क्योंकि प्रार्थना ही आत्माकी खराक है। भगवानके पाससे हमें जो खराक मिल सकती। में अस्मीद करता हूँ कि को लोग आये हैं, वे सब यहाँ मी शानित रखेंगे और जाते वक्त चरोंको भी अपने साथ शानित ले जाविंग।

## हरिजन और शराव

यू॰ पी॰में हालमें भेक हरिजन-कान्फरेन्स हुआ थी। कहते हैं खुसमें लेक वर्जाते हरिजनोंको खुपदेश दिया कि आप गन्दे रहना, गन्दे क्पाडे पहनना और शराब पीना टोड दें। िनपर कोओ हरिजन बील पड़ा कि जैसे सरनार ताड़ीके दरस्तोंनो खुखाड़कर फिक्सा सकती हैं सीर शराबकी सब दुक्तों बन्द करा सकती हैं, बैसे ही वह गन्दे क्पाडे भी फुँक्वा दे। हम नगे रहेंगे, पर गन्दे नहीं। मै खुस हरिजन माओंकी हिन्मतको मराहता हूँ। मे तो ताड़ीका गुड़ बना देता हूँ। पर मे हरिजन माओंकी हिन्मतको मराहता हूँ। मे तो ताड़ीका गुड़ बना देता हूँ। पर मे हरिजन माओंकी कहुँगा कि असती अलाज खुनके अपने हार्योंने

है। शराय अगर द्वरानपर विस्ती भी हो, तब भी ख़न्हें जहरकी तरह श्रुत्तरे यचना चाहियं । सच यह है कि शराव जहरसे भी ज्यादा बरी हैं। मजदर लोग घरमें आकर जो दःच देवते हैं, ख़ुसे भुलानेके लिओ गराव पीते हैं । जहरसे शरीर ही मरता है, शरावसे तो आत्मा सो जाती है। सुद अपने अपर कावू पानेका गुण ही सिट जाता है। मे चरकारको सलाह देंगा कि शरायकी दकानोंको बन्द करके झनकी जगह जिम तरहके मोजनालय राोल दे. जहाँ लोगोंको गुद्ध और इलका चाना मिल मके, जहाँ अस तरहकी कितावें मिलें जिनसे लोग कछ सीलें और जहाँ इसरा दिल यहलानेश सामान हो । टेकिन सिनेमाको कों भी स्थान न हो । अससे लोगों की शराय छट सकेगी । मेरा यह कुआ देगोंका तजरवा है । यही भने हिन्दुस्तानमें भी देखा और दक्षिण **अमीकामें भी देखा था। मुझे अिसका पूरा बकीन है कि जराव छोड़** देनेंचे काम करनेत्रालोंका शारीरिक वल और नैतिक वल दोनों बहुत बढ़ जाते हैं, ऑर अनकी क्मानेकी ताकत भी बढ़ जाती है । असिब्रिके सन् १९२० से शराबबन्दी कांग्रेसके कार्यक्रममें जामिल है। अब जब इम आजाट हो गये हैं, सरकारको अपना वादा पूरा करना चाहिये और आवकारीकी नापाक आमदनीको छोड़नेके लिओ तैयार हो जाना चाहिये । आखिरमें सनमन आमदनीमा भी तुकसान नहीं होगा, और लोगोंका तो बहुत बहा लाभ होगा ही। हमारे लिओ तरक्कीका यही रास्ता है । यह इमें अपने आप अपने प्ररुपार्थसे करना है ।

#### नोआखालीका टोप

शुक्रवारकी शामको पानी बरस रहा था। गाधीजी अपना मोआखाळीका टोप छगाये हुओ प्रार्थनाकी जगह पहुँचे। छोप टोपकी बैखकर कुछ हैंसे। प्रार्थनाके बाद गाधीजीने कुछ हँसते हुओ कहा

नोआखाछीमें किसान लोग धूपसे बचनेके लिओ असे ओहते हैं। मै दो वार्तोकी वजहसे असकी वर्षी कदर करता हूँ। ओक तो मुसे यह ओक मुसलमान किसानने मेंट की है। दूसरे यह इंतरीका अच्छा काम देती है और खुससे सस्ती हैं, क्योंकि सब गाँवकी ही चीजोंसे बनी है।

#### भजन

प्रार्थनामें जो भजन गाया गया है, आपने सुना कितना मीठा है।
पर यह भजन असलमें सुबहका है। अिसमें भगवानसे प्रार्थना की
गर्भी है कि झुठकर अिन्तजारमें खबे भक्तोंको दर्शन दो। यह सत्य है
कि अीदवर कमी सोता नहीं है। अजनमें तो भक्तके दिलकी भावना है।

# अविश्वास युअदिलीकी निशानी है

हालमें अलाहबादसे मेरे पास अक खत आया है। मेजनेवाले मार्गीने लिखा है कि शोबेसे मले लोगोंको छोडकर किसी असलमान पर यह अतवार नहीं किया जा सकता कि वह हिन्द सरकारका वफादार रहेगा — खासकर अगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें लडाभी हुआ। असिलेओ थोबेसे नैशनलिस्ट मुसलमानोंको छोडकर और सब मुसलमानोंको निशल देना चाहिये। मैं कहता हूँ कि हर आदमीको यही चाहिये कि जब तक कोओ बात शुसके खिलाफ सावित न हो, वह मुसलमानोंकी वातका अतवार करे। अभी पिछले हफ्ते करीब अक लाख

मुसलमान लखनशूर्ने जमा हुओ थे। श्रुन्होंने साफ शब्दोंमें क्षपनी राष्ट्रमिन्तका कैलान किया। सगर किसीकी वेवफाओ या वेजीमानी सावित हो जावे, तो श्रुसे गोलीसे मारा भी जा सकता है, गो कि यह मेरा तरीका नहीं है। पर फिज्लकी वेओतवारी जहालत और युजदिलीकी निशानी है। सिसीसे साम्प्रदायिक नफरतें फैली हैं, खून यहे हैं, और लाखों वेघरवार किये गये है। यह अविश्वास जारी रहा, तो देशके अलग अलग टुकहे हमेशाके लिओ वने रहेंगे। और आखिरमें दोनों डोमिनियन नष्ट हो जायेंगे। मगवान न करे, अगर दोनोंमें लहाओ छिड़ गओ, तो मे तो जिन्दा रहना पसन्द न करूँगा। पर जो मेरी तरह लोगोंमें भी अहिंसामें विश्वास होगा, तो लड़ाओ नहीं होगी और सब ठीक ही होगा।

#### ११३

3-9-186

# शान्ति अन्दरकी चीज है

शतिवारकी शामको गाधीजीकी प्रार्थना वेवल कैन्टीनमें हुआी। प्रार्थनाके वादकी झुनकी तकरीरको छुननेके लिओ बहुत लोग वहाँ जमा हो गये थे। गाधीजीने कहा

मुझे खुशी है कि आज मै अपना बहुत दिनोंका वादा पूरा कर सका और अस कैम्पके करणार्थियोंसे वार्ते कर सका । मुझे वहीं खुशी है कि यहाँ जितने माओ हैं, खुतनी ही वहनें हैं। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ अस प्रार्थनामें शामिल हों कि हमारे मुक्कमें और दुनियामें फिरसे शान्ति और प्रेम कायम हो । शान्ति बाहरकी किसी चीजसे, जैसे दौलतसे या महलोंसे नहीं मिलती । शान्ति अपने अन्दरकी चीज है । सब धर्मोने अस सचायीका कैलान किया है । जब आदमीको अस तरहकी शान्ति मिल जाती है, तो खुसकी ऑखों, खुसके शब्दों, और खुसके कार्मो सबसे वह शान्ति टपक्ने लगती है। निम्म लहका कादनी स्पेन्ड्रिने रहकर भी सन्तुट रहता है क्यें हरनी दिन्दा नहीं करता। कव क्या होग्य, यह मगवान ही बानते हैं। भी राम्चन्द्रहें, वो हमारो तरह बादनी थे, यह प्या नहीं या कि ठीक सुध वक्या वह सन्दें राई पर कैलेकी काधा थी, सुन्तें बनवात दे दिया वायगा। पर वह बानते थे कि सन्त्री वालिन वाहरकी बीवोंपर निर्मार नहीं है। जिसकी वेदनायके ख्यावचा सुन्यर कुछ भी कास न हुव्या। क्यार हिन्दू कीर जिसकी विस्त्र कीर हिन्द कीर किस स्वाकी कामते होते, तो यह पायद्यानकी नहर सुन्यर हिन्द बाती, कीर मुख्यमान बाहे कुछ भी करते, वे खुद बानता रहते। स्वाता, कीर मुख्यमान वाहे कुछ भी करते, वे खुद बानता रहते। स्वाता वे बच्च हिन्दुओं कीर जिस्स्त्रोंके दिखोंने वर कर होंगा ही।

# कैम्प-जीवनका आदर्श

र्नने चुना है कि यह कैम्प क्रज अच्छी तरह चल रहा है। मै यह बात तम तक पूरी तरह नहीं मान संस्ता. जब तक सब शरणार्थी निवन्द भिस कैम्पर्ने श्रुप्तने ज्यादा सन्ताओं और तरतीबी न रखें, जितनी दिल्ली शहरमें दिखाओं देती हैं। आपको जो मुसीबतें भोगनी पड़ी हैं. वह मै जानता है। आपमें से कुछ बड़े बड़े बरोंके लोग ये। पर आपने लिओ खतने ही आरानकी खम्मीद वहाँ न्रना फिजल है। आप सम्को सीखना चाहिये कि नभी जरूरतोंके मताविक अपनेको कैसे ठाला जाय. और नहीं तक वन पदे जिस हालतको ज्यादा अच्छा वनाना चाहिये । सक्ते याद है, सन १८९९की बोअर-बारसे ठीक पहले अमेज लोग झन्सवालको छोडकर बहाँसे नेटाल गये थे। वे जानते ये मुसीबतरा केंसे सामना किया आवे । वे सबके सब बराबरीकी हैसियतसे रहते थे। ख़नमें से अन जिजीनियर था और मेरे साथ बढ़सीका काम करता था । इम सदिगोंसे निदेशियोंके गुलान रहे हैं, क्षिसलिओ हमने यह बात नहीं सीखी। अब तब हम जाजाद हुओ हैं — और आजादी कैसी धनमोल **यरकत है — मै अम्मीद करता हूँ कि**्शरणार्थी भाओ-वहन भपनी अस मुसीवतसे भी पूरा फायदा खुठावेगे। वे अपने अस कैम्पको अक रूसा आदर्श हैम्प बना देंगे कि अगर सारी दुनियासे नहीं, ती सारे हिन्दुस्तानसे लोग आ-आकर भिसपर फरा करें। प्रार्थनामें जो मंत्र पदा गया है, खुसका मतलव यह है कि हमारे पास जो कुछ है, हम सब भगवानके अर्पण कर दें और फिर जितनेकी हमें सचमुच जरूरत हो, खुतना ही खुसमें से ले लें। अगर हम भिस मंत्रके अनुसार रहें, तो अिस कैम्पमे ही नहीं, सारी दिल्लीमें, जो हालमें बदनाम हो गजी हैं, फिरसे नजी जान आ जावेगी और हमारे सबके जीवन अन्दरके खुखसे भर जावेंगे।

# r 338

8-9-786

#### छदाशीका मतछव

मै चन्द मिनिट देरसे आया, क्योंकि पानी वरस रहा था। मुझसे क्हा गया कि प्रार्थनाकी जगह ४-५ आदमी हैं। क्या जाना है ? मगर मेंने कहा कि ४-५ आदमी हों या २५. सुझको जाना ही है। यहाँ जितने ज्यादा आदमी आये हैं, खसके लिये में आप सबको घन्य-वाद देता हूँ । मै यह मानता हूँ कि आप यहाँ सिर्फ क्रतहरूके छिन्ने नहीं आये. बल्कि औड़बरके सजनके लिये थाये हैं। आजकल हर जगह ये वातें चलती है कि गायद पाकिस्तान और हिन्दुस्तानके बीचमें लड़ाओ होगी । यह हमारी कमनसीवी है । हम दोनों आपसमें झलहसे वैठ सकेंगे या नहीं ? में जिस बातसे हैरान हो गया कि पाकिस्तानने वयान निकाला है कि यूनियनने लडामी छेडनेके लिओ यू॰ अनि॰ ओ॰ के पास अपना केस मेजा है। यह कुछ अच्छी बात नही है। तब आप मुझे पूछ सकते हूं कि यूनियन यू॰ अन॰ ओ॰ के पास गओ, वह क्या अच्छी यात है ? मै कहेंगा कि अच्छी भी है और ब़री भी। अच्छी जिस वास्ते कि काश्मीरकी सरहदपर चढाओ होती रहती है. और शैसा कहा जाता है कि ख़ुसमें पाकिस्तानका कुछ हाथ है। शैसा ै नहीं है, पाकिस्तानके क्षितना कह देनेसे ही काम नहीं चलता। काश्मीर

यूनियनके पास मदद मोंगे, तो यूनियनके ठिओ मदद देना जरूरी हो जाता है। असमें गळती है या नहीं, यह तो औदवर ही जानता है।

पाकिस्तानसे जो बयान निक्ला है. ख़ुसमें गलती है। ख़ुनका काम था कि क्यान निकालनेसे पहले वहाँकी हुकूमतसे मशविरा करते। नाहिएमें कहते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, लेकिन अस दिशामें कोओ ठोस कदम नहीं खठाते । मै पाकिस्तानके नेताओंसे यह कहँगा कि जब देशके इच्छे हो गये. तव किसी तरह लबाओ होनी ही नहीं चाहिये। धर्मके नामपर पाकिस्तान कायम हुआ । असिले अ असको सब तरहसे पाक और साफ रहना चाहिये। गलतियाँ दोनों तरफ काफी हर्मी। मगर अब भी गलातियाँ करते ही रहें ? अगर हम दोनों लहुँगे, तो दोनों तीसरी ताकतके हायमें चले जायेंगे। अिससे बरी बात और क्या होगी ? दोनोंको भीरवरको साक्षी रसकर आपसमें मिलना चाहिये। यु॰ अन॰ को॰ के पास जो गया है, ख़ुसे कौन रोक सकता है ? अक ही ताकत **अ**व तो रोक सकती है — वह है दोनोंकी सदमावना और मेलजोल। भगर हम अभी भी आपसमें समझ छें और यु॰ खेन॰ ओ॰ के पासरे केस क्षठा हैं. तो वह राजी ही होगी। वह कोशी खिलीना थोड़े ही है। सगर जब हम मजबूर हो जाते हैं, तसी ख़सके पास जाते हैं। मै तो अभी भी ओश्वरसे प्रार्थना करूँगा कि वह हमें लड़ाओसे बचाले। मगर यह समझौता दिलका होना चाहिये। अगर मनमें दुश्मनी बनी रहे, तो वह तो लड़ाओसे बदतर है। ख़ुससे तो अच्छा यही होगा कि भीत्वर दोनोंको जी भरकर छका दे। शायद असमें से हमें कसी साफ होना होगा, तो होंगे।

# बुजिंदळीसे भी बुरा

दिल्लीमें कळ रात जो हुना, खुससे हमें लिजन होना चाहिये। कहा जाता है कि खारी वावहीमें दु खी क्षियों और बच्चोंको आगे करके पुरुष लोग मुसलमानोंके खाली मकानोंमें चले गये और जहाँ मुसलमान रहते थे, वहाँ कब्जा लेनेकी कोशिश करने लगे। मगर पुलिस आभी और खुसने टीमरौस लोडी, तब शान्ति हुमी। शरणार्थी अपने हु खसे

अितना तो सीखें कि मर्यादासे कैसे रहना चाहिये। अस तरह अन्धापुन्ती मचाकर हम अपनी हुकूमतको वैकार करते हैं। क्या यहाँ देश-विदेशके जो अेलची आये हैं, खुन्हें हमारा अगदा ही देखनेको मिलेगा? असा हुआ, तो वे लोग कहेंगे कि हमको राज चलाना ही नहीं आता। अिन तरह औरतों और कश्चोंको आगे रखना अिन्सानियतकी वात नहीं है। पुराने जमानेमें लोग गायोंको आगे रखकर लक्ष्ते थे, ताकि हिन्दू लड़ न नकें। लेकिन वह असम्यतकी निशानी थी। हम अस तरह औरतोंका दुरुपयोग करते हैं। सगर हिन्दुस्तानको आजाद ही रखना चाहिते हैं, तो हमें असी चीजोंसे बचना चाहिते।

#### ११५

4-9-186

# अंकुश हटनेका नतीजा

मेरे पास बहुतसे खत और तार आ रहे हैं, जिनमें लोग अकुश खुठनेपर मुझे मुवारकवाद देते हैं, और जिन चीजोंपर अमी अकुश है खुरे मी हटानेको कहते हैं। अप्रेजीमे लिखा हुआ अनेक खत मै यहाँ देता हूँ। खत लिखनेवाले भाओ अनेक खासे अच्छे व्यापारी हैं। खुन्होंने मेरे कहनेसे अपने विचार लिखे हैं:—

"आपके कहनेके मुताबिक में चीनी, गुड, शक्कर और दूसरी खानेकी चीजोंका आजका माद और अकुश शुठनेसे पहलेका माद नीचे देता हूँ

| Jul 8                    |                                    |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| आजक्रका । भाव            | नवम्बरमें अंकुश जुठनेसे पहलेका भाव |  |  |  |
| चीनी ३७॥ रु. मन          | ८० से ८५ र मन                      |  |  |  |
| गुड १३ से १५ ह. मन       | ३० से ३२ रु मन                     |  |  |  |
| शक्कर १४ से १८ ६ मन      | ३७ से ४५ रु नन                     |  |  |  |
| चीनीके क्यूव ॥% आनेका    | १॥ से १॥। रुका                     |  |  |  |
| नेक पैकेट                | अेक पैकेट                          |  |  |  |
| चीनी देशी ३० से ३५ रू मन | ७५ से ८० रु. मन                    |  |  |  |

"आप देखते हैं कि चीनी सादिका भाव ५० फी चैकड़ा गिर गया है।

#### अनाज

| गेहूँ १८ से २० र नन  | Хo | चे | ٩o  | ₹ | सन  |
|----------------------|----|----|-----|---|-----|
| चावल बासमती २५ रु मन | Ko | से | ४५  | ₹ | सन  |
| मक्सी १५ से १७ र मन  | ξo | ਚੇ | ३२  | ₹ | भन  |
| चना १६ से १८ स नन    | 36 | ਚੋ | Ro  | ₹ | नन  |
| मूँग २३ रु. सन       | 34 | चे | ३८  | ₹ | मन  |
| ख़ुबद २३ रु मन       | ξ¥ | से | ∂ હ | ₹ | स्त |
| अरहर १८ से १९ र नन   | 30 | से | ३२  | ₹ | मन  |

## दालें

| चनेकी दाल २० र मन    | ३० से ३२ र नग |
|----------------------|---------------|
| मूँगकी दाल २६ रु मन् | ३९ र. नन      |
| शुहदकी दाल २६ रु मन  | ३७ र नन       |
| सरहरकी दाल २२ रु. मन | ३२ रु सन      |

#### तेस्र

| सरसोंका | वेल | ٤५ | ₹. | सन |
|---------|-----|----|----|----|
|---------|-----|----|----|----|

७५ रु सन

# भूनी और रेशमी कपड़ा

"अंद्रश निकल जानेके कारण वाजारमें नेतहाशा सूनी और रेशनी कपडा आ गया है। सूनी और रेशनी कपड़ेकी कीनत कमसे कम ५० फी सैकडा गिर गओं है। क्ओ अगह ६६ फी सैकडा भी गिरी है।

### स्ती कपड़ा और स्त

"भिस आशाने कि सूती कपड़े और सूतपरसे भी अंकुश जल्यी ही निकल नायेगा, कीमर्ते भीरे भीरे निर रही हैं। अगर सूती कपड़े परसे पूरी तरह अंकुश शुक्ता छिया नाय, तो कीमत कमसे कम ६० फी सैकड़ा गिर नायगी, और करहा भी ज्यादा अच्छा मिलने छुगेगा। मिल-मालिकोंको ओक-दूसरेके साथ मुकावला करना पहेगां। रेशमी और सूनी कपहेकी तरह, अकुश खुठ जानेसे सूती कपडा भी ढेरों मिलने लगेगा। सूती कपडेपरसे अगर अंकुश खुठाया गया, तो खुसे सफल बनानेके लिंडो कमसे कम तीन साल तक हिन्दुस्तानसे बाहर कपड़ा मेजनेकी मनाही होनी चाहिये।

"सरकारी दफ्तरोंके आँकड़े तो जादूके खेळ-से रहते हैं। वे खुराक और कपडेपरसे अकुश झुठानेके रास्तेमें नहीं आने चाहियें।

# पेट्रोलका रेशर्निग

"पेट्रोलपर अकुश तो युद्धके कारण लगाया गया था। अव खुमकी जरूरत नहीं है। सच्ची यात तो यह है कि अिस कंट्रोलसे योबीसी ट्रान्सपोर्ट कंपनियोंको फायदा पहुँच रहा है और वे अिसे रखना चाहती हैं। करोड़ों जनताका तो अिसके साथ को सम्बन्ध ही नहीं है। यह कहनेकी जरूरत नहीं कि अेक अेक वस या ट्रक्का मालिक, जिसके पास ओक ही रास्तेका लाअिसेन्स है, आज १०-१५ हजार रुपये हर महीने कमा रहा है। अगर पेट्रोलपर अकुश न रहे और गाबियाँ चलानेमें, किसी ओक अिलारेका रिवाज न रहे, तो ओक गाबिका मालिक महीनेमें ३०० रु से ज्यादा नहीं कमा सकता। आज तो पेट्रोलकी चिट्ठियोंकी तिजारत होती है। अेक लारीकी पेट्रोलकी चिट्ठियोंकी तिजारत होती है। अंक लारीकी पेट्रोलकी स्थापने हैं। अंगने आप हल हो जावेगे। पेट्रोलके रेश्नियंसे ट्रान्सपोर्ट कंपनियों पेट्रोलकी आप हल हो जावेगे। पेट्रोलके रेश्नियंसे ट्रान्सपोर्ट कंपनियों पेट्रोलका पार हल हो जावेगे। पेट्रोलके रेश्नियंसे ट्रान्सपोर्ट कंपनियों पेट्रोलका पार हल हो स्थार करोड़ों लोगोंका जीवन वरवाद हो रहा है।

"अकुश हटवाकर आप दु खी जनताकी सेवा करें, तब यह देश चन्द खुशकिस्मतोंके रहने ळायक ही नहीं, वल्कि करोडों वदिकस्मतोंके रहने ळायक भी वनेगा । अकुश ळहाओंके जमानेके लिओ थे । आजाद हिन्दमें अनका कोओ स्थान नहीं होना चाहिये।" मुक्ते रूपता है कि जिन कॉक्टोंने चानने ट्रुड नहीं कहा वा चनता । हो चन्ता है कि वह बात मेरा अज्ञान मुस्के कहना रहा हो । अगर केंग्रा है तो ज्यादा जानकार लोग दूमरे ऑक्ट्रे बतावर नेरा जज्ञान दूर करनेकी ट्रुपा करें । मैंने सूपर टिखी बार्ते मान वो हैं, क्योंकि जानकार कोगोंचा नम भी जिसी तरफ है ।

जब जनता किसी बानको मानती है और कोओ चीज चाहती है, तब लोकराजमें क्षितकको कीओ स्थान नहीं रहता । जनताके प्रतिनिधियोंको जनताकी माँग ठीक रूपमें रखनी चाहिये, ताकि वह पूरी हो सके । जनताका मानतिक सहकार तो वडी-बड़ी सङ्गानियाँ जीननेमें बहुत मदद दे चुटा है ।

बहते हैं कि दुनियामें जिनना पेट्रोल निरलना है, श्रुनका भेक्ष भी केंद्रहा ही हिन्दको निलता है। लिसके निराध होनेका कारण वहीं। हनारी मोटरें तो चलती ही हैं। क्या जिसका यह मतलब है कि क्योंकि हम जुद लरनेवाले लोग नहीं है, लिसलिओ हमें ज्यादा पेट्रोलकी जलरत ही नहीं ? और लगर हमें ज्यादा जलरत पड़े और दुनियामें जितना पेट्रोल निकल्या है, श्रुतना ही निकले, तो बाकी दुनियाके लिओ पेट्रोल क्या पढ़ेगा? टीआकार मेरे घोर अज्ञानकी हैंची न करें। मैं तो प्रकास चाहता हूँ। अगर में अपना अधिरा लिपाई, तो प्रकास पा नहीं सकता। सवाल यह श्रुठना है कि अगर हमारे हिस्सेमें बहुत क्या पेट्रोल आता है, तो कूले बातारमें पेट्रोलका अट्टर ज्वीरा कहाँचे आता है, तो कूले बातारमें पेट्रोलका अट्टर ज्वीरा कहाँचे आता है, और याहियोंना क्याल आता है, और याहियोंना क्याल आता है।

पत्र विखनेवाले भाजीने जो हक्किनत बचान की हैं, वह सबी हो, तो चौंनानेवाली चीन हैं। अंद्वम अनीरोंके क्लिओ आफ़ीर्वाद रूप हैं, और गरीवके लिओ लानत । और अंद्रम स्वा जाता है गरीबोंके खातिर । अगर अजारेका रिवाज जिसी तरह नाम नरता हैं, तो सुरे लेक पल ची विचार किसे बिना निवाल देना चाहिये ।

# कपहेका कण्ट्रोल

कपदेके बारेमें तो अगर खादीको, अिसे आजादीकी वहीं कहा गया है, हम भूल नहीं गये, तो कपदेपर अंकुश रखनेके पक्षमें तो अेक मी दलील नहीं है। हमारे पास काफी रूआी है, और काफी हाथ हैं जो देहातोंमें चरखा और करघा चला सकते हैं। हम आरामसे अपने लिओ कपदा तैयार कर सकते हैं। न श्रुसके लिओ शोर-गुलकी जरुरत है, न मोटर-लारियोंकी। पुराने राजमें हमारी रैलोंका पहला काम फौजकी सेवा था, दूसरे नम्बरपर बन्दरगाहोंपर रूआ के जाना, और वाहरसे बना कपदा भीतर के आना था। जब हमारी केलिको, जिसे खादी कहते हैं, देहातोंमें बनती है, और नहीं खपती है, तब अस अजान, या दोनोंको हिपानेके लिओ हम अपने देहातोंको गाली न हैं।

# ११६

8-9-186

#### यह दवाब बन्द होना चाहिये

मैंने घुना है कि बहुतसे शरणार्थी अभी भी खाड़ी मुस्लिमघरोंका कब्जा टेनेकी कोशिश कर रहे हैं और पुलिस भीडको हटानेके
लिओ टीजर-गैसका लिस्तेमाठ कर रही हैं। यह सन है कि शरणार्थियोंको
बही मुसीवतका सामना करना पड़ता है। विल्डीकी कहाकेकी सदींमें
छुटेमें सोना बड़ा कठिन है। जब पानी गिरता है, तब खेमोंमें काफी
हिफाजत नहीं हो सकती। अगर शरणार्थी मुस्लिम-घरोंको अपना निशाना
न धनार्ने, तो भ श्रुनके मकानोंके लिओ शोर मचानेको समझ सकता हूँ।
मिसालके तौरपर वे विद्छा-अवनमें आ सकते हैं और मुझे और ओक
बीमार महिलाके साथ घरके मालिकोंको बाहर निकालकर श्रुसपर कब्जा
कर सकते हैं। यह खुटी सौर सीवी वात होगी, हालें कि मले आदिमयोंको
शोमा देनेवाड़ी नहीं होगी। आज मुसलमानोंको जिस तरह दवाया और

सपने घरों है निकाला जा रहा है, वह वेशीमानी और असम्यताका काम है। पहले दरे हुओ मुसलमानोंको धमकारर घरों हो वाहर निकालना और फिर खुनके घरोंपर क्वजा कर देना किही के लिओ अच्छी बात नहीं होगी। असि किसीको फायदा नहीं होगा। मैंने चुना है कि आज सरकारने दूसरी जगह शरणार्थियोंको योदे मनान देनेका मुमीता किया है, छेकिन वे मुसलमानोंके घरोंपर क्वजा करनेकी जिद करते हैं। असिसे साफ जाहिर होता है कि शरणार्थी अपनी जरूरतके कारण मुसलमानोंके घरोंपर क्वजा नहीं करते, वल्फि वे बाहते हैं कि दिल्ली मुसलमानोंको साफ कर दिया जाय। अगर आम लोग यही बाहते हैं, तो मुसलमानोंको टेढे तरिक्से भगानेके बजाय खुनसे असा साम कह देना कहीं वेहतर होगा। यूनियनकी राजधानीमें असा काम करनेका नदीजा खुन्हें समझ लेना चाहिये।

#### हदतालीका रोग

षम्बनीकी खबर है कि वहाँ जहान-गोदामके और दूसरे नजदूर हबताल करनेकी बात सान रहे हैं। मैं सारे लोगोंसे अपील करता हूँ कि वे हबताल न करें, फिर भले वे कांग्रेसी हों, तोशलिस्ट पार्टीक हों — सगर सोशलिस्ट कांग्रेससे अलग माने वा सकें — या कम्युनिस्ट पार्टीके हों। आज हबतालोंका वक्त नहीं है। असी हड़तालें हड़तालं करनेवालोंको और सारे देशको जुकसान पहुँचाती हैं।

#### सच्चा लोक-राज

काँ घके राजा साहबने अपनी प्रजाको क्यी वरस पहले खुत्तरदागी शासन दे दिया था। अनके पुत्र अप्पा साहबने भी अपनी प्रजाकी सेवामें जिन्दगी लगा ही है। राजा साहब और दूसरे कुछ लोगोने यूनियनमें मिल जानेकी योजनाको करीव करीव मान लिया है। सरदार पटेलने कहा है कि राजाओंको पेन्शन मिल्या, टेकिन मेरा विश्वास है कि आंधके राजा साहब प्रजापर जोस नहीं वनेंगे। जो कुछ खुन्हें मिलेगा, खुसे वे प्रजाकी सेवा करके कमाना वाहेंगे। राजा साहबने मुसे लिखा है कि खुन्होंने अपने राजमें जो पंचायत तरीका चान्न किया है, वह क्या राजके यूनियनमें मिल जानेपर भी जारी नहीं रह सकेगा? राजा साहबसे.

यह कहा गया है कि झुनके राजके यूनियनमें मिल जानेपर वहाँकी हुकूमतका ढाँचा वाकीके हिन्दुस्तानके ढाँचेसे मिलना चाहिये। मेरी रायमें जहाँ लोग पंचायत-राज चाहते हैं, वहाँ झुसे काम करनेसे रोक सकनेके लिओ कोजी कानून विधानमें नहीं है। औंघ ओक रियासतके नाते मले खतम हो जाय, लेकिन वहाँ औंघ नामसे पुकारा जानेवाला गाँवोंका खास प्रूप तो कायम रहेगा। असा हर प्रूप या झुसका कोओ मेम्बर अपने यहाँ पंचायत-राज रख सकता है, मले वाकीके हिन्दुस्तानमें वह हो या न हो। सच्चे हक फर्ल खदा करनेसे मिलते हैं। असे हकोंको कोजी छीन नहीं सकता। आँघमें पंचायत लोगोंकी सेवा करनेके लिओ हैं। हिन्दुस्तानके सच्चे लोकराजमें शासनकी जिकाली गाँव होगा। अगर ओक गाँव मी पंचायत-राज चाहता है, जिसे अप्रेजीमें रिपब्लिक कहते हैं, तो कोओ झुसे रोक नहीं सकता। खसे हर गाँवके लोगोंको नीचेसे चलाना होगा।

# आवक-जावकमें समतोल होना चाहिये

अेक दोस्तने मुझे खत ळिखा है। ख्रुसमें खुन्होंने कहा है कि किसी भी पुखी और खुशहाळ देशमें माळकी आनक और जानकमें समतोळ होना चाहिये। विसक्तिओ खुन्होंने युक्ताया है कि हिन्दुस्तानको माळकी आनक अतिनी सीमित कर देनी चाहिये कि वह खुसकी जानकरे कुछ कम रहे। अगर आनकी तरह चळता रहा, तो हिन्दुस्तानके साधन जलदी ही खतम हो आयेंगे। जिस्तिओ खुन्होंने युक्ताया है कि खिळौने और दूसरी कैसी गैरजरूरी चीजें वाहरसे मेंगाना बन्द कर दी जायं। जिसके अळावा, हिन्दुस्तान जान तक अपना कञ्चा माळ वाहर मेजता रहा है और नाहरसे तैयार माळ मेंगाता रहा है। जिससे आवक-जानको समतोळको जरूर धक्का पहुँचेगा और हिन्दुस्तान कसी तरहसे परीबं हो जायगा। मै खत ळिखनेवाळे माजीकी यह वात मानता हूँ कि हिन्दुस्तानको ज्यादासे ज्यादा स्वावंळम्बी ननना चाहिये, और हिन्दुस्तान और दुसरे देशोंक वीचका व्यापार हमेशा आपसी मददके खुस्लपर टिकना चाहिये, शोपणपर कभी नहीं।

#### गलत अपवास

मेरे पास बहुतती चिट्ठियों आ गओ हैं। मुझे अपना भाषण १५ मिनटमें पूरा करना चाहिये। अिसलिओ हो सकेगा झुतनी चिट्ठियोंका जवाय देनेकी कोशिश करेंगा।

भेक माभी लिखते हैं कि वे अपवास कर रहे हैं और खनर अपवास चाल रहेगा। भैसा अपवास अधर्म है। जो आदनी अधर्म करना चाहे, असे कौन रोक सकता हैं मैं में काफी अपवास किये हैं। भिस बारेमें में काफी जानता हूँ। भिस्तिक्षे में मानता हूँ कि मुके पूछकर अपवास करना चाहिये।

#### विचार्थियोंकी हड़ताल

अखनारों में आया है कि ९ तारीखसे विद्यार्थों छोग हहताल करनेवाले हैं। यह बड़ी गलत बात है। हड़ताल करके अपना काम निजालना ठीक नहीं। मैंने काफी हड़ताल करवाओं हैं और खनमें सफलता भी पाओं है। लेकिन में नानता हूँ कि हरलेक हड़ताल सच्ची नहीं होती, आहिंसक नहीं होती। विद्यार्थी-जीवनमें अस तरह हड़तालें करना ठीक नहीं।

#### पाकिस्तानसे आये शरणार्थियोंकी शिकायतें

भाज मेरे पास कमी दुःखी छोग आये थे। वे पाकिस्तानरे भाषे हुने छोगोंके प्रतिनिधि थे। खुन्होंने भपनी दु लकी न्हानी छुनामी। मुझसे कहा कि आप हममें दिलचस्पी नहीं छेते। लेकिन खुन्हें क्या पता कि मै आज यहाँ अिसीलिओ पदा हूँ। मगर आज मेरी दीन हालत है। मेरी आज कौन सुनता है? ओक जमाना था, जब लोग में जो कहूँ सो करते थे। सबके सब करते थे, यह मेरा दावा नहीं । मगर काफी लोग मेरी वात मानते थे । तथ मै अहिंसक सेनाका सेनापति, था । आज मेरा जंगलमें रोना समझो । मगर धर्मराजने कहा था कि अकेले हो तो भी जो ठीक समझो, नहीं करना चाहिये । सो मं कर रहा हूँ । जो हुकूमत चलाते हैं, वे मेरे दोस्त हैं । मगर में कहूँ झुसके मुताविक सब चलते हैं असा नहीं है । वे क्यों चर्छ है मं नहीं चाहता कि दोस्तीके खातिर मेरी वात मानी जाय । दिलको लगे तभी माननी चाहिये । अगर में कहूँ झुसी तरह सब चर्ले, तो आज हिन्दुस्तानमें जो हुआ और हो रहा है, वह हो नहीं सकता था । में कोशी परमेदवर तो हूँ नहीं । तो सी मुझसे दुःखी माओ कहते हैं कि हमारे रहने, खाने और पहननेका कुछ प्रवन्ध तो होना चाहिये।

# शरणार्थियोंका फुर्जु

वात सही है। शरणार्थियोंने क्या ग्रनाह किया है वे तो वेगुनाह हैं। हमारे भाओ हैं। मुझे जो मिलता है, वह खुन्हें न मिले, यह अिन्साफ नहीं। छुन्हें विकायत करनेका हक है। में कहूँगा कि वे मकान मले मौंगें, मगर साथ साथ में खुनसे यह मी। कहूँगा कि खुन्हें जो काम दिया जाय और खुनसे हो सके, सो खुन्हें करना चाहिये। जो घर मिले खुसमें रहना चाहिये। घास-फूसकी झोंपडी मिले, तो खुसमें भी आनन्दसे रहना चाहिये। वे कैसा न कहें कि हमें महल ही चाहिये। जो खाना-कपदा मिले, खुसमें खुन्हें सन्तोष मानना चाहिये। घासके विद्योंनोंसे रूआंकी गांदीका काम चल जाता है। अगर हम असे सीधे रहें, तो कुँचे चढ सकते हैं। मजदूर लिखना-पढ़ना नहीं कर सकता, मगर लिखने-पढ़नेवाला मजदूरी तो कर सकता है।

#### कराचीकी वारदातें

करानीमें क्या हो गया, आपने अखवारोंनें देखा ही होगा । सिंधमें हिन्दू और सिक्ख आज रह नहीं सकते । जिस गुरुद्वारेमें वे लोग सिंधसे आनेके लिओ रके थे, खुसी गुरुद्वारेपर इमला हुआ । हुकूमत कहती है कि वह लाचार हो गजी है । रोक नहीं सकी । पर दवानेकी कोशिश करती है । अस तरह हुकूमतवाले लाचार हो जाते हैं, तो खुन्हें हुकूमत छोद देनी चाहिये। फिर मले ही लोग छटेरे वन आयेँ। यह बात मै दोनों हुकूमतोंसे कहता हूँ। मेरी निगाहमें दोनों हुकूमतोंमें कोओ फर्क नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत लोगोंको मरने दे, खुसके पहले तो छुसे खुद मरना है।

#### 385

6-9-'86

अंक भाओ लिखते हैं कि खुन्होंने कल सादे तीन बने अंक पत्र मुझे भेजा था। लेकिन अभी तक खुन्हें जनाय नहीं मिला। मेरे पास अितने खत आते हैं कि मै सब पढ़ नहीं सकता। फिर वे अलग अलग भाषाओं में रहते हैं। वूसरे लोग पढ़कर जो मुझे बताने जैसा होता है, सो बता देते हैं। किसी आवहयक बातका जनाव रह गया हो, तो अन भाओं को अपनी बात दोहरानी चाहिये थी।

#### हरिजन और शराव

भेक भाभी पूछते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि हरिजनोंको शराव छोडनी चाहिये। तो क्या हरिजन ही छोड़ें और पैसेवाले या सोलजर बगैरा न छोड़ें 2 सबके लिओ अेक कानून क्यों न बने ? यह प्रश्न पूछने जैसा नहीं है। दूसरे पाप करें, तो क्या हम भी पाप करें ? जो समझदार हैं, छुनके लिओ कानून क्यों चाहिये ? छुनको सोच-समझकर अपने आप शराव छोड़ देनी चाहिये। हरिजन अनपढ़ हैं, वे मजदूरी करते हैं। छुनको आराम या मन-बहलावका कोओ साधन नहीं सिलता। जिसलिओ वे शराव पीकर अपना दु ख भूलना चाहते हैं। मगर पैसेवालों और सोलजरोंको तो शराव पीनेका जितना भी कारण नहीं। फौजी लोग कहेंगे कि शरावके विना छुनका काम कैसे चल सकता है ? मगर मै फौजको ही ठीक नहीं मानता, तो फिर शरावको क्या माननेवाला हूँ 2 मगर फौजियोंमें भी मेरे काफी दोस्त हैं। छुनमें हिन्दुस्तानी भी हैं और काफी अप्रेज भी, जो शराव नहीं

पीते । शराववन्दीका कानून श्रेसा नहीं कहेगा कि पैसेवाळे शराव पियें और हरिजन मजदूर न पियें ।

### विद्यार्थियों में सब पार्टियाँ हैं

अंक माओ लिखते हैं कि विद्यार्थियोंकी हड़ताल होनेकी जो वात है. झसमें कांप्रेसी विद्यार्थी शामिल नहीं हैं। यह तो कम्युनिस्ट विद्यार्थियोंकी हस्ताल है। विद्यार्थियोंमें सी सव पार्टियाँ होती हैं। कांग्रेसी. कम्युनिस्ट. सोशलिस्ट वगैरा । मेरी सलाह तो सबके क्रिअ है। काप्रेसके विद्यार्थी हबुतालमें शामिल नहीं हैं, तो वे वधाओं के पात्र हैं । मगर कम्युनिस्ट पार्टीके विद्यार्थी हहताल कर सकते हैं. यह बात थोडे ही है। कम्यनिस्ट भाकी होशियार हैं, वे देशकी सेवा करना चाहते हैं। मगर अस तरह देशकी सेवा नहीं होती। फिर विद्यार्थी किसी भी पार्टीका पक्ष क्यों है ! विद्यार्थियोंका तो अक ही पक्ष है । वह है विद्या सीखना । और वह भी देशके खातिर, अपना पेट भरनेके छिओ नहीं । इन्ताल अनके छिओ और देशके छिओ घातक है। काम निकालनेके दूसरे बहुतसें रास्ते हैं। पहले जब आजारी नही मिली थी. तब हडतालें होती थीं । मैंने खद कभी हबतालोंमें हिस्सा छिया है और अन्हें सफल बनाया है। मगर सब हड़तालें सचाओं के खातिर होती है. सब अहिंसक होती हैं. भैसा भी नहीं। आज हुकूमत हुमारे हाथमें है। यह इब्तालोंका मौका नहीं। आज देशको ज्यादा विद्यार्थी और सच्चे विद्यार्थी चाहिये। असिक्कि मेरी झुनसे विनती है कि वे इस्ताल न करें।

#### सत्यायह क्यों नहीं ?

भेक प्रश्न आया है। अच्छा है। श्रुसमें लिखा है कि आप धुरी वस्तुओंका त्याग करवाना चाहते हैं। खुद भी असा करते हैं, यह अच्छा है। तब आप पाकिस्तान जाकर वहाँवाजोंसे खुराओ क्यों नहीं छुदवाते ? वहाँ जाकर आप सत्याग्रह क्यों नहीं करते ? यहाँ तो आपने काफी काम कर दिया। अब वहाँ भी जाअिय। मैंने असका जवाव दे दिया है। आज मै किस मुँहसे पाकिस्तान जा सकता हूँ ? यहाँ

हम पाकिस्तानकी चाल चलें, तो वहाँके लोगोंनो जाकर में क्या कहूँ व वहाँ में तभी जा सकता हूँ, जब हिन्दुस्तान ठीक बन जाय और यहाँके मुसलमानोंको जल किश्चयत न रह जाय। मुद्दो तो यहीं 'करना है या मरना है'। दिल्लीमें हिन्दू और निक्स पागल हो गये हैं। वे बाहते हैं कि यहाँके सब मुसलमानोंको हटा दिया जाय। बहुतसे तो चले गये। जो बाकी हैं खुन्हें भी हटा दें, तो हमारे लिओ लज्जाकी बात होगी। पाकिस्तानसे हिन्दू-सिक्स आ जाना चाहते हैं, तो वहाँ सत्याप्रह कीन करे थ आज सत्याप्रह नहीं रहा है थ सत्याप्रह नहीं है, तो अहिंसा ची नहीं है। आहिंसाको भी आज कौन मानता है ये आज सबको मिल्टियी चाहिये। हमने मिल्टियीको औधरकी जगह दे ही है। शिसका मतलब है कि सब हिंसाके पुजारी धन गये हैं। हिंसाके पुजारी मत्याप्रह कैंसे बला सकते हैं थे मेरी चुनें, तो आज अखबारोंकी भी शक्ल बदल जाय। आज अखबारोंने कितनी गदगी मरी रहती है है हम सत्याप्रहको भूल गये हैं। सत्याप्रह हमेशा चलनेवाली चीज है। मगर चलानेवाले सत्याप्रही भी तो बाहियें।

# युनियनमें साम्प्रदायिकताको जगह नहीं

फिर वह माओ बहते हैं कि जब तक यहाँ से मुसलमानोंको नहीं निकालेंगे, तब तक पाकिस्तानसे जो हिन्दू और सिक्स आये हैं, झुनके लिओ जगह बहाँ से आयेगी ? में मानता हूँ कि जिनने हिन्दू और सिक्स आये हैं, झुनके लिओ जगह बहाँ से आयेगी ? में मानता हूँ कि जिनने हिन्दू और सिक्स पाकिस्तानसे आये हैं, इरीय करीव झुतने मुसलमान यहाँ से खे ये हैं। यह सब पागलपनकी बात है। हिन्दमें मुसलमानोंकी काफी तादाद पड़ी है। यह सब पागलपनकी बात है। हिन्दमें मुसलमानोंकी काफी तादाद पड़ी है। अहस्में असलमानोंकी काफी तादाद पड़ी है। अहस्में अम्मिन्स छुलाओं थी। झुत्में अम्मिन्स छुलाओं थी। झुत्में अम्मिन्स छुलाओं थी। झुत्में अम्मिन्स छुलाओं ही। झुत्में स्वाच्छी सुती वहीं मुसलमानोंकी समा कहीं नहीं हुसी। झुत्मके बारेमें अच्छी-सुती वार्ते मुत्ति हैं। इन्हें यो मुसलमानोंको मार डाले या पाकिस्तान मेंज दें ? मेरी जबानसे खेसी चीज कभी नहीं निक्लनेवाली हैं। हमें दुनियाकी मुरासियोंकी नक्छ थोड़े ही करनी हैं।

# बहाबलपुरका डेपुटेशन

आज मेरे पास वहावलपुरके लोग आये थे। मीरपुर (काइमीर)के लोग भी आये थे। वे परेशान हैं। वे लोग अदवसे वार्ते करते थे। वे वेठे थे, अितनेमें पंडितजी आ गये। पंडितजीसे सी खनकी बातचीत हुआ। मुझे खुम्मीद है कि कुछ न कुछ हो जायगा। पूरा हो जायगा, यह मै नहीं समझता । आज लहाओ छिए तो नहीं गओ है । सगर ओक किस्मकी लड़ाओ चल रही है । असी हालतमे रास्ता निकालना. सबको वहाँसे निकालकर लाना बहुत कठिन है। जितना हो सकेगा. खतना करेंगे । अितना करनेपर भी कोओ न बच सका या न लाया जा सका. तो क्या किया जाय? हमारे पास जितनी चाहिये क्षतनी गाड़ियाँ नहीं हैं । काश्मीरका रास्ता खला नहीं है । थोबासा रास्ता है. अससे अितनी बढ़ी तादादको लाना मुश्किल है। बहावलपुरकी बात प्रनने लायक है। वहाँके लोगोंको भी यही कहुँगा कि अक अन्सान जो कर सकता है, मै कर रहा हैं। वे लोग कहते हैं कि जो छोग बसरे सर्वोसे आये हैं. वे यहाँ नौकरी वगैराके लिओ दरखास्त कर सकते हैं. लेकिन रियासतवाले नहीं । सरदार पटेलने कहा है कि भैसा फर्क नहीं होगा, फिर भी होता है। मै समझता है कि शैसा नहीं हो सकता । होना नहीं चाहिये । मै पता लगाओंगा । असमें कुछ गैरसमझ होगी। अगर भैसा है, तो हुकूमतवालोंको खसे तुरन्त स्रधारना होगा ।

# यहादुरी और धीरजकी जरूरत

क्ल मैंने बहावलपुरके बारेमें बात की थी। बहावलपुरमें जो मन्दिर था - मन्दिर तो आज मी है, पर किसी हिन्द्के हायमें नहीं है, न हिन्द्की वहाँ चल सक्ती हैं — श्रुस मन्टिरके मुनिया आज मेरे पास आये ये । अन्होंने देखा या फिस तरह चहाँ हिन्दू जान यचानेके लिक्षे भागे थे। झन्होंने आकर मन्दिरमें भएण छी. पर वहाँ भी वे सुरक्षित नहीं ये । आखिर वहाँसे पिछले दरवाजेसे भागे । साथ सखिया भी भागे । फितने ही नर गये । कआं औरतोंको बचाया । समको नहीं बचा सके । जो वहाँ पदे हैं, झनको बचानेके लिओ वे कहते थे । मैंने कहा कि अिन्सानसे जो हो सरता है, वह हो रहा है। मगर दो हकुमतें यन गओ हैं। देशके दो इस्दे हो गये है। अस राजमें दूसरे राजको दखल देनेका हक नहीं । फिर भी जो हो सरता है, वह सब कर रहे हैं। आज जैसा मौका है कि हममें यहत धीरज और यहादुरी होनी चाहिये। मौतसे उरना नहीं चाहिये। जो आदमी अपने मान और धर्मको वचानेके लिओ मरनेको तैयार है. खसका अपनान हो नहीं सकता। मरना सबको है - आज या कर । अिसलिओ मीतसे डरना क्या? भाखिर हमें भीरवरपर ही बरोसा रखना चाहिये । झसकी अिच्छाके विना कुछ हो ही नहीं सकता।

#### रहनेके घरोंकी समस्या

भाज मेरे पास कुछ दु खी वहनें और भाओ आये थे। वे भिखारी नहीं हैं। ख़ुनके पास थोदा पैसा है। पास ही किसी मुसलमानकी कोठीमें वे तीन चार महीनोंसे हैं। मुसलमान डरसे भाग गया है। नहीं मुसलमान माओ गया है, नहींसे ये हिन्दू भाओ आये हैं। मुसलमानने कहा मेरी कोठीमें जाकर रहो, सो रहने लगे। अभी

हुकूमतका हुक्म आया कि कोठी खाली कर दो । किसी दूसरी हुकूमतके भेलचीके लिभे ख़सकी जरूरत है। मै मानता हूँ कि झुन्हें बाहरके अलची वगैराके छिओ मकान चाहिये. तो वह खाली करना चाहिये। पर बदलेमें झन्हें रहनेकी जगह मिलनी चाहिये । रामायण वगैरामें पढा है कि खन दिनों मंत्रके जोरसे शहर खड़े हो जाते थे। आज वह हो नहीं सकता है। वह मंत्र इसारे पास नहीं है। पहले भी था या नहीं, वह भी मै नहीं जानता । सिसलिओ जो मकान हकूमतको चाहिये. वह छै. छेकिन जिनसे छे, खुनके लिओ दूसरा अिन्तजाम तो होना चाहिये । खन्हें सङ्कपर वैठनेको कोओ हुकूमत नहीं कह सकती। पर मै अन्हें पूरी तसल्छी नहीं दे सका । मैंने कहा, मै हकुमत नहीं चलाता हूं, हकुमतका सिपाही भी नहीं हूँ। मेरा अपना घर भी नहीं। मै मानता हैं कि खनकी वात सही नहीं है। अगर है, तो बड़े द खकी बात है । जो आदमी कान्नसे किसी मकानमें रहते हैं, खनको शैसा नोटिस नहीं दिया जा सकता । जो छटेरा होकर किसीके घरमें घुस वैठता है, श्रुसे तो निकाल नहीं तो क्या करें ! पर कानूनसे रहनेवालेको शैसे नहीं निकाल सकते ।

#### अेक गलतफहमी

भेक भागी लिखते हैं कि पहले मैंने कहा था कि वस्वभीमें भेक आदमीको भेक सेर चावल रोज मिलता है। मैंने भेक दिनका नहीं कहा था, भेक हफ्तेका कहा था। भेक सेर रोजका तो बहुत हुआ। वे कहते हैं भेक सेर नहीं, पाव सेर रोज मिलता है। मेरी निगाहमें वह भी अच्छा है। पहले शितना नहीं मिलता था। भेक हफ्तेका भेक सेर मिलता था। अगर मैंने भेक दिनका कहा है, तो वह भूल है। यह समझना चाहिये कि आज भेक सेर चावल रेशनमें कैसे दिये जा सकते हैं?

# बिह्ला-भवनमें क्यों ?

दूसरे भामी लिखते हैं — विब्ला-सवनमें आप हैं, प्रार्थना होती - है, पर गरीव नहीं आ सकते । पहले आप भंगी-वस्तीमे रहते थे । अब वहाँ क्यों नहीं रहते? यह ठीक है कि यहाँ गरीव नहीं आ सकते । मै जब दिल्डी आया या. सम समय दिल्डीमें मारपीट चत रही थी । दिन्ही मरघट-चा लगता या । जरणार्थियोंने भगी-यस्ती भरी थी । सरदार पटेलने कडा, आपने वहाँ नहीं रख सकता । विदर्ग-भवनमें रहना है। नो यहाँ रहा। मेरे लिओ भर नार्थियोंको हटाना ठीक तथा । और मैं अेक कमरेनें तो रह नहीं सकना । मेरे ऑफिसके कामके हिंभे. सायियों काराके लिंभे भी जगह बाहिये । ई नहीं जानता कि असी भंगी-वस्ती खाठी है या नहीं । अगर हो. तो भी भेरा धर्म नहीं है कि में वहाँ चला जाओं । असे दु खियोंके लिओ खाना रखना चाहिये । यहाँ रहनेका ससको शौक नहीं है । वहाँ रहनेका शौद जरूर है। यहाँ जिसने गरीय आ मनते हैं आवें। मान यहाँ पड़ा हूँ, जिसले मुसलमानोंको जितनी तसल्ली दे स्कूँ हूँ। असके विसे भी यहाँपर माना अच्छा है। यहाँ मसलमान ज्यादा दिल-बमाभीसे मा-बा सकते हैं। शहरमें मिननी बेफिनरी नहीं रहती। हुम कैंसे पागल वन गये हैं। हुकूमतवालोंके लिओ भी यहाँ नेरे पास भाग आसान है। भंगी-बस्तीमें जानेने इन्ह समय तो तगरा है।

#### सफेदपोश लटेरे

केक भाशी लिखते हैं कि वहाँ सफेदपोश चटेरे बहुत बड़ गये हैं। वाशिष्ठिक्स वर्गेरा स्ट्रिटे हैं। भैसी स्ट्र राजधानीनें हो, यह शरमकी बात है।

### अनुशासनकी जरूरत

भाषणसे पहले साधुके कपहे पहने हुओ अंक भार्आने जिद की कि वे अपना खत गांधीजीको पढकर छुनावेंगे। गांधीजीको काफी दलील करके छुन्हें रोकना पढा। प्रार्थनाके बाढ गांधीजीको काफी कहा, यह देखने लायक बात है कि आज हम कहाँ तक गिर गये हैं। साधु होनेका, स्वम्मका, गीता आदि पढ़नेका जो दावा करते हैं, वे जितना स्थम क्यों न, रखें हैं छुन्हें अंक बार कहनेसे ही बैठ जाना चाहिये। जितनी डलील भी क्यों है आजकल प्रार्थना-सभामे आम तौरसे सब लोग जितनी जान्ति रखते हैं, वह अच्छा लगता है।

## वहाबलपुरके भाशियोंसे

वहावलपुरके भाक्रियोंकी भी कैंसी ही बात है। अपने दु सकी वात कहिये, फिर प्रार्थनामें जान्त रहिये। मुझसे किसीने कहा था कि बहावलपुरवाले भाअी बाज हमला करनेवाले हैं। प्रार्थनामें चीखते ही रहेंगे। मैने कहा असा हो नहीं सकता। अनका नमूना सबके सामने रखता हूँ। शुनके दु सका मै साक्षी हूँ। वे अितमीनान रखें कि बहाँके सब हिन्द्-सिक्ख आ अयेगे। नवाब साहबका बचन है — अगरचे मे नहीं जानता कि राजा लोगोंक वचनपर कितना भरोसा रखा जा सकता है। पर नवाब साहब कहते हैं 'जो हो चुका सो हो चुका। अब यहाँपर हिन्दुओं और सिक्खोंको कोओ दिक नहीं करेगा। जो जाना ही चाहेंगे, खुन्हें मेजनेका भिन्तजाम होगा। जो रहेंगे, खुन्हें कोओ जिस्लाम क्वूल करनेकी बात नहीं कहेगा।' हो सकता है, वहाँ सब सही सलामत हों। यहाँकी हुकूमत मी वेफिन्न नहीं है। मे आणा रखता हूँ, अभी वहां सब लोग आरामसे हैं। आप कहेंगे, वे आज ही क्यों नहीं आते हैं लेकन आपको समझना चाहिये कि

• पहले मुल्क सेक था। अब हम दो हो गये हैं। वह भी केक दूसरेके दुइसन! अपने देशमें परदेशी से बन गये हैं। सो जो हो सकता है, सो करते हैं। वहाँ तो सत्तर हजार हिन्दू-निक्स पढ़े हैं। सिन्धमें और भी ज्यादा हैं। वे वहाँ मुरक्षित नहीं। व्याचीने केक तार आया है। वह मैंने यहाँ आनेसे पहले पड़ा। श्रुसमें लिखा है कि अखनारोंने ओ आया है, श्रुससे बहुत ज्यादा मुक्सान वहाँ हुआ है। आज कैसा जमाना है कि हमें शान्ति और धीरज रखना है। हम धीरज खो दें, तो हार जायेंने। हार जव्ट हमारे कीपमें होना ही नहीं चाहिंगे। श्रुसके लिखे यह कहरी हैं कि हम ग्रुस्तेमें न आवें। ग्रुस्से काम विगवता हैं। असे मौकेपर क्या करना काहिंगे, सो हमें सोचना है। मैं तो आपको वह बताता ही रहता हूँ।

# औरान और हिन्दुस्तान

मेरे पास आज औरानके अरुची आये थे। वे यहाँकी हुकूमतके मेहमान हैं। वे भिलने आये और कहने लगे कि "अक काम है। भीरान और हिन्दों बड़ी पुरानी दोस्ती रही है। भीरानी और हिन्दी दोनों आर्थ हैं। इम तो अक ही हैं। "यह है भी ठीक। जन्दान क्लाको देखें। इस तो अक ही हैं। "यह है भी ठीक। जन्दान क्लाको देखें। इससे वहुत सस्कृत शब्द हैं। इसारा व्यवहार भी साथ साथ रहा हैं। वे कहते हैं कि "अशियामें आप सबसे बढ़ें हैं। आपकी बदौलत हम भी चमक सकते हैं। इस दिलसे अक होना चाहते हैं।" गुरुदेव वहाँ गये थे। वे भीरानको देखकर खुश हो गये। इस्होंने कहा — हमारे ही लोग वहाँ रहते हैं।

जीरानके जेलचीने कहा, जीरान और हिन्दना सम्बन्ध नहीं बिगबना चाहिये। मैंने कहा, कैसे विगद सकता है है सुन्होंने बम्बमीका जेक किस्सा सुनाया। वहाँ काफी जीरानी हैं। चायकी दुकान रखते हैं। वहाँ काफी हिन्दू, असलमान, पारची, जीसाजी जाते हैं। सुनकी चायमें कुछ ख्वी है। वहाँ कुछ फसाद हुआ होगा। मे नहीं जानता। सुनता हूँ कुछ जीरानी मारे गये। जीरानी मुसलमान तो हैं ही। जीरानी टोपी पहनते हैं। आज हम बीबाने बन गये हैं। किसीके

दिलमें हुआ होगा कि वे मुसलमान हैं, तो काटो खुनको। अगर भैसा हुआ है, तो दुरी बात है। मेने पूछा, वहाँकी हुकुमतके वारेमें क्या कुछ कहना है ! खुन्होंने कहा, वहाँकी हुकुमत तो शरीफ है। खुन्होंने जल्पीसे सब ठीक कर लिया। यहाँकी हुकुमत मी वही शरीफ है, भैसा वे कहते थे। यहाँ जो मुसलमान माओ हैं, खुनके लिओ गार्ड रखे गये हैं। खुन्होंने कहा कि औरानमें भी हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान मौदागर सब मिल-जुलकर रहते हैं। हिन्दसे बढा चढाकर खबरें जाती है। खुससे आने क्या होगा, सो पता नहीं, मगर हम अस वारेमें होशियार हैं।

## खुद निर्णय की जिये

अेक भाओ ि छखते हैं — "आपने अनाज वगैराना अकुश हटना दिया और इटनानेकी कोजिंग करते हैं। कभी लोग कहते हैं, यह अच्छा है। पर दरअसक असा नहीं। मैं आपको जता देता हूँ।" मैं अन भाओको जानता हूँ। मैंने खुन्हें लिखा है — आपने कहा, तो अच्छा किया। पर मुझ तक लिखकर ही मौकूफ रखेंगे, तो हारेंगे। अक तरफसे मुझे अितने मुनारकवारीके तार आते हैं। खुनको मैं फेंक नहीं सकता। मैं मिक्घवेत्ता नहीं और न मेरे दिन्यचक्ष है। जितना अन आंखों देख सकूँ, कानोसे सुन सकूँ, वही मेरे पास है। मेरे हाथ, पाँग, कान, ऑख जनता है। आप अपने विचार सबसे कहें। घन्यवाद देनेवाले बहुत हैं। मगर मैं दूसरा पहळू भी जानता चाहता हैं। मैं कहूँ अिसलिओ आप कोओ वात न मानें। अपनी आँखोंसे देखे, सो करें, मेरे कहनेसे नहीं। २० महात्मा कहें, तो भी नहीं। तजरनेसे गळती करके आप सीखेंगे। जो ठीक लगे, सो करें। जैसा करेंगे, तमी आप आजारीको रख सकेंगे और खुसके छायक बन सकेंगे।

## प्रार्थना-सभामें शानित

क्ल ही मैंने आप होगोंको धन्यवाद दिया कि प्रार्थनामें अगय आवाज नहीं करते हैं । आवाजसे झगडेका नतल्य नहीं । नगर बहनें आपसमें गतें करें, बच्चे चीलें, तो अन्हें प्रार्थनामें नहीं आना चाहिये। माताओं यदि बच्चोंको जान्त रहनेजी तालीम नहीं दे, तो अन्हें दूर लडे रहना चाहिये। अधिर सब जगह है, कैसा मानें । वह सब छनता है, सर्वशिक्तमान हैं । हमारी बरदाइत करता है । अनकी दणका हम दुरपयोग न नरें । वहनोंसे मैं कहूँगा कि वे चूढेको देखकर क्या करेगी? असकी आवाज छननेको भी क्या आना था ? नगर वह जो कहता है, असनें कुछ तथ्य है, तो असके मुताबिक सब चलें। तब तो कुछ फायवा हो सकता है।

#### अान्ध्रका खत

मेरे पास आन्ध्र देशसे अक करण खत आया है। सेक नौजवानना स्वीर अंक बूटेका खत है। बूढेको मै जानता हूँ, पर नीजवानको नहीं जानता। वे नौजवान भाओ छिखते हैं कि जबसे १५ सगस्तको साखादी आ गओ है, तबसे लोगोंको लगने लगा है कि वे मननानी कर सकते हैं। पहके तो अप्रेजोंका खर था। अब कित्तका खर है श्वान्त्रके लोग तगहे हैं। अब आखाद हो गये, तो खावूके वाहर हो गये हैं। आवादी पानेको खुन्होंने भी काफी बलिदान तो दिया है, मगर कांत्रेस आज गिरती, जाती है। आज सबको नेता बनना है। पैसे पैदा करनेके प्रयत्न करने हैं। वे छिखते हैं कि तुम वहाँ आकर रही। मुसे वह अच्छा लगता। मगर कैसे जार्से श्वान्त्रके लोगोंको मै जानता हूँ। मेरे छिसे सब जगहें अकसी हैं। सारा हिन्दुस्तान मेरा है। मे हिन्दुस्तानका हूँ। मगर आज दूसरे कार्मों पहा हूँ। मेरी

आवाज जल्दीसे जल्दी वहाँ पहुँच बाय, अिसिलिओ यहाँ यह सव कह रहा हूँ । वे लिखते हैं, अेम॰ ओल॰ ओ॰ और ओम॰ ओल॰ सी॰ लोग यन्दगी फैला रहे हैं । अस यन्दगीको कम करनेके लिओ मेम्चरोंकी सख्या कम करनी चाहिये । यन्दगी कम होगी, तो असे हटाना आसान होगा ।

# सव पार्टियोंसे अपील

कम्युनिस्य और मोशिलस्य भाभी भी वहाँ पहे हैं । वे छोग काप्रेसपर हमला करके हिन्दुस्तानका कब्जा छेना चाहते हैं । अगर सब हिन्दुस्तानका कब्जा छेनेकी कोशिश करें, तो हिन्दुस्तानका क्या हाल होगा ? हिन्दुस्तान सबका है । हिन्द हमारा न बने, हम हिन्दके बने । हम सब हिन्दकी सेवा करें और वह भी निस्वार्थ भावसे । यह हमारा पहछे नम्बरका काम है । हम अपना पैट मरनेका न सोचें । अपने रिख़तेदारोंको नीकरी दिलानेकी कोशिश करें, तो काम बिगढ़ जायगा ।

# आत्मघातो वृत्ति

मेरे पास चन्द मुसलमान भाओ आये ये। खुन्होंने कहा, पहले कांग्रेस हमें खूपर रखती थी, मगर अब हम कहाँ जायें और कहाँ तक ये तक्लीफ सहन करें 2 जिससे बेहतर प्रया यह न होगा कि हम चले जावें ? तब मारपीट और तौहीनसे तो बच जावेंगे। मैंने कहा, आप खामोग रहें। हुकूमत सब कोशिश कर रही है। अगर कुछ न हुआ, तो देखा जायगा। आखिरमें हम सबको भूलना है कि हम हिन्दू हैं, गुसलमान हैं, सिक्ख हैं या पारसी हैं। हम सब हिन्दुस्तानके रहनेनाले हिन्दी हैं। धर्म अपनी निजी बात है। खुसे राजनीतिक क्षेत्रमें न लावें। अगर हिन्दू बिगवते ही रहते हैं, तो वे अपने आप मर जावेंगे। किसीको खुन्हें मारनेकी जरूरत नहीं पहेगी। खुन्हें आत्महत्या करनी है, तो करें। आज मुसलमानोंको दवावें, करू किसी औरतो, यह चल नहीं सकता। जो किसी ो हवावेकी कोशिश करता है, वह खुद दव जाता है, यह जीवनका जन्न है। हम सब हिन्दी हैं। हन्दकी और हिन्दियोंकी रखा करते करते मर जावेंगे।

# सूपरी धान्ति वस नहीं

होग चेहत हुमारिके लिओ चेहतके कानृनीके मुतादिक शुप्ताल करते हैं। जब कमी कुछ दोष हो जाता है, और अिन्मान अपनी गल्दी महसूस करता हैं. तद प्रापतिकत्तके क्यों मी शुप्ताल किया जाता है। जिन शुप्तासोंमें करनेवालेको अहिसामें विश्वास रहनेकी जररत नहीं। मगर लैसा मौका भी आता है, जब अहिसामा पुजारी स्नामके किसी अन्यायके सामने विरोध प्रकट करनेके लिखे शुप्तास करनेपर मजबूर हो जाता है। वह वैसा तभी करता है, जब अहिसाके पुजारीकी हैसियतसे शुसके सामने दूसरा कोभी रास्ता पुला नहीं रह जाता। जैसा मौका मेरे लिखे आ गया है।

जब ९ सितम्बर्स) मैं क्लक्तेसे दिल्ली आया था, तब मैं परिचन पंजाब जा रहा था। मगर वहाँ जाना नसीयमें नहीं था। ख्बस्रत रौनक्से भरी दिल्ली क्षस दिन मुद्दें महरके सनान दिखती थी। जैसे में ट्रेनिसे अता, मैंने देखा कि हरनेक्के चेहरेपर खुदासी थी। सरदार, जो हमेशा हैंसी-मजाक करके खुश रहते हैं, वे मी खुदासीसे यचे नहीं थे। मुझे खुस समय जिसका कारण मालम नहीं था। वे स्टेशनपर मुझे छेनेके लिन्ने आये हुन्ने थे। खुन्होंने सबसे पहली खबर मुरो यह दी कि यूनियनकी राजधानीमें अगदा फूट निक्ला है। मे फौरन समय गया कि मुझे दिल्लीमें ही 'करना या मरना' होगा। मिलिटरी और पुलिसके कारण आज दिल्लीमें यूपरसे शान्ति है। मगर दिलके भीतर स्पान खुल्ल रहा है। वह किसी भी समय फूटकर वाहर आ सकता है। असे में अपनी करनेकी प्रतिज्ञाकी पूर्ति नहीं समझता, जो ही मुरो म्युसे बचा सकती है। मुरयुसे, जिसके समान दूसरा मित्र नहीं, मुरो वचानेके लिन्ने पुलिस या मिलिटरीके द्वारा रखी हुनी शान्ति ही वस

नहीं । मै हिन्दू, सिक्ख और मुसलमानोमें दिठी दोस्ती देखनेके लिओ तरस रहा हूँ । कल तो भैसी दोस्ती थी । मगर आज वहे-से-वहे मुसलमानकी जिन्दगी हिन्दू या सिक्खकी छुरी, गोली, या वमसे छुरिक्षत नहीं है । यह भैसी बात है, जिसको कोओ हिन्दुस्तानी देशभक्त (जो अस नामके लायक है) शान्तिसे सहन नहीं कर सकता।

# अपवासका निर्णय

मेरे अन्दरसे आवाज तो क्या दिनोसे आ रही थी। मगर म अपने कान बन्द कर रहा था । महें लगता था कि कहीं यह शैतानकी यानी मेरी कमजोरीकी आवाज तो नहीं है ! मै कमी लावारी महसूस करना पसन्द नहीं करता । किसी सत्याप्रहीको पसन्द नहीं करना चाहिये । अपनास तो साखिरी हथियार है । वह अपनी या दसरोंकी तलवारकी जगह लेना है। मसलमान भाजियोंके अिस सवालका कि 'अब वे क्या करें ' मेरे पास कोओ जवाब नहीं । कुछ समयसे मेरी यह लाचारी सुद्धे खाये जा रही थी । अपवास कुरु होते ही यह मिट जावेगी । मे पिछले तीन दिनोंसे अस बारेमें विचार कर रहा हैं। आखिरी निर्णय विजलीकी तरह मेरे सामने चमक गया है. और में खुश हैं। दोओं भी अिन्सान, जो पवित्र है, अपनी जानसे ज्यादा कीमती चीज क़रवान नहीं कर सकता । मे आशा रखता हैं और प्रार्थना करता हैं कि मझमें क्षपनास करने लायक पवित्रता हो । नमक, सोडा और खट्टे नीएके साथ या अन चीजोंके वगैर पानी पीनेकी छट में रखेँगा। अपवास कल स्रवह पहले खानेके बाद कर होगा । खपवासका अरसा अनिश्चित है । और जब मुझे बकीन हो जायगा कि सब कौमोंके दिल मिल गये हैं. और वह वाहरके दवावके कारण नहीं मगर अपना अपना धर्म समझनेके कारण. तब मेरा श्चपवास छूटेगा ।

# हिन्दुस्तानके मानमें कमी

आज हिन्दुस्तानका मान सव जगह कम हो रहा है। ओद्दोयाके हृदयपर और श्रुसके द्वारा सारी दुनियाके हृदयपर हिन्दुस्तानका साम्राज्य आज तेत्रीसे गायत्र हो रहा है। अगर अस श्रुपनासके निमित्तसे हमारी है। दूसरे प्रान्तोंके बारेमें तो मै बहुत कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरे प्रान्तमें हालत बहुत खराव है। राजनीतिक सता पाकर लोगोंके दिमाग ठिकाने नहीं रहे। टेजिस्टेटिव असेम्बर्ण और टेजिस्टेटिव कोंसिटके क्सी मेम्बर अस मौकेश अपने लिओ पूरान्यूरा फायदा शुठानेकी कोशिश कर रहे हैं।

" वे अपनी जान-पहचानका फायदा झठाकर पैसा बना रहे हैं और मजिस्टेटोंकी कचहरियोंमें पहेंचकर न्यायके रास्तेमें मी रकावट डालते हैं । डिस्टिक्ट क्लेक्टर और दूसरे माल-अफसर मी आजारीसे अपना फर्ज अदा नहीं कर सनते। कींसिलके मेम्बर असर्वे दखल-अन्दाजी करते हैं । कोओ आमानदार अफसर लम्बे वक्त तक अपनी जगहपर रह नहीं सक्ता — खसके विलाफ मिनिस्टरोंके पास रिपोर्ट पहुँचाओं जाती है और मिनिस्टर थैसे वेखसल और ख़दगरज लोगोंकी बार्ते सुनते हैं। स्वराज्यकी लगत ओक असी चीत्र थी कि जिसके कारण समी स्ती-पुरुष आपके नेतत्वको मानने लगे थे। मगर मनसद हल हो जानेपर अधिकतर कांग्रेसी लड्बैयोंके नैतिक बन्धन छुट गये हैं। बहुतसे पुराने योदा आज अनका साथ दे रहे हैं, जो लोग हमारी हलचलके कहर बिरोधी थे। अपना मतलब निकालनेके लिओ वे लोग भाज कांग्रेसमें अपना लिखना रहे हैं । ससला दिन-य-दिन ज्यादा पेचीदा बनता जा रहा है । नतीजा यह है कि कांग्रेसकी और कांग्रेस सरकारकी बदनामी हो रही है। लोगोंका कांग्रेसपरसे विश्वास खठ रहा है। अभी अभी यहाँ म्युनिसिपैलिटीके चुनाव हुओ ये। ये चुनाव बताते हैं कि कितनी तेजीसे जनता कांग्रेसके कावृसे बाहर जा रही है। जुनावकी परी तैयारी करनेके बाद गंत्र्सें लोकल बोर्डम् (स्यानीय सस्याओं) के मंत्रीका फीरी सदेशा आनेसे जनाव रोक लिये गये ।

" मै समसता हूँ कि नरीन दस सालसे यहाँ सन सत्ता भेक नियुक्त की हुओं काँसिलके हायोंमें रही है । और अब करीन अक सालसे म्युनिसिपैलिटीका कामकाज अक कमिर्नरके हार्थोंमें है । अब असी बात चलती है कि सरकार शहरकी म्युनिसिपैलिटीका कारोबार सँभालनेके लिये कौंसिल नियुक्त करेगी ।

"मै वृदा हूँ। टाँग ट्रट गभी है। छकड़ीके सहारे लैंगड़ाते-लेंगडाते घरमें थोड़ा-वहुत चलता फिरता हूँ। मुहे अपना कोशी स्वार्थ नही साधना है। असमें शक नही कि जिलेकी और प्रातकी कांग्रेस कमेटी जिन दो पार्टियोंने वेंटी हुनी है, अनके मुख्य मुख्य कांग्रेसवालोंके सामने में कदे विचार रखता हूँ। और मेरे विचार सव लोग जानते हैं। कांग्रेसमें फिरकेवाजी, लेजिस्लेटिव कांसिलके मैम्बरोंकी पैसे वनानेकी प्रवृत्ति और मंत्रियोंकी कमजोरीके कारण जनतामें बलवेकी वृत्ति पैदा हो रही है। लोग कहते हैं कि अससे तो अप्रेजी हुकुमत बहुत अच्ली थी. और वे कांग्रेसको गालियाँ भी देते हैं।"

आन्ध्रके और दूसरे प्रान्तोंके छोग श्रिस त्यागी सेवकके कहनेकी कीमत करें। वे ठीक कहते हैं कि जिस वेशीमानीका जिक श्रुन्होंने किया है, वह सिर्फ आन्ध्रमें ही नहीं पास्री जाती। मगर वे आन्ध्रके बारेमें ही अपना निजी अमिप्राय दे सकते हैं। हम सब सावधान वर्ने।

## बहावळपुरवाले धीरज रखें

अपने बहावलपुरके मित्रोंको मुझे यह कहना है कि वे घीरल रखें। सरदार पटेल आन दोपहरको मेरे पास आये थे। मेरा मौन था और मैं बहुत काममें था। अिसलिये श्रुनसे बात न कर सका। श्रुनके आफिसके श्री शंकर मेरे पास आनेवाले थे। मगर कामके कारण न आ सके। अिसलिये में आपका केस श्रुनके सामने न रख सका। मेरी सुन्मीय हैं कि से १५ मिनटमें जो काना है का सहँगा। बहुत रहना है, जिसलिये बाहर हुए जादा सनय भी लगे।

आज तो में वहीं जा सहा। पड़ना हिन हैं और आद तो साना भी साया है। सुकह मारे नी बजे नाना द्वार किया, मगर बहुत लोग आये थे, मो १९ बजे पूरा रर महा। मगर करने धारद में वहीं तक नहीं पहुँच महूँगा। अगर आप चाठते हैं कि प्रार्थना ते होनी ही चाहिये, तो आप आवें। सहकियों या रमने रम अंक सरक्ष आ जारेगी और प्रार्थना हरेगी।

## वदावलपुरके शरणाथीं

कल मैंने किया या कि सरदार वहाँमें श्री द्वांदर कामरे बोम के कारण मेरे पाम नहीं आ धर्म, असमें गैरमनद्वी थी। वे यहावल दुरके पारेमें मेरे पास आनेवारे थे। नगर मिष्यहनने मुद्दे बतावा हि नहीं का सकेंगे। आज अन्होंने कहा कि अनुना मतलब जितना ही था कि श्री शंकर दो बजे नहीं आ सकते। दूसरे समय आ सम्ते थे। में यह नहीं समझा था। जिसमें को जी बद्दी बात नहीं। में आया नहीं स्वता कि सरकारी नौकर प्राजिनेट व्यक्तियोंके पास आवें। मगर अन्ते यह चीज सुमी, जिस्तिकों वह स्पर्टीनरण हर दिया।

## कीन गुनदगार है ?

मेरे पास आज सारे दिनमें काफी लोग आये थे। सब अेर ही सवाल पूछते हैं कि किसने गुनाह किया है! किसके विरोधमें काका है! किसके विरोधमें काका है! किसके विरोधमें काका है! में अिलजान देनेवाला कौन! किसीपर अिलजान नहीं हैं। अगर में अिस काकेमेसे जिन्दा न हुठ सका, तो अिलजान मुझपर ही है। मैं नालायक निद्ध होई

और अश्विर मुझे अठा है. तो असमे वडी बात क्या ? मगर आज हिन्द अपने धर्मका पालन नहीं करते, असका मुझे दुख है। अगर सय मसलमानोंको यहाँसे हटानेकी आवोहवा पैटा कर दें. तब हिन्द-सिक्खोंने अपने धर्मको और हिन्दको दगा दिया भैसा समझना चाहिये । यह समझने लायक वात है । लोग मुझे पूछते हैं, क्या सुसलमानोंके लिओ यह फाका है ? बात ठीक है । मेंने तो हमेशा अक्लियतोका, द्वे हुओका पक्ष लिया है । आज यहाँके मुसलमानोको मुस्लिम लीगका सहारा नहीं रहा । हिन्दुस्तानके दो द्वकडे हुओ । जहाँ भी थोड़े लोग विना सहारेके रह जाते हैं. खनको मदद करना मनुष्य मात्रका धर्म है । यह फाका दरअसल आत्मश्चदिके लिओ है । मदको शुद्ध होना है । सब शुद्ध नहीं होते हैं, तो मामला विगद जाता है । · मसलमानोंको भी श्रद्ध होना है । शैसा नहीं कि हिन्द-सिक्ख श्रद्ध हो जाय और मुनलमान नहीं । मुसलमान भी शुद्ध और सच्चे नहीं बनेगे. तो मामला विगडेगा । यहाँके मुमलमान भी वेगुनाह नहीं है । सबको अपना गुनाह क्वल कर देना चाहिये। में मुसलमानोकी खुणामद करनेके लिओ फाका नहीं करता हैं। मै तो सिर्फ अीरवरकी ही खुगामद करनेवाला हूँ । जब देशके इकड़े नहीं हुओ थे, खुससे पहले ही हिन्द, सुसलमान और सिक्खोंके दिलोंके द्रकड़े हो गये थे। मुस्लिम लीग तो गुनहगार है, पर दूसरे मुसलमाननि, हिन्दुओने और सिक्खोंने भी गलतियाँ की हैं । तीनोको अगर दिली दोस्त बनना है. तो झन्हें साफदिल बनना होगा। झनके बीचमें सिर्फ ओइबर ही साक्षी रहे । आज हम धर्मके नामसे अवर्मी वन गये हैं । हम तीनों धर्मसे गिर चुके हैं।

फाना मुसलमानोंके नामसे शुरू हुआ है। सो खुनपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है। अनको निरचय करना है कि खुन्हे हिन्दू-सिक्खोंके साथ दोस्त वनकर, माओ वनकर रहना है। यूनियनके प्रति वक्तादार रहना है। वक्ताटार हैं, अैसा कहनेसे काम नहीं होता है। मै तो खुनके कामोंसे देख देता हूँ। सरदारकी वार्ते मेरे पास आती हैं। मुझे मुसळमान छोग कहते हैं कि "आप धौर जवाहरलाळजी तो अच्छे हैं, सगर सरदार अच्छे नहीं हैं।" यह कहाँकी वात है श असी वात करेंगे, तो काम कैसे चलेगा? वे हाकिम हैं। सब मिलजर हुकूमत चलाते हैं। वे आपके नौकर हैं। सबकी साथ जिम्मेदारी है, तमी तो कैविनेट बनती है। सरदार अगर कोओ गलती करते हैं, तो मुझसे कहिये। मे तो खनको सब कुछ कह सकता हूँ। सरदारने क्या कहा है, यह बतानेमें अर्थ नहीं। सरदारने क्या गुनाह किया, सो बताअये। जितनी जवाबदारी पूरी कैबिनेटकी है, खतनी ही आपकी भी है, क्योंकि कैबिनेट आपके प्रतिनिधियोंकी है।

मुसलमानोंको निर्भय और वहादुर बनना है — अेक खुदाका ही भरोसा रखना है। न गाषीका, न जवाहरलालका, न सरदारका, न कामेसका और न लिगका। खुदाके नामसे वे यहाँ रहेंगे और खुदाके नामपर मरेंगे। हिन्दू-सिक्ख कितना भी दुरा काम करें, मगर वे दुराओं न करें। में तो आपके साथ पड़ा हूँ। आपके साथ महँगा। आज मरनेके लिओ तो पड़ा ही हूँ। मुझको सुनाते हूँ कि सरदार काफी कहवी वातें कहं देते हैं। मेंने खुनको कभी दफा कहा है कि आपकी जवानमें काँदा है। मगर में जानता हूँ कि अनके दिलमें काँदा नहीं है। खुनका हदय गुद्ध है। ने खरी वात सुनानेवाले हैं। कलकत्तेमें और लखनवस्में खुन्होंने कहा है कि "सुसलमान यहाँ रह सकते हैं, मगर में लोगी मुसलमानोंपर अेतवार नहीं कर सकता।" वे कहते हैं कि कल तक जो मुसलमान दुश्मन थे, वे आज दोस्त बन गये, यह में कभी नहीं मार्गेगा। खुन्हें शक लानेका पूरा अधिकार है। खुस शकका आप सीघा अर्थ करें। मैंने कहा है कि शक जब साबित होता है, तन खुसको कार्टे — मगर पहलेसे खुन्हें दुरा मानकर कुल न करें।

# हिन्दू-सिक्खोंका फुर्ज़

तव हिन्द्-सिक्ख क्या करें <sup>2</sup> कैविनेट क्या करे <sup>2</sup> मै अकेला रहुँगा, तब भी ओक ही बात करेँगा । जो बंगाठी भजन 'ओकला चल रे', अभी गाया गया, वह गुरुदेवका वनाया हुआ है। मुझे वह यहुत प्रिय है। नोआखालीकी यात्रामें वह करीव करीव रोज गाया जाता था। खुसका अर्थ है, "तेरे साम कोशी भी नहीं आता है, तो भी तू अकेला ही चलता जा। तेरे साथ श्रीश्वर तो है।" हिन्दू-सिक्ख अगर सच्चे नहीं बनते हैं और खुनमें श्रितनी वहादुरी नहीं है कि श्रितने थोड़े सुसलमानोंको हिकाजतसे रखें, तो मै जीकर क्या करूँगा? में तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानमें अगर सभी सिक्खों और हिन्दुओंको काट डालें, तो भी यहाँ श्रेक भी मुसलमानको हम न कार्टे। कमजोरको मारना बुजदिली है।

## दिल्लीकी जाँच

तव फाका खूटनेकी शर्त क्या है ! शर्त यह है कि हिन्दुस्तानके और हिस्सोंनें कुछ भी हो, मगर दिल्ली बुलन्द रहे, शान्त रहे । विल्लीका जाहोजलाल आधाद रहे । मुसलमान वेखटके दिल्लीमें धूम सकें । यहरावदीं साहव, जो गुंडोंके सरदार माने जाते हैं, वे भी अकेले वेखटके घूम सकें । रातको भी चले जायें, तो खुन्हें कुछ लर न रहे । शैसा हो जाय, तो मेरा फाका छूट जायेंगा । आज तो यहरावदीं साहवको में प्रार्थनामें नहीं ला सकता । खुनका कोशी अपमान करे, तो वह मेरा अपमान होगा । यह मुझसे सहन नहीं होगा । जिसलिओ में खुन्हें नहीं लाता । यहरावदीं कैसे भी हों, शितना मैं कह सकता हैं कि कलकत्तेमें खुन्होंने मेरा पूरा साथ दिया । मुसलमान हिन्दुओंके मकान दवाकर वैठ गये थे, वहाँसे खुन्होंने मुसलमानोंको खींच खींचकर निकाला था ।

मै हिन्दुस्तानकी, हिन्दुओंकी, मुसलमानोंकी, पारिवर्षेकी, श्रीसाशियोंकी — किसीकी भी नदामत (शरिमन्दगी) नहीं चाहता हूँ। हम सब सञ्चे वर्ने, तब हिन्द श्रूंचा श्रुठेगा।

### ताराँका देर

हिन्दस्तानसे और दूसरे देशोंसे मेरे पान वारपर नार आ रहे हैं। नेरी रायने अनमेंसे कजी बजनबार हैं. और मुक्ते अपने निर्वय पर मबारस्याद देते हैं और औरवरके हायमें गीपते हैं। उन्ह सूसरे लोग बहुत नीठी भाषामें प्रार्थना करते हैं कि शुप्तान छोड़ हीजिये। हम अपने परोमियोंके प्रति, चाहे खनता योओं भी धर्म हो, मिनमाप रखेंगे और आपने श्रुपनाम करते समय जो मन्टेश दिया है, समपर परी तरह अमल रानेकी फोबिय रहेंगे । तारों रा देर हर घटे बढता ही जाता है । मैंने प्यारेलालजीसे कहा है कि सुनमेंसे क्षण तार जनकर प्रेसको देटें । तार मेजनेवाले हिन्दू, मुसलमान, निक्त और दूसरे जिन लोगोंने सहे आरवासन दिया एँ — झनमेंसे उभी तो निरोहों और भेनोत्तियेशनों ( समाजों ) के प्रतिनिधि है - वे सब अर्च्छा तरह अपना वचन परा करेंगे. तो नेरे अपनासको छोटा प्रतेनें काफी मदद करेंगे। मदलानहन, जो लाहोरमे पाकिस्तानके सत्ताधीयों और मानान्य ससलमानोंके सम्पर्कमें हैं, सहे पटती हैं -- " यहाँ लोग महते हैं कि अिन तरफ क्या किया जा सकता है 2 आप पाकिस्तानमें अपने मुसलमान मित्रोंसे क्या आशा रखते हैं 1 जिनमे पोलिटिक्ल पार्टियोंके नेम्बर और सरकारी नौकर भी गामिल हैं।" मुझे सुन्नी हैं कि कैसे असलनान निज्ञ मी हैं, जिन्हें मेरी चेहतकी चिन्ता है, और वे मृद्रुलावहनने जो मवाल पूछा है, नैसी जिज्ञासा रस्रते हैं । सब सन्देश नेजनेवालोंको और पाक्स्तानसे सवाल पूछनेवाले भाजियोंनो मै क्इना चाहता है कि यह अपवास तो आत्मशुद्धिके छिओ हैं । जो लोग झुपवासके नक्सदके साथ हमदर्दी रखते हैं, वे सब आत्मशुद्धि करें, चाहे वे पाक्सितानके सरकारी नीकर हों, किसी पोलिटिक्ल पार्टीके मेम्बर हों या दूसरे लोग हों।

## पाकिस्तानसे दो शब्द

पाकिस्तानमें मुसलमानोंने गुनाह किया है। कराचीमें नो हुआ सो तो आप मुन ही चुके हैं। सिक्खोंपर मुसलमानोंने हमला किया और वहुतसे बेगुनाह सिक्ख माओ मारे गये। कभी छटे गये और कियोंको अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। अब खबर आशी है कि गुनरात स्टेशनपर गैरमुस्लिम शरणार्थिबोंकी गाड़ीपर हमला हुआ। वे बेचारे सरहरी सुबेसे अपनी जान बचानेको आ रहे थे। बहुतसे मारे गये। कभी लड़कियाँ खुड़ा ली गर्भी। यह सब दु खद समाचार है। पाकिस्तानमें सेसा होता ही रहे, तो यूनियन कहाँ तक खुसको धरदारत करेगा? मेरे जैसा केक आदमी फाका करे या १०० महात्मा फाका करें, तो भी यूनियनवालोंके दिलमें गुस्सा पैदा हो जायगा। पाकिस्तानमें मुसलमानोंको परिस्थितिको सुधारना है। वे हिम्मतके साथ कहें कि हम तब तक चैन नहीं लेंगे, जब तक हिन्दू और सिक्ख वापस आकर आरामसे हमारे बीच नहीं रहते। यह खुनके (पाकिस्तानकें) गुनाहका आयरिवत्त या कफ्फारा होगा।

मान छोजिये कि हिन्दुस्तानमें चारों तरफ आत्मशृद्धिकी लहर दौड़ जाय, तो पाकिस्तान पाक वन जायगा। तव वह सेक मैसा राज्य बनेगा, जिसमें पुराने दोघ और द्वराक्षियों छोग भूल जायेंगे। पुराने मेदभाव दफना दिये जायेंगे। अेक अदनासे अदना अिन्सान भी पाकिस्तानमें वही अिज्जत पायेगा, और खुदी तरह खुसका जान-माल सुरक्षित रहेगा, जैसे कि कायदे आजम जिजाका। भैसा पाकिस्तान कभी मर नहीं सकता। तब, खुसके पहले नहीं, मुझे अफसोस होगा कि मैने पाकिस्तानको ओक 'पाप' कहा। मुझे डर है कि आज तो मुझे जोरोंसे यह कहना ही होगा कि पाकिस्तान 'पाप' है। मै अस पाकिस्तानको जागजपर नहीं, पाकिस्तानको माषण देनेवालंकि भाषणोंमें नहीं, बल्कि हरकेक मुसलमानके रोजाना जीवनमें देखनेके लिये जिन्सा रहना चाहता हूँ। जब सैसा होगा, तब यूनियनके रहनेवाले भूल जायेंगे कि कभी पाकिस्तानमें और यूनियनमें दुश्मनी थी। और अयर मै भूल नहीं करता, तो यूनियन

गर्वके साथ पाकिस्तानकी नकल करेगा । अगर मैं तब जिन्दा हुआ, तो यूनियनवालों के कहूँगा कि वे भलाओ करनेमें पाकिस्तानके आगे वर्दे । हम यूनियनवालोंको आज गरमके माथ कहना पड़ता है कि हमने पाकिस्तानकी बुराओंकी सटसे नकल की । खुपवाम तो ओक वार्जा है । और यह भिसी बातके लिओ है कि पाक्सितान और हिन्दुस्तान मलार्जी करनेमें ओक दूसरेके साथ मुनाबला जरें।

### मेरा सपना

जब में नौजवान था ऑर पॉलिटिक्स (राजनीति) के घारेने इट नहीं जानता था. तपसे में हिन्द-सुसलमान दगैराके हृदयोंने अन्यका सपना देखता आया हूँ । मेरे जीवनके सच्याकालमें अपने अन स्वप्नकी सिद्ध होते देसकर में छोटे बच्चेकी तरह नार्चेगा । तद पूरी जिन्दगी तक, जिसे हमारे बुजुर्गोंने १२५ साल व्हा है, जॉनेकी मेरी खाहिंग फिरसे जिन्दा हो जायगी । थैसे स्वप्तकी सिदिने किसे अपना र्जवन क़रवान करना कौन पसन्द नहीं करेगा ? मेरा स्वप्न सिद्ध होगा, तव हमें सच्या स्वराज मिलेगा । तय कानुनकी नजरसे और भूगोलकी नजरसे इम भछे दो राज्य रहें, मगर हमारे रोजके जीवनमें हम दो नहीं होंगे। इमारा दिल अन्न होगा । यह नज़्खारा मेरे किओ और मापके किओ मी मितना मध्य है कि वह सच्चा हो नहीं सजता। तो सी क्षेत्र मरहर चित्रकारने ओक नशहूर चित्रमें बताये हुने बन्चेकी तरह मुझे तब तन सन्तोप नहीं होगा, जब तक मैं खसे पा न छूँ। श्रिमसे करके लिने मै जिन्दा नहीं हूँ और न जिन्दा रहना चाहता । पाकिस्तानने सवान पूछनेवाले माओ, वहाँ तक हो सके, अस नक्नडके नद्धीर पहुँचनेने नेरी नदद करें। जब इस नक्सदपर पहुँच जाते हैं, तब वह मक्सड नहीं रहता । मगर क्षुमके नजदीन बतर वा सकते हैं । हरकेक किन्सान मिस मनसद तक पहुँचनेके ठायक धन्नेने किसे आत्मकृद्धि कर मनता है।

जब मैं १८९६में दिल्जी या आगरेका किला देखने गया था, तह मैंने वहीं लेक, दरवालेपर यह श्रेर पटा था, "अपर क्हीं जजत है, ते यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है।" किला अपने जाहोन्सालके वावजूद मेंने रावर्ने जजत न था। नगर सुक्षे निहायत खुशी होगी, अगर पाकिस्तान निस लायक वने कि ख़सके हरक्षेक दरवाजेपर यह शेर लिखा जा सके। असी जन्नतमें. चाहे वह पाकिस्तानमें हो या यूनियनमें, न कोओ गरीव होगा. न भिखारी । न कोओं क्रेंचा होगा, न नीवा । म कोशी करोडपति मालिक होगा. न आधा भ्खा नौकर । न शराब होगी, न कोओ दूसरी नशीली चीज । सब अपने आप ख़शीसे और गर्वसे अपनी रोटी कमानेके लिओ मेहनत मजदूरी करेंगे। वहाँ औरतोंकी भी वही अज्जत होगी. जो मदोंकी, और औरतों और मदोंकी अस्मत और पवित्रताकी रक्षा की जायेगी । अपनी पत्नीके सिवा हरे अके औरतको असकी असरके मुताविक हरअन धमें पुरुष माँ, वहन और बेटी समझेंगे। वहाँ अरप्रस्थता नहीं होगी और सब धर्मोंके प्रति समान आदर रखा जायगा । मै आशा रखता हूं कि जो यह सब सुनेगे या पढेंगे, वे मुझे क्षमा करेंगे कि जीवन देनेवाले सूर्य देवताकी धूपमें पड़े पड़े मैं अिस काल्पनिक आनन्दकी लहरमें वह गया । जो शंकाशील हैं. शुन्हें मै विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे मनमे जरा भी अिच्छा नहीं कि खपवास जल्दी छटे। अगर मेरे जैसे मुखेके खयाली सञ्जवाग कभी फलित न हों. और खपनास क़मी भी न छटे, तो असमें जरा भी हुआ नहीं। जहाँ तक जरूरी हो, वहाँ तक अन्तजार करनेकी मुझमें धीरज है। मगर मुझे वचानेके ही लिओ लोग कुछ भी करेंगे, तो मुझे दुख होगा। मेरा यह दावा है कि खुपनास औरवरकी प्रेरणासे ग्रुरु हुआ है, और अगर और जब भीरतरकी जिच्छा होगी, तभी छूटेगा । श्रुसकी जिच्छाको न कोओ आज तक टाल सका है, न कभी टाल सकेगा।

# मौत दु खोंसे खुटकारा दिलाती है

गाधीनीने अपने विस्तरपर छेटे हुओ जो मीखिक सन्देश दिया, वह जिस प्रकार है:—

मेरे लिओ यह ओक नया अनुभव है। मुक्को जिस नरहरें होगोंहों हुनानेका कसी अवसर नहीं आया है, न ने चाहता या। में जिस वक्न दिस जगहपर प्रार्थना हो रही हैं, वहाँ नहीं जा सकता। जिसकिओ प्रार्थनामें जो छोग आये हें, वहाँ तक मेरी आवात यहाँसे नहीं पहुँच सक्ती। फिर मी मेंने सोचा कि आप छोगों तक, जियर आप बैठे हैं, मेरी आवाज पहुँच सके, तो आपको आधासन किरेगा और सुझको बढ़ा आनन्द होगा। जो मेंने छोगोंके सामने कहनेको तैयार किया है, वह तो लिखवा दिण हैं। वैती हालत करु रहेगी कि नहीं, में नहीं जानता।

आप लोगोंने मेरी अितनी ही प्रार्थना है कि हर अेक आदमी, दूसरे क्या करते हैं, असे न देखे और बितनी आक्नाट्रोड कर सकता है, करें । सुरे विश्वास है कि जनता बहुत प्रमाणमें आक्नाट्रोड कर सकता है, करें । सुरे विश्वास है कि जनता बहुत प्रमाणमें आक्नाट्रोड कर देगी, तो असका हित होगा और सम्मद है कि मै जन्दीते, जो अपकास चट रहा है. असे छोड सकूँ । मेरी फिक क्लिक्ट्रोड नहीं करती है । किंक्ष अपने छिओ की जाय—हम कहुँ तक लागे वढ़ रहे हैं, और देशका कल्याण क्यूँ तक हो सकना है, असका ब्यान रखें । आखिरमें सब अन्यानिकों मरना है । जिसका जन्म हुआ है, असे मृत्युने मुक्ति किंक्ष नहीं सकती । कैंसी मृत्युन्त मन क्या, ओक भी क्या करना है में समझता हूँ कि हम सबके लियों मृत्यु अेक आनन्दरायक नित्र हैं,

हमेगा धन्यवादके लायक है; क्योंकि मृत्युषे अनेक प्रकारके दुःखोंमंसे हम अेक समय तो निम्ल जाते हैं ।

### 'रुला रुलाकर मारना

अपने लिखित सन्देशमें गाधीतीने कहा ---

कल शामकी प्रार्थनाके दो घटे बाद अखवारवालोंने मुसे सन्देश मेजा कि शुन्टे मेरे आपणके घारेमें कुछ यातें पूछनी हैं। वे मुझसे मिलना चाहते थे, मगर मैंने दिनमर काम किया था। प्रार्थनाके बाद मी काममें फेंसा रहा। अिसलिओ यकान और कमजोरीके कारण शुन्दें मिलनेकी मेरी अिच्छा नहीं हुआ। अिसलिओ मेंने प्यारेलालजीके कहा कि शुनसे कही कि मुसे माफ करें और जो सवाल पूछने हों वे लिखकर कल मुयह नौ बजे बाद मुसे दे दें। शुन्होंने असा ही किया है।

पहला सबाल यह हैं — " आपने अपवास भैसे वक्त छरू किया है, जब कि यूनियनके किसी हिस्सेमें कुछ झगड़ा हो ही नहीं रहा।"

लोग जबरटरती मुसलमानोंके घरोंका कब्जा टेनेकी बाकायदा, निध्यपूर्वक केलिश करें, यह क्या झगढ़ा नहीं कहा जायगा ? यह झगढ़ा तो यहाँ तक यदा कि फोजको अिच्छा न रहते हुने भी अधुगंस अस्तेमाल करनी पढ़ी और भन्ने हवामें हों, सगर कुछ गोलियों सी चलानी पढ़ीं, तब कहीं लोग हटे। मेरे लिभे यह सरासर वेनम्की होती कि मै मुसलमानोंका शैसे टेबी तरहसे निकाला जाना आखिर तक देखता रहता हूं।

### सरदार पटेल

दूसरा प्रश्न यह है — " आपने कहा है कि मुसलमान भाओं अपने टरकी और अपनी अमुरक्षितताकी कहानी छेकर आपके पास आते हैं, तो आप मुन्हें कोशी जनाव नहीं दे सकते । सुनकी चिकायत यह है कि सरदार, जिनके हार्थोंने एट-विशाग है, मुसलमानोंके खिलाफ हैं । आपने यह भी कहा है कि सरदार पटेल पहले आपकी हाँ-में-हाँ मिलाया करते थे, आपके जी-हुज्द कहलाते थे, मगर अब भैसी हाठत नहीं रही। अिससे लोगोंके मनपर यह असर होता है कि आप सरदारका हृदय पलटनेके लिये ह्यपनास कर रहे हैं। आपका ह्यपनास गृह-विमानकी नीतिकी निन्दा करता है। अगर आप अस चीनको साफ करेंने, तो अच्छा होगा।"

मै समझता हूँ कि मै अिस बातका साफ बबाव दे चुका हूँ। नैने जो कहा है, अनुसका अनेक ही अर्थ हो सकता है। जो अर्थ खगाया गया है, वह मेरी ब्य्यनामें सी नहीं आया था। अगर सुसे पता होता कि कैसा अर्थ किया जा सकता है, तो मैं पहले जे अिस चीजको साफ कर देता।

क्ञी मुसलमान दोस्तोंने शिकायत की थी कि सरदारना रख मुसलमानोंके खिलाफ है। मैंने कह इ.खसे झनकी बात छनी, मगर कों भी सफाओं पेश न की । हापवास शुरू होनेके बाद मैंने अपने भूपर जो रोक्यान लगा रखी थी, वह चली गर्सी । भिसलिने नैने टीकाकारोंको कहा कि सरदारको सुझसे और पंडित नेहरूसे सलग रूरके और मुझे और पंडित नेहरूको खानखाइ बासनानपर चड़ारूर वे गलती करते हैं। जिससे खनको फायदा नहीं पहुँच सकता। चरदारके बात करतेके ढंगमें क्षेक तरहका अक्खड़पन है. जिससे कमी क्सी होगोंका दिल दुख जाता है, अगरचे सरदारका अिरादा किसीको दु खी बनानेका नहीं होता । अनका दिल बहुत बहा है । असमे नवके लिओ जगह है। सो मैंने जो कहा असका सत्लव यह था कि अपने जीवनभरके बफादार साधीको अन बेबा अलजानसे बरी कर दूँ। मुक्ते यह भी डर था कि स्तनेवाले कहीं यह न समझ बैठें कि मै सरदारको अपना बी-हजूर मानता हैं । सरदारको प्रेनसे मेरा बी-हजूर रहा जाता या, अिसलेजे मैंने सरदारकी तारीफ करते समय कह दिया कि वे अिनने शक्तिशाली और मनके मजबूत हैं कि वे किसीके नी-हुन्तर हो ही नहीं सनते । जब ने मेरे जी-हुन्तर कहलाते थे, तब वे कैसा कहने देते थे. क्योंकि जो कुछ मै कहता था, वह अपने आप सुनके गटे सुतर जाता था । वे अपने क्षेत्रमें बहुत बढ़े थे । अहनदाबाद म्युनिसिपैलिटीमें खुन्होंने शासन चलानेमें बहुत कावलीयत बताओं थी।

नगर वह अितने नम्र थे कि श्रुन्होंने अपनी राजनीतिक तालीम मेरे नीचे ग्रुत की । श्रुन्होंने अिसका कारण मुझे बताया या कि जब में दिन्दुस्तानमें आया या, श्रुन दिनों जिस तरहका राजकाज हिन्दुस्तानमें जलता या, श्रुसमें हिस्सा केनेका श्रुनका मन नहीं होता या । मगर सब जब सत्ता श्रुनके गले आ पदी, तब श्रुन्होंने देखा कि जिस आहिंसाको ने आज तक सफलतापूर्वक चला सके, श्रुस अब नहीं चला सकते। मेंने कहा है कि मै समझ गया हूँ कि जिस चीनको में और मेरे साथी आहिंसा कहा करते थे, वह सच्ची आहिंसा नहीं थी। वह तो नक्ली चींक श्री और श्रुतका नाम है मन्द निरोध । हों, किनके हाथों में मन्द निरोध किसी कामकी चींक हैं? जरा सोचिये तो सही कि अेक कमजोर आदमी जनताका प्रतिनिधि बने, तो वह अपने मालिकोंकी हँसी और अंदमी जनताका प्रतिनिधि वने, तो वह अपने मालिकोंकी हँसी और ने वींकिजती ही करवा सकता है । मै बानता हूँ कि सरदार कमी श्रुन्हें सीपी हुसी जिम्मेदारीको दगा नहीं दे सकते । वे श्रुसका पतन वरदारत नहीं कर सकते ।

### अपवासका मकसद

में शुम्मीद करता हूँ कि यह सब मुननेके याद को भी भैसा खयाल नहीं करेंगे कि मेरा शुपवास गृह-विभागकी निन्दा करनेवाला है। जगर को भी भैसा खयाल करनेवाला है, तो में शुससे कहना चाहता हैं कि वह अपने आपको नीचे गिराता है और अपने आपको जुकसान पहुँचाता है, मुझे या सरदारको नहीं। मैं बोरदार लफ्जोंमें कह चुका हूँ कि को भी बाहरी ताकत जिन्सानको नीचे नहीं गिरा सक्ती। जिन्सानको नीचे गिरानेवाला जिन्सान खुद ही बन सकता है। मैं जानता हूँ कि मेरे जवावके साथ जिस वाक्यका को जी ताल्खक नहीं है। मगर यह अक बैसा सल है कि शुसे हर मौकेपर दोहराया जा सकता है।

मैं साफ लफ्जोंमें कह चुका हूँ कि मेरा खुपवास - यूनियनके सुसलमानोंकी सातिर है। अिशलिको वह यूनियनके हिन्दुओं और शिक्खों और पाकिस्तानके मुसलमानोंके सामने है। अस तरहसे यह खुपवास पाकिस्तानकी अकलियतकी खातिर सी है। जो विचार मै पहले समझा चुका हुँ, श्रुसीको यहाँ थोड़ेमें दोहरानेकी कोशिश कर रहा हूँ।

मै यह आज्ञा नहीं रख सकता कि मेरे-जैसे अपूर्ण और कमजोर अन्सानका फाका दोनों तरफकी अकल्यियोंको सब तरहके खतरोंसे पूरी तरह बचानेकी ताकत रखे। फाका सबकी आत्म-श्रुद्धिके छिझे हैं। श्रुसकी पवित्रताके बारेमें किसी तरहका शक लाना गलती होगी।

# अुखटे अर्थकी गुंजाभिश नहीं

तीसरा सवाल यह हैं — "आपका खुपवास भैसे वक्तपर छुरू हुआ है, जब चंयुक्त राष्ट्रीय सबकी सुरक्षा-सिमिति वैठनेवाली है । साथ , ही अभी ही कराचीमें फसाद हुआ है और गुजरात (पंजाव) में करलेआम हुआ है । हम नहीं जानते कि विदेशके अखबारोंमें भिन वाक्यातकी तरफ कहाँ तक ध्यान दिया गया है । असमें घक नहीं कि आपके खुपवासके सामने ये वाक्यात छोटे लगने लगे हैं । पाकिस्तानके प्रतिनिधियोंके पिछले कारनामोंसे हम समझ सकते हैं कि वे जरूर भिस चीजसे फायदा खुठायेंगे और दुनियाको कहेंगे कि गांत्रीजी अपने हिन्द, अनुयायियोंसे, जिन्होंने हिन्दुस्तानमें मुसलमानोंकी जिन्हगी आफनमें बाल रखी है, पागलपन छुटवानेके छिओ खुपवास कर रहे हैं । सारी दुनियामें सच्ची धात पहुँचनेमें तो देर लगेगी । अस दरमियान आपके खुपवासका यह नतीजा आ सकता है कि संवुक्त राष्ट्रीय संघपर हमारे । विद्य प्रभाव पढ़ें । "

निस सनालका लम्बा चौहा जवाव देनेकी जरूरत थी। दुनियाकी हुकूमतों और दुनियाके लोगोंपर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मै यह कहनेकी हिम्मत करता हूँ कि खुपनासका असर अच्छा ही हुआ है। बाहरके लोग, जो हिन्दुस्तानके बाकयातको निष्पक्षपातसे देख सकते हैं, मेरे फाकेका खुल्टा अर्थ नहीं लगायेंगे। फाका यूनियनसे और पाकिस्तानक रहनेवालोंसे पागल्यन खुह्वानेके लिओ है।

अगर पाकिस्तानमें मुसलमानोंकी अकसरियत सीघी तरहरे न चले, वहाँके मर्द और औरतें शरीफ न वर्ने, तो यूनियनके मुसलमानोंको बचाया नहीं जा सकता । मगर मुझे खुखी है कि मृदुला बहुनके कलके सवालपरसे अैसा लगता है कि पाकिस्तानके मुसलमानोंकी झाँखें खल गभी हैं और वे अपना फर्च समझने लगे हैं।

संयुक्त राष्ट्रीय संघ यह जानता है कि मेरा फाका खुसे ठीक निर्णय करनेमें मदद देनेवाला है, ताकि वह पाकिस्तान और हिन्दुस्तानका खुचित पथ-प्रदर्शन कर सके।

## . १२६

18-1-186

## भीश्वरकी कृपा

गाधीजीने विस्तरपर छेटे हुओ जो मौखिक सन्देश दिया, वह अस प्रकार है —

मुझे आशा तो नहीं थी कि आज सी मै वोल सकूँगा । लेकिन यह मुनकर आप खुश होंगे कि कल मेरी आवाजमें जितनी शिक्त थी, अससे आप मे ज्यादा महस्स करता हूँ । असका मतलव तो यही किया जाय कि जीइवरकी वही कृपा है । चीचे रोज मुझमें, जब मैने फाका किया है, अितनी शिक्त नहीं रहती है । लेकिन आज तो रहती है । मेरी अम्मीद तो जैसी है कि अगर आप सव लोग आत्म-शुद्धि करनेका यह करते रहेंगे, तो बोलनेकी मेरी शिक्त आखिर तक रह सकती है । मै अतना तो कहूँगा कि मुझे किसी प्रकारकी जल्दी नहीं है । बल्दी करनेसे हमारा काम नहीं बनता है । मै परम शान्तिमें हूँ । मै नहीं चाहता कि कोओ अधूरा काम करे और मुझे छना दे कि ठीक हो गया है । साराका सारा जब यहाँ ठीक होगा, वो सारे हिन्दुस्तानमें ठीक होगा । असिल्अं मै समझता हूँ कि जब विर्द-गिर्दमें, सारे हिन्दुस्तानमें और सारे पाकिस्तानमें शान्त नहीं हुआ, तो मुझे जिन्दा रहनेमें हिल्यस्पी नहीं है । ये अस यज्ञके मानी हैं ।

### सच्ची सद्भावना

गाधीजीका लिखित सन्देश —

किसी जिम्मेदार हुकुमतके लिओ सोच-समझकर किये हुन्ने अपने किसी फैसलेको वदलना आसान नहीं होता । मगर तो भी हमारी हुकूमतने, जो इर मानेमें जिम्मेदार हुकूमत है, चीच-समझस्र और वेजीवे अपना तव किया हुआ फैसला वदल डाला है। झुसको कादमीरसे लेक्स क्रियाहुमारी तक और कराचीसे लेकर आसानकी हद तक सारे मुल्कको मुवारण्याद देना चाहिये। में जानता हूँ कि दुनियाके सब लोग भी कहेंने कि जैसा बढा काम हमारी हुकूमतके जैसी वहे दिलवाली हुकूमत ही कर सक्ती थी। असमें मुसलमानोंको सन्तुष्ट करनेकी बात नहीं है। यह तो अपने आपको सन्तुष्ट करनेकी बात है। कोओ मी हुकूमत, जो बहुत वहीं जनताकी प्रतिनिधि है, बेसमझ जनतासे तालिया पिटवानेके लिओ कोओ ज्दम नहीं झुठा सकती। जहाँ चारों तरफ पागलपन फैला हुआ है, वहाँ आपके बढ़ेसे वहे नेता बहादुरीसे अपना दिमाग ठण्टा रखकर जो जहाज चला रहे है, झुसे क्या वे डूबनेसे न बचावें 2

हमारी हुकुमतने क्यों यह कदम खठाया ! अिसका कारण मेरा खुपनास था । खुपनाससे खुनकी विचारभारा ही बढल गशी । खुपनानके विना वे, कानून खुनसे जितना करवाता, खुतना ही करनेवाले ये । मगर ाहेन्द्रस्तानकी हुकूमतका यह कदम सुच्चे मानोंमें दोस्ती बढ़ाने और मिठास पैदा करनेवाली चीज है। अससे पाकिस्तानकी सी परीक्षा हो जायगी । नतीजा यह आना चाहिये कि न सिर्फ काश्मीरका बल्जि हिन्द्रस्तान और पानिस्तानमें जितने नतमेद हैं, श्रुन सबका दाअिज्जत आपस आपसमें फैसला हो जाने । आजकी दुरमनीकी जगह दोरती है । न्याय कानूनसे वड़ जाता है। अनेर्जानें ओक घरेख कहावत है, जो परियोंचे चलती आओं है। ख़तमें कहा है कि जहाँ मानूली कानून नाम नहीं देता, वहा न्याय हमारी मदद नरता है । वहत वंक्त नहीं हुआ जब कानूनके लिओ और न्यायके लिओ वहाँ अलग अलग कचहरियाँ हुआ करती थीं। अस तरहसे देखा नाय, तो असमें नोओ शक नहीं कि हिन्दुस्तानकी हुकूमतने जो किया है, वह सब तरहसे ठीक है। अगर मिसालकी जरूरत है, तो मेनडोनल्ड भेवार्ड (निर्णय) इलारे सामने हैं। वह तिर्फ मैकडोनल्डका निर्मय न था, बल्कि सारे ब्रिटिश मन्नि-मण्डलका और दसरी गोलमेन-परिषदके अधिकतर सटस्योंका भी निर्णय था। नगर यरबदाके ख्रुपवासने रातोंरात वह निर्णय बदल दिया । मुझे कहा गया है कि यूनियनकी हुकूमतके अिस वहे कामके कारण तो अव मै अपना खुपवास छोद दूँ। काश कि मै अपने दिलको श्रीसा करनेके लिओ खपझा सकता!

# अपवासका अच्छेसे अच्छा जवाब

मै जानता है कि झन डॉक्टर छोगोंकी चिन्ता. जो अपनी भिच्छासे काफी लाग करके मेरी देखमाल कर रहे हैं. जैसे खुपवास लम्बा होता जाता है. वैसे बढती जाती है। मेरे गुरदे ठीक तरहसे काम नहीं करते । अन्हें किस चीजका खतरा नहीं कि मै आज मर जार्सुगा । मगर स्रुपवास लम्बा चला. तो हमेशाके लिओ शरीरकी मशीनको जो नुकसान पहुँचेगा. इससे वे दरते हैं । मगर बॉक्टर लोग कितने ही होशियार क्यों न हों, मैंने अनकी सलाहसे अपवास शुरू नहीं किया। मेरा रहतुमा और मेरा हकीम अकमात्र मीस्वर रहा है। वह कमी गलती नहीं करता और वह सर्वशक्तिमान है। अगर असे मेरे अिस फमजोर शरीरसे कुछ खौर काम छेना होगा. तो डॉक्टर लोग कुछ भी क्हें, वह मुझे बचा छेगा । मै भीइवरके हाथोंमें हूँ । अिसलिओ मै आशा करता हूँ कि आप विश्वास रखेंगे कि मुझे न मौतका डर है. न अपंग होकर जिन्दा रहनेका । मगर मुझे लगता है कि अगर देशको मेरा इन्छ भी ख्रपयोग है. तो डॉक्टरोंकी जिस चेतावनीके परिणाम-स्वरूप लोगों ते ते तीके साथ मिलकर काम करना चाहिये। अतनी मेहनतसे आवारी पानेके बाद हमें बहादर तो होना ही चाहिये। बहादर लोग, जिनपर दुश्मनीका शक होता है. खनपर मी विश्वास रखते हैं। वहादुर लोग अविश्वासको अपनी शानके खिलाफ समझते हैं । अगर दिल्लीके हिन्दू, मुसलमान और सिक्खोंमें असी अकता स्थापित हो जाय कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके वाकी हिस्सोंमें आग भइके, तो मी दिल्छी शान्त रहे, तब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी । खुशकिस्मतीसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफके लोग अपने आप समझ गये लगते हैं कि सुपनासका अच्छेसे अच्छा जवाब यही है कि दोनों खपनिवेशोंमें शैसी दोस्ती पैदा हो, 'जिससे हर धर्मके छोग दोनों तरफ बिना किसी खतरेके

सा-जा सकें और रह सकें । आत्म-गुद्धिके छित्रे जितना तो कम-से-कम

होना ही चाहिये।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके लिओ दिल्लीपर बहुत ज्यादा बोम हालना ठीक न होगा। यूनियनके रहनेवाले भी आग्निर तो अन्सान हैं। हमारी हुकुमतने कोगोंके नामसे अक बहुत बबा खुदार कदम खुठाया है और खुसको खुठाते समय खुसकी फीमतका स्वयात तक नहीं किया। अिसका जवाब पाकिस्तान क्या देगा है अरादा हो तो रास्ते तो बहुत हैं, मगर क्या अरादा है है

# १२७

10-1-186

# मेरी जिन्हगी भगवानके हाथमें है

गांधीजीने विस्तरपर छेटे छेटे माश्रिकोफोनपर ३ मिनट भाषण दिया । अन्तीने कहा —

अिहनरकी ही क्रपा है कि आज पाँचवों दिन है, तो भी भी विगरिश्रमके आपको दो शब्द कह सकता हूँ। जो मुसकी कहना है, वह तो मैंने लिखना दिया है, जिसे प्रार्थना-समामें मुशीला बहन सना देगी।

अितना है कि जो कुछ भी आप करें, खुसमें परिपूर्ण शिक्त होनी चाहिये। अगर वह नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरा खयाल रखें कि अिसे कैसे जिन्दा रखा जाय, तो वहीं भारी गलती करनेवाछ हैं। मुझको जिन्दा रखना या मारना किसीके हाथमें नहीं है। वह अश्वितके हाथमें है, असमें मुझे कोशी शक नहीं है, किसीको भी शक नहीं होना चाहिये।

अस श्रुपनासका मतलव यह है कि अन्त करण स्वच्छ हो और जागृत हो । असा करें, तभी सबकी मलाजी है । मुक्षपर दया करके आप कुछ न कीजिये । जितने दिन श्रुपनासके काट सकता हूँ, कार्रेगा । अभिश्रकी अिच्छा होगी, तो मर जासुँगा । ये जानता हूँ कि मेरे काफी मित्र दुःखी हैं और सब कहते हैं कि आज ही खुपवास क्यों न छोड़ा जाय । आज मेरे पास असा सामान नहीं है। असा मिल जाय, तो नहीं छोड़नेका आग्रह नहीं करूँगा। अहिंसाका नियम है कि मर्यादापर कायम रहना चाहिये। अभिमान नहीं करता चाहिये। नम्न होना चाहिये। मे जो कह रहा हूँ, खुसमें अभिमान नहीं है। गुद्ध प्यारसे कह रहा हूँ। असा जो जानता है, वही रहनेवाला है।

## दिलकी सफाओ

गांधीजीने अपने लिखित सदेशमें कहा '— मैं पहले भी कह खुका हूँ, और फिरसे दोहराता हूँ कि फाकेके दयावके नीचे कुछ मी न किया जाय । मैंने देखा है कि फाकेके दयावके नीचे कुछ मी न किया जाय । मैंने देखा है कि फाकेके दयावके नीचे कजी वार्तें कर ली जाती हैं और फाका खत्म होनेके वाद मिट जाती हैं । अगर शैसा कुछ हुआ, तो यहुत बुरी बात होगी । असा कमी होना ही नहीं चाहिये । आध्यात्मिक खुपवास अक ही आशा रखता है। वह है दिलकी सफाओ । अगर दिलकी सफाओ अीमानदारीसे की जाय, तो जिस कारणसे सफाओ की गओ थी, वह कारण मिट जानेपर भी सफाओ नहीं मिटती । किसी प्रियजनके आनेके कारण कमरेमें सफेदी की जाती है, तो जब वह आकर चला जाता है, तो सफेदी मिट नहीं जाती । यह तो जब वस्तुकी यात है । कुछ अरोंके बाद सफेदी मिटने लगती है और फिरसे करवानी पदती है । दिलकी सफाओ तो अक दफा हो गओ, तो मरने तक कायम रहती है । फाकेमा दूसरा कोओ योग्य मकसद नहीं हो सकता ।

### पाकिस्तानसे दो शब्द

राजा, महाराजा और आम लोगोंके तारोंका ढेर बढ रहा है।
पाकिस्तानसे सी तार आ रहे हैं। वे अच्छे हैं। मगर पाकिस्तानके
सेस्त और शुभचिन्तक की हैसियतसे में पाकिस्तानके रहनेवालों और जिनको
पाकिस्तानका मिय्य बनाना है, खुनको कहना चाहता हूँ कि अगर
सुनका जमीर जागृत न हुआ और अगर वे पाकिस्तानके गुनाहको क्यूल
नहीं करते, तो पाकिस्तानको कमी कायम नहीं रस सकेंगे। असका
यह मतलब नहीं कि में यह नहीं चाहता कि हिन्दस्तानके दोनों ठकहे

अपनी खुशीसे फिरसे अेक हों । मगर मैं यह जाक नरना चाहता हूँ कि जबरदस्तीसे मिटानेरा मुहे खबाल नक नहीं आ सहना । में खुन्नीट करता हूँ कि मृत्यु-रैवापर परे मेरे ये बचन किसीरो चुनेंगे नहीं । में खुन्नीट रखता हूँ कि सब पाकिस्तानी समझ जायेंगे कि अगर कमजोरीकी बजहसे या खुनरा दिल दुनानेके उरसे में खुनरे सामने अनने दिलकी सच्ची बात न रखें, तो में अपने प्रति और खुनके प्रति स्का साबित हो खूँगा । अगर मेरे हिसाबनें कुछ गलनी रही हो, तो सुरे बताना चाहिये । में बादा करता हूँ कि अगर में गलती ममझ गय, तो अपने बचन वापम ले लेगा । नगर ज्यों दर में जानता हूँ पाकिस्तानके ग्रनाहके बारेंम हो बिचार हो ही नहीं मरते ।

# फारेसे में खुश हूँ

मेरे शुपबासको किसी तरहरे भी राजनीतिक न मनझा लाय !
यह तो अन्तरात्माकी जबर्दस्य आवाजके जपायन यमें नमझम्य किया
गम हैं। महायातना भुगतनेके यद मेंने फामा ररनेमा फैमला किया !
दिल्लीके मुसलमान भागी जिस बातके साझी है। शुनके प्रतिनिधि
करीव करीव रोज मुझे दिन भरकी रिपोर्ट देने आते हैं। जिस पवित्र
मौनेपर मेरा शुपवास पुदमानेके हेतु मुझको घोमा देहर राजा-मदाराता,
हिन्दू-सिक्स और इसरे लोग न अपनी खिदमत करेंगे, न हिन्दुम्नानकी !
वे सब सनझ कें कि ने कमी जितना खुम नहीं रहता, कितना कि
आत्माकी खातिर शुपवास करते बक्त। जिस फाकेसे मुझे हमेशासे
जयादा खरी हासिल हुआ है। किसीको जिसमें बिझ डालनेकी जटरत
नहीं है। विझ जिसी शर्तपर डाला जा सकना है कि जीमानदारीसे
आप यह कह सकें कि आपने सीच-समझरर शैतानकी तरफसे अपना
सुँह फेर लिया है और अध्यरकी तरफ कल पढ़े हैं।

#### आगेका काम

मैने थोबा तो लिख दिया है। वह सुशीला वहन आप लोगोंको पढकर सुना देगी।

आजका दिन मेरे लिओ तो है, आपके लिओ भी मंगल-दिन माना जाय । कैसा अच्छा है कि आज ही गुरु गोविन्दर्सिंघकी जन्म-तिथि है। असी ज्ञास तिथिपर मै आप लोगोंकी दयासे फाका छोड सका है। जो दया आप लोगोंसे, दिल्लीके निवासियोंसे, दिल्लीमें जो दु खी गरणाधी पढ़े हैं खनसे, और यहाँकी हकुमतके सब कारोबारसे मुझे मिली है. इससे मुझे लगता है कि मै जिन्दगी भर भूल नहीं सकूँगा । कलकत्तेम असे ही प्रेमका अनुभव मैंने किया। यहाँपर में यह कैसे भूल सकता हूं कि शहीदसाहबने कलकत्तेमें बढ़ा काम किया । अगर वे मदद न करते. तो में वहाँ ठहरनेवाला न था । शहीदसाहबके किओ हम लोगोंके दिलमें बहुत शकुक अभी भी हैं। ख़ुससे हमें क्या ? आज हम सीखें कि कोशी भी शिन्सान हो, कैसा भी हो, खसके साथ हमें दोस्ताना तौरसे काम करना है। इस किसीके साथ किसी हालतमें दुश्मनी नहीं करेंगे. दोस्ती ही करेंगे । शहीदसाहब और दूसरे चार करोड़ मुसलमान यूनियनमें पड़े हैं. वे सबके सब फरिश्ते तो हैं नहीं । असे ही सब हिन्छ और सिम्ख मी थोड़े ही फरिस्ते हैं ! हममें अच्छे लोग भी हैं. और दुरे भी हैं, छेकिन दुरे कम हैं । हमारे यहाँ हम जिन्हें जरायमपेशा जातियाँ कहते हैं. वे लोग भी पड़े हैं । शुन सबके साथ मिलजुलकर हमें रहना है । मुसलमान बड़ी कौम है, छोटी कौम नहीं है । यहीं नहीं. सारी दुनियामें मुसलमान पढ़े हैं। जगर हम असी अप्नीद करें कि सारी दुनियाके साथ हम मित्र-भावसे रहेगे, तो क्या वजह है कि इम यहाँके मुसलमानोंसे दुश्मनी करें 2 मै मविष्यवेता नहीं हैं, फिर भी मुखे लीखरने अकल दी है, मुझे अिश्वरने दिल दिया है । खुन दोनोंको टटोलता हूँ और आपको सविष्य मुनाता हूँ कि अगर किसी न क्सी कारणि हम अक दूसरेसे दोस्ती न कर सके, वह भी यहाँके ही नहीं बल्कि पाकिस्तानके और सारी हुनियाके मुसलमानोंसे हम दोस्ती न कर सके, तो हम समझ लें — अिसमें मुझे कोशी शक नहीं — कि हिन्दुस्तान हमारा नहीं रहेगा, पराया हो जायगा, गुलाम हो जायगा। पाकिस्तान गुलाम होगा, यूनियन भी गुलाम होगा और जो आवारी हम खो बैठेंगे।

साज मही जितने छोगोंने आशीर्वाद दिये हैं, सुनाया है। यकीन दिलाया है कि हम सब हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान, ओसाओ, पार्सी, यहची भाओ भाओ बनकर रहेंगे और किसी भी हालतमें, कोओ कुछ भी कहे, दिल्लीके हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान, पारसी, औसाओ सब, जो यहाँके वाशिन्दे हैं और सब शरणार्थी भी, दुश्मनी नहीं करनेवाले हैं। यह थोड़ी बात नहीं है । अिसके मानी ये हैं कि सबसे हमारी कोशिश यह रहेगी कि सारे हिन्दस्तान और पाकिस्तानमें जितने लोग पढ़े हैं. वे सब मिछक्र रहेंगे । हमारी कमजोरीके कारण हिन्दुस्तानके द्वकड़े हो गये, लेकिन वे भी दिलसे मिलने हैं । अगर अस फाकेके छटनेका यह अर्थ नहीं है. तो मै वड़ी नम्रतासे कहुँगा कि फाका छड़वाकर आपने कोसी अच्छा काम नहीं किया। कोओ काम ही नहीं किया। अब फाकेरी आत्माका भर्गभाँति पालन होना चाहिये । दिल्हीमें और दसरी जगहमें मेद क्यों हो दे जो दिल्लीमें हुआ और होगा, वही अगर सारे यूनियनमें होगा, तो पाकिस्तानमें भी होना ही है। असमें आप शक न रखें। आप न डरें. अक वच्चेको भी डरनेका काम नहीं । आज तक हम, मेरी निगाहमें. शैतानकी तरफ जाते थे । भाजसे मै अपनीद करता हैं कि हम अीखरकी ओर जाना शुरू करते हैं । लेकिन हम तय करें कि अंक वक्त हमने अपना चेहरा. मुँह अश्यिकी ओर घुमाया, तो वहाँसे क्मी नहीं हटेंगे। मैसा हुआ तो हिन्द्रस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर हम सारी दुनियाको ढेंक सकेंगे, सारी दुनियाकी सेवा कर सकेंगे और सारी दुनियाको मूँची छे जा सकेंगे । मै और किसी कारणसे जिन्दा नहीं रहना चाहता । अिन्सान जिन्दा रहता है. तो अिन्सानियतको सूँचा खुठानेके लिओ । भीरवर और खुदाकी तरफ जाना ही भिन्सानका फर्न है। जवानसे भीरवर, खुदा, सत श्रीअकाल, कुछ सी नाम लो, वह सब झूठा है, अगर दिलमें वह नाम नहीं है। सब अक ही इस्ती है, तो फिर कोओ कारण नहीं है कि इम खुस चीवको मूल जायें और अक दूसरेको इरुमन' मानें।

आज मै आपसे ज्यादा कुछ कहनेवाला नहीं हूँ । लेकिन आजके दिनसे हिन्द निर्णय कर लें कि हम लहेंगे नहीं । मै चाहेंगा कि हिन्द कुरान पढ़ें, जैसे वे सगबद्गीता पढते हैं। सिक्ख भी वही करें। और मे चाहूंगा कि मुस्लिम भाउमी-बहन भी अपने घरोंमें प्रन्यसाहब पहें, गीता पढें, अनके माने समझें । जैसे हम अपने धर्मको मानते हैं, वैसे दूसरोंके धर्मको भी माने । अर्द फारसी किसी जवानमें भी वात खिबी हो. अच्छी बात तो अच्छी बात है । जैसे करान शरीफ. **वैसे** गीता और प्रन्थसाहब हैं । मेरा मकसद यही है । चाहे आप मार्ने या न माने, अभी तक में असा करता रहा हैं। में आपको कहुँगा. और दावेके साथ कहुँगा कि मै पत्थरकी पूजा नहीं करता, मगर में सनातनी हिन्दू हूँ। पत्थरकी पूजा करनेवालोंसे मै नफरत नहीं करता। खुदा पत्थरमें भी पड़ा है। जो पत्थरकी पूजा करता है, वह श्रुसमें पत्थर नहीं, खुदा देखता है। पत्थरमें भीश्वर न' मानें तो कुरान शरीफ खुदाओ किताव है, यह क्यों माना जायगा <sup>१</sup> वह क्या बुतपरस्ती नहीं है <sup>१</sup> दिलों में मेद न रखें तो हम सब यह सीख सकते हैं। भैसा हो तो फिर यह नहीं होगा कि यह हिन्दू है, यह सिक्स है, यह मुसलमान हैं। सब भाओ भाओं हैं, सब मिळ-जुलकर रहनेवाले हैं। पीछे ट्रेनोंमें भाज जो अनेक किस्मकी परेशानी होती है-छड़कियोंको फेंक दिया जाता है, आदमी फेंक दिये जाते हैं. औरतें फेंक दी जाती हैं — वह सब मिट जायगी। हर कोओ आसानीसे हर जगह रह सकेंगे। कहीं किसीको डर न होगा । यूनियन असा वने । पाकिस्तान भी असा होना चाहिये । तमी मुझे शानित मिलेगी।

सुप्तको तब तक परम शान्ति नहीं-मिलनेवाली है, जब तक यहाँके कारणायीं, जो पाकिस्तानसे दु खी होकर आये हैं, अपने घरोंको वापस न जा सकें और जो मुसलमान यहाँसे हमारे ढरसे और मारपीटसे मागे हैं और वापस भाना चाहते हैं, वे आरानसे यहाँ न रह सकें।

वस अतना ही कहूँगा। भीरवर हम सबको, सारी हुनियाको अच्छी अक्छ दे, सन्मति दे, होशियार करे और अपनी तरफ लींच छे, जिससे हिन्दुस्तान और सारी दुनिया सुखी हो।

## भुपवासका पारणा

मेंने सत्यके नामपर यह अपवास ग्ररू किया, जिसका जाना-पहचाना नाम सीउबर है । जीते-जागते सत्यके विना सीवनर कहीं नहीं हैं । कीइवरके नामपर इस सुठ वोले हैं, हमने वेरहमीते लोगोंकी हुसा**र्के** की हैं और भिसकी भी परवाह नहीं की कि वे सपराधी हैं या निर्दोप. नर्द हैं या औरते. बच्चे हैं या बुढे । हमने औदनरके नामपर औरतें और लडकियाँ भगाओं हैं, जवरन धर्म-पटला किया है. और यह सब इनने बेहचाओरी किया है। मैं नहीं जानता कि किसीने ये काम सलके नामपर किये हों । खरी नामका खटचारण करते हुओ मैंने अपना श्चपवाम तोबा है। हमारे लोगोंका दु स असहा था। राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबू १०० आदमियोंनी लाये, जिनमें हिन्दुओं, मसलमानों और सिक्खेंकि प्रतिनिधि थे, हिन्दू-नहासमा और राष्ट्रीय स्वयसेवन-सबके प्रतिनिधि थे, और पंजाब, सरहदी सबे और सिंघके शरणार्थियोंके प्रतिनिधि भी थे। भिन्हीं प्रतिनिधियोंमें पाविस्तानके हाओं क्रियनर जाहिदहसेन साहव थे. दिल्लीके चीफ कमिरनर और डिप्टी कमिरनर ये और आजाद हिन्द भौजके प्रतिनिधि जनरख शाहनबाज थे । मूर्तिकी तरह मेरे पास बैठे हुअ पांडेत नेहरू और मौलाना साहब भी थे। राजेन्द्रवावृने अिन प्रतिनिधियोंके दस्तखतनाला अक दस्तावेज पदा, जिसमें मुझसे कहा गया कि में खुनपर ज्यादा चिन्ताका बोझ न डालूँ और अपना श्रुपवार्ष छोउदर सुनके दु खको दूर कहैं। पानिस्तानसे और हिन्दुस्तानी समसे तार पर तार आये हैं. जिनमें मुझसे खपवास छोड़नेकी सपील की गर्मी है। मै अन सारे दोस्तोंकी सलाहका विरोध नहीं कर सका। मै श्चनकी अस प्रतिज्ञापर अविस्तास नहीं कर सका कि हर हालतमें

हिन्दुर्भो, सुसलमार्नो, सिक्चों, अीसाञियों, पारिसयों और यहूदियोंमें पूरी पूरी दोस्ती रहेगी—अैसी दोस्ती जो कभी न टूटेगी। शुध दोस्तीको तोड़नेका मतलव राष्ट्रको तोडना और खतम करना होगा।

#### प्रतिज्ञाकी आत्मा

जब मैं यह लिख रहा हूँ, मेरे पास सेहत और दीर्घ जीवनकी कामनावाले तारोंका ढेर लग रहा है। भगवान मुझे काफी सेहत और विवेक हे कि में मानव-जातिकी सेवा कर सकूँ । अगर आजका दिया हुआ पवित्र वचन पूरा हो जाय. तो मै आपको यकीन दिलाता हैं कि मै चौगुनी शक्तिसे भगवानसे प्रार्थना करूँगा कि मै अपनी पूरी जिन्दगी जी सकूँ और जीवनके आस्तिरी पल तक मानव-समाजकी सेवा कर सकूँ। - विद्वानोंका कहना है कि आदमीकी पूरी जिन्दगी १२५ वरसकी है, कीओ श्रप्ते १३३ वरसकी बताते हैं । दिल्लीके नागरिकोंके साथ हिन्द्-महासमा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघकी सद्भावनासे मेरी प्रतिज्ञाके शब्दोंका तो आगारे जल्दी पालन हो गया है। मुझे पता चला है कि कलरे दजारों जरणायीं और दूसरे लोग क्षपनास कर रहे हैं। असी हालतमे अिससे दूसरा नतीजा हो ही नहीं सकता था। हजारों लोगोंकी तरफसे मुझे छेखीमें दिली दोस्तीके यचन मिल रहे हैं । सारी दुनियासे मेरे पास आशीर्वादके तार आये हैं। क्या भिस वातका अससे अच्छा कोओ संवृत हो सकता है कि मेरे अस अपवासमें भगवानका हाथ था ? लैकिन मेरी प्रतिज्ञाके गर्टोंके पालनके बाट श्रुसकी आत्मा भी है, जिसके पालनके विना गर्ब्सेका पालन वेकार हो जाता है। प्रतिज्ञाकी आत्मा हैं यूनियन और पाकिस्तानके हिन्दू, सिक्ख और मुसलमानोंमें सच्ची टोस्ती । अगर पहली वातका यकीन दिलाया जाता है, तो असके बाद दूसरी बात आनी ही चाहिये, जैसे रातके बाद दिन आता ही है। अगर यूनियनमें अँघेरा हो, तो पाकिस्तानमें खुजेलेकी आणा रखना मूर्खता है। चैकिन अगर यूनियनमें रातके मिटनेका कोओ अक नहीं रह जाता है, तो पाकिस्तानमें भी रात मिटकर ही रहेगी। श्रुस तरहके निशान भी पाकिस्तानमें दिखाओं देने लगे हैं। पाकिस्तानसे बहुतसे सन्देश आये हैं,

खुनमें के के भी किस बातना निरोध नहीं किया गया है। भगवानने, जो संख है. बैसे किन छह दिनोंमें हमें जाहिरा तौरण्र रास्ता दिखाया है, वैसे ही आगे भी वह हमें रास्ता दिखाये!

## १२९

58-9-186

## सुवारकवाद और चिन्ता

चारी हुनिनासे हिन्दुस्तानियों और दूसरे टोनोंने नेरी छेहतके वारें विन्ता खोर शुमेन्छ। बतानेबांटे अनेक तार नेते हैं। शुसके छिमेने श्रुन सब माओ-बहनोंका आभार मानता हूँ। ये तार जाहिर करते हैं कि नेरा कदन और था। मेरे ननमें तो जिस बारेंने होओं शक या ही नहीं। जिस तरह मेरे ननमें भिस बारेंने छोजी शक नहीं कि लीखर है और शुसका सबसे ताहम नाम सल है, श्रुमी तरह मेरे दिखनें जिस बारेंने भी कोओ शक नहीं कि नेरा पाना सही था। अब सुवारक्वादके तारोंका ताँता तथा है। विन्ताना बोश हलता होनेसे लोग आरामकी चाँस लेने छने हैं। मित्रनाम सुप्ते स्ना करेंने कि मैं सबके अहत अहत नहीं नेत सकता। हैंना करना नामुनक्तिन सा है। वे सकता अहता पहुँचकी आशा भी नहीं रखते होंने। तारोंके देरनेसे में दो तार पहुँचकी आशा भी नहीं रखते होंने। तारोंके देरनेसे में दो तार पहुँचकी आशा भी नहीं रखते होंने। तारोंके देरनेसे में दो तार पहुँचकी आशा भी नहीं रखते होंने। तारोंके देरनेसे में दो तार पहुँचकी आशा भी नहीं रखते होंने। तारोंके देरनेसे में दो तार पहुँचकी साशा सी नहीं रखते होंने। तारोंके देरनेसे में दो तार पहुँचकी साशा सी नहीं रखते होंने। तारोंके देरनेसे में दो तार तो हों। सार तो साथ श्रुनेत ही। श्रुस बारेंने में कुछ कहना नहीं नाहता।

क्यार ये तार खुनकें टिलके सच्चे मार्बोको आहिर करनेवाले न होते, तो क्यों वे खुपवास जैसे पवित्र और गंमीर मौकेपर भूके तार मैननेकी तक्लीफ देते और खठाते ?

भोपालके नवाब साहव अपने तारमें दिसते हैं-

"सब कोनोंके दिली नेलके क्रिके आपकी अपीलको हिन्दुस्तानके दोनों हिस्सोंके सब शान्तिप्रिय लोग जहर मार्ने। १ अिसी तरहसे हिन्दुस्तानके दोनों हिस्सोंमें दोस्ती और समझौता हो, अिस अपीलको भी सब लोग जरूर मानेंगे। खुशकिस्मतीसे अिस रियासतमें पिछले सालमें अपनी किठनाओयोंका सामना हम सब कौमोंमें समझौते, प्रेम और मेलके खुस्लगर कर सके हैं। नतीजा यह है कि अिस रियासतमें शान्तिमंग करनेवाला अेक भी किस्सा न बना। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी पूरी ताकतसे अिस मेलजोल और मित्रमावको बढ़ानेकी कोबिश करेंगे। "

पंजाबके प्रधान मंत्रीका लार मै पूरा पूरा वेला हुँ। वे छिखते हैं —
"आपने जेक अर्क कामको बढ़ानेके लिओ जो कदम खुठाया
है, खुसकी पश्चिम पंजाबकी बजारत तहेबिल्से लारीफ करती है
और सच्चे हृदयसे खुसकी कदर करती है। क्षिस बजारतने
अक्रियतोंके जान-माल और अिज्जतको बचानेके लिओ जो मी
हो सके सो करनेका खुसल हमेशा अपने सामने रखा है। यह
बजारत मानती है कि अक्रियतोंको शहरियोंके बराबर हक मिलने
चाहियें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यह बजारत जिस
नीतिपर अब बुगुने जोरसे अमल करेगी। हमें यही फिकर है
कि हिन्दुस्तानके जिस छोटेसे भूखण्ड (बरे आजम) में हर जगह
फीरन हालात सुधरें, ताकि आप अपना खुपवास छोड़ सकें।
आपके जैसी कीमती जिन्दगीको बचानेके लिओ अस स्वेगें हमारी
कोषीकोंर्से कोभी कसर न होगी। "

#### चेतावनी

धानकल लोग विना सोचे-समझे नकल करने लगते हैं। अिसलिओ सुने नेतावनी देनी होगी कि कोली जितने ही समयमें असी तरहके परिणामकी आशा रखकर जिस तरहका श्रुपवास छुरू न करे। अगर कोली करेगा, तो श्रुसे निराध होना पढेगा। और, असे अचूक और श्राक्षत श्रुपायकी वदनामी होगी। श्रुपवासकी गर्ते कवी हैं। अगर अिस्तरमें जीता जागता निर्वास नहीं है और अन्तरात्मासे जनरदस्त , आशाज, औश्वरीय हुकम नहीं निकलता है, तो श्रुपवास करना फिज्ल

है। तीसरी शर्व भी लगानेकी भिच्छा होती है। मगर श्रुसकी जरूरत नहीं है। अिल्लिका जबरदस्त हुक्स तभी मिल सकता है, जब श्रुपनासंग मकसद सच्चा हो, सही हो और वामौका हो। भिसमें से यह भी निकलता है कि शैसे कदमके लिओ पहलेसे लम्बी तैयारी करनी पहती है। भिसलिओ कोभी क्षट्रसे श्रुपनास करने न बैठे।

वहुत वड़ा काम सामने पड़ा है

दिल्लीके शहरियोंके सामने और पाकिस्तानसे आये हुने दुंखियोंके सामने बहुत बका काम हैं। श्रुनको चाहिये कि वे पूरे विस्वासके साथ आपस आपस आपसमें मिलनेके मौके हुँठें। कल बहुतसी मुसलमान बहुनोंको मिलकर मुझे निहायत खसी हुनी हैं। मगर जानती नहीं कि अन्दर आयें या व आयें। श्रुनमेंसे अधिकतर परदेमें थीं। मैंने श्रुन्टें लानेके लिंके कहा। वे आयों। मैंने श्रुनसे कहा कि वे अपने पिता और माओंके सामने परदा नहीं रखतीं, तो मेरे सामने क्यों 2 फीरन हरके कर परदा निकाल दिया। यह पहला मौका नहीं है, जब मेरे सामने परदा निकाल हिया। यह पहला मौका नहीं है, जब मेरे सामने परदा निकाल गया है। मैं अस बातका जिक्र यह बतानेके लिंके करता हूँ कि सच्चा प्रेम, और में दावा करता हूँ कि मेरा प्रेम सच्चा है, क्या कर सकता है। हिन्दू और सिक्च बहुनोंको मुसलमान बहुनोंके पास जाना चाहिये और श्रुनसे दोस्ती करनी चाहिये। खास खास मौकोंपर, लोहारोंपर श्रुनहें निमंत्रण देना चाहिये, और श्रुनका निमंत्रण स्वीकार करना चाहिये।

युस्तमान लडके लबकियाँ आम स्क्लोंकी तरफ सिने, साम्प्रदायिक स्क्लोंकी तरफ नहीं । वे स्कूलके खेलोंने हिस्सा लें । युस्तमानोंका विहिष्कार नहीं होना चाहिये । जितना ही नहीं, बल्कि खुनसे अनुरोध करना चाहिये कि वे वो धन्ये करते थे, खुन्हें फिरसे करने लगें । युस्तमान कारीगरोंको खोकर दिल्लीने जुक्तान खुठाया है । हिन्दू और सिक्लोंके लिओ यह खाहिश रखना कि वे युस्तमानोंसे खुनकी रोजी कमानेका जरिया लीन लें, बहुत बुरी कज्सी होगी। ओक तरफरें तो कोकी चीज या कामपर किसी ओकका सिजारा नहीं होना चाहिये

और दूसरी तरफरे किसीको वाहर करनेकी कोविश नहीं होनी चाहिये। ' हमारा देश बहुत वहा है। अमर्ने सबके लिओ जगह है।

जो शान्ति-क्मेटियाँ बनी हैं, वे सो न जायँ। सन मुल्कोंमें बहुतसी क्मेटियाँ दुर्भाग्यसे सो जाया करती हैं। आप लोगोंके बीच मुझे जिन्दा रसनेकी शर्त यह है कि हिन्दुस्तानकी सन कौमें शान्तिसे साथ साथ रहें। और वह शान्ति सलवारके जोरसे नहीं, मगर मोहन्वतके जोरसे हो। मोहन्वतसे यदकर जोड़नेवाली चीज दुनियामें दूसरी कोओ नहीं है।

## १३०

20-9-186

#### समझदार वनिये

पहछी बात तो यह कह हैं कि अव दिल्लीमें अपन हो गयां, शिर उम्मीद है कि अच्छा ही होगा और रहेगा। दस्तखत करनेवालोंने मी सल रूप भगवानको गवाह रखकर दस्तखत किये हैं। फिर भी कलकत्तें अवाज आ रही है कि दिल्लीमें जो हुआ है, शुसमें गोलमाल तो न हो। यहाँके दु खी लोग मी अगर सावित कदम रहेंगे और वाहर कुछ मी हो, शुससे वहाँ मेल विगब्दे न देंगे, तो आप सारे हिन्दको बचा लेंगे। दिल्ली छोटी जगह नहीं है। वह पुराना शहर है। यहाँ आप मचाओंसे, अहिंसासे काम करेंगे, तो आपका असर सारी दुनियापर पदेगा। सरदारने वम्बओंमें जो कहा है, वह आपने पदा होगा। अगर न पदा हो, तो गौरसे पढ़ें। सरदार और पित्रजी अलग नहीं है। करनेकी चीज अक ही है, कहनेका दम अलग अलग है। सरदार सुसलमानोंक दुरमन नहीं है। जो सुसलमानोंका दुरमन है, वह हिन्दका दुरमन है, यह समझना चाहिये। अमेरिकामें कुछ गोरे लोग हिन्दियोंको मार डालवे हैं, फिर न्यायकी वार्ते करते हैं। सुसे वे बुरा नहीं समझते। पर हम असे पसन्द नहीं करते, वहशीपन मानते हैं। हमारे 'अखवारवालोंने

अन्त्री दुत्तसी की है। हम जितना तो कह दें कि कोसी दूसरा गैर्जिन्सफी करेगा, तो असम बदटा आप खुद न टेंगे । हुक्मतपर छोड देंगे, तब सब काम भारामसे चल सम्मा है।

मेंने न्हा है कि शायर अब में पाकिस्तान बाबूँ। वह तनी होगा, जब पाकिस्तानकी हुन्नत सुसे बुलावे और कहे कि तू भला सादनी हैं: सुनलनान, हिन्दू, सिक्ख किसीना हुरा नहीं कर सकता। पाकिस्तानकी नरकती हुन्नत या डोबॉ-तीवों स्वे सुके बुलावें और अब डॉक्टर जिजानत दें, तनी में जा सकता हूँ। डॉक्टरॉने न्हा है कि पन्द्रह दिन तो सुसे ठीक होते लगेंगे। स्त्री ख्राक अभी नै नहीं खा सकता। फ्लोंका रख या दूध ही है सकता हूँ।

#### प्रधान मंत्रीका श्रेष्ठ काम

पंडितजांको मै जानता हूँ। शुनके पास अगर अक गीला और जेक स्वा दो विक्रोंने होंगे, तो वे स्वेगर किसी दु-बीको इलावेंगे और गीला खुद लेंगे या कसरत अरके अपने शरीरको गरम रखेंगे। मै इह पडकर बहुत खुश हुआ कि शुनका घर नेहमानोंसे मरा रहता है. जि. सी वे कहते हैं कि अपने घरनें दो कमरे निकाल दूँगा। शुनमें दु वियोंको रखेंगा। कैसा ही दूसरे बड़े घनी लोग और फौर्जा अपनर मी करें, तो कोओ दु-खो नहीं रहेगा। शुसका बढ़ा लगर होगा। जिस ख्वस्त मुलकों हमारे पास कैसे राल हैं। दु-बी यन देखेगा कि वह अकेश नहीं है, शुसके साथ और भी हैं, तो शुसका दु:ख दूर होगा, आर वह मुसलमानोंके साथ दुरमनी नहीं करेगा।

मेरे पाक्के गाँक्पर कुछ बहनाशाँने कनानेके लिओ नोटों झा अगपार किया। गरीबोंके हुाथ नोट बेचे। अनसे में कहूँगा कि लाप कैसे नोट क्यों निकालते हैं कि क्या पेट मरनेके लिओ कोभी सब्बा सस्ता नहीं निल्ता? और, अपने करोहों मोले लोंगोंसे कहूँगा कि आप कैसे मोटे न वर्ने। कैसे ही मोले रहेंगे तो हमारा कान नहीं बलेगा। असिलिओ हमें होसियार रहना है।

#### काश्मीरका प्रश्न

मेरे पास ओक तार छाहोरसे आया है। काश्मीर-फीडम-डीगर्न मेरिलेडण्ट लिखते हैं कि आपने यह तो बुलन्द काम किया है। पर यह कामयाव न होगा, जब तक काश्मीरका मामला तय न हो। हिन्दकी सरकार अपनी फीज वहाँसे हटा ले और काश्मीर जिसका है, असे मिल जाय। में कहता हूँ कि अगर काश्मीरका फैसला न हुआ, तो क्या काश्मीरके हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख ओक दूसरेके दुश्मन रहेंगे? हमारी फीजने काश्मीरपर हमला नहीं किया। वह तो तव गाओ, जब काश्मीरके मुसलमान अगुआ शेख अब्दुला और वहाँके महाराजाने लिखा कि काश्मीर फीज मेजो, नहीं तो वह गाया। यह ठीक है कि काश्मीर जिनका है, खनको मिले। मगर किनको है वहाँसे वाहरके सब लोग निकाल दिये आयें। कोओ भी न रहे, तभी यह हो सकता है। पर महाराजा तो है। खन्दें कोओ निकाल नहीं सकता। जब महाराजा विलक्षल निकन्मे हों, तो ही निकाल सकते हैं। यह जो लिखा है ठीक नहीं है। मे अभी फाकेसे खा हूँ। किसीका दुश्मन नहीं। आप आकर अपना कैस सुसे समझा हैं।

# वालियर, भावनगर और काठियाबाडकी रियासरें

ग्वालियरसे मुसलमानींका तार आया है कि हमें छ्या, भारा और अनानकी छ्य चलाओं गंभी । यह अगर सही है, तो सबको कहूँगा कि दिल्लीका काम भी आप विगाबनेवाले हैं और अिससे हुकूमतको शरिमन्दा होना पहेगा।

' अखनारमें पढा है कि काठियानाहमें जितने राजा हैं, अन्होंने फैंसला किया है कि हम सब मिलकर लेक राज बनेंगे। यह सही हैं, तो बहुत बदी बात है। अन्हें में बचाव्यी देता हूँ। मावनगरने पहल की और प्रजाके हार्योमें राज सौप दिया। वह धन्यवाद और बघाव्यीके लायक है। पहले तो मै माफी माँग कुँ कि मै १० मिनिट देखे आया हूँ। चीमार हूँ, असिलिओ समयपर नहीं आ सका।

### प्रार्थनामें वम

कलके वस फूटनेकी बात कर हूँ । लोग भेरी तारीफ करते हैं और तार भी मेजते हैं । पर मैंने कोओ बहादुरी नहीं दिवाली । मैंने तो यही समझा था कि फौजवाले कहीं प्रेक्टिस करते हैं । बादमें छुना कि वस था । मुझते कहा गया कि आप मरनेवाले खे, पर लीश्वरकी छुपासे बच गये । अगर सामने वम फटे और मैं न वहुँ, तो लाप देखेंगे और कहेंगे कि वह वससे मर गया, तो भी हँसता ही रहा । खाज तो मैं तारीफके कानिल नहीं हूँ । जिस भाओने यह काम किया, खुससे आपको या किसीको नफरत नहीं करनी बाहिये । खुसने तो यह मान लिया कि मैं हिन्दू धर्मका दुश्यन हूँ । क्या गीताके चौथे अध्यायमे यह नहीं कहा गया है कि जहाँ कहीं दुष्ट धर्मको नुकसान पहुँचाते हैं, वह अगर दुष्ट है, तो खुसकी खहादुरीसे जवाब दिया । हम सब औरवरसे प्रार्थना करें कि वह खुसे सन्मति दें । जिसे हम दुष्ट मानते हैं, वह अगर दुष्ट है, तो खुसकी खबर औरवर लेगा ।

## हिन्द धर्मकी क्रसेवा

वह नौजवान शायद किसी मस्जिदमें बैठ गया था। जगह नहीं थी, तो वह हुकूमतको दोषी ठहराबे, पर पुलिसका या किसीका कहना न माने, यह तो ठीक नहीं।

अस तरह हिन्दूधमें नहीं बच सकता । मैने बचपनसे हिन्दू धर्मको पदा और सीचा है । मै छोटासा था और दरता था, तो भेरी दासी कहती थी कि डरता क्यों है ? राम-नाम छे। फिर सुझे ओसाओ, मुसलमान, पारची सब मिले, मगर मै जैसा छोटी श्रुमरमें था, वैसा ही आज मी हूँ। अगर सुझे हिन्दू घर्मका रक्षक वनना है, तो आद्यर मुक्ते वनावेगा।

### वम फेंकनेवालेपर द्या

कुछ सिन्फोंने खाकर मुझसे कहा कि हम नहीं मानते कि अिस काममें नोओ िषक्त शामिल था। सिक्ख होता तो भी क्या हिन्दू या मुसलमान होता, तो भी क्या है अध्यर खुसका मला करें। मैंने अिन्सपेक्टर जनरलसे कहा है कि खुस आहमीको सताया न जाय। खुसका मन जीतनेकी कोविशा की लाय। खुसे छोडनेको मैं नहीं कह सकता। अगर वह अस धातको समझछे कि खुसने हिन्दू धमें, हिन्दुस्तान, मुसलमानो और सारे जगतके सामने अपराध किया है, तो खुसपर गुस्सा न करें, रहम करें। अगर सबके मनमें यही है कि बूदेका फाका निकम्मा या, पर खुसे मरने कैसे दें कीन खुसका अलजाम है हो आप गुनहगार हैं, न कि बम फेंकनेवाला नौजवान। अगर असा नहीं है, तो खुस धादमीका दिल अपने आप बदलेगा ही। क्योंकि अस जगतमें पाप कमी अपने आप रह नहीं सकता। वह किसीके सहारे ही दिक सकता है। सिर्फ सगवान और अगवानके सक्त ही अपने सहारे रह सकते हैं। सिर्फी सगवान और अगवानके सक्त ही अपने सहारे रह सकते हैं। शिक्षीमेंसे हमारा असहयोग निकला। आहिसात्मक असहयोग यहाँ भी कि है।

आप मी भगवानका नाम लेते हैं। हमला हो, कोभी पुल्सि भी पदद पर न आवे, गोलियाँ भी चर्ल और तब भी में स्थिर रहूँ और राम-नाम लेता और आपसे लिवाता रहूँ, असी शक्ति भीश्वर मुझे दे, तब मैं वन्यवादके लायक हैं।

कल भेक अनपड बहुनने जितनी हिम्मत दिखानी कि बम फेंननेवालेको पकडवा दिया । यह मुझे अच्छा लगा । मै मानता हूँ कि कोओ मिसकीन हो, अनपढ हो, या पडा-लिखा हो, मन है तो सब छुछ है। मन चैगा तो सीतरमें गंगा । मुझपर तो सबने प्रेम ही बरसाया है।

# वहाबलपुर और सिंध

वहारलपुरतालोंने लिखा है कि हमें जल्दी निहालो, नहीं तो सब मरनेवाले हैं। में कहता हूँ कि वे घनरायें नहीं। वहाँके नवाव साहदने आज भी मुझे तार दिया है कि वे चन कोशिश करेंगे। मैं सुस चीटको भूल नहीं गया हूँ।

वन्द्रसीके लिंघी तिक्त माजियों शे तरण्ते नेक तार आया है। वे इहते हैं कि निन्धमें १५००० स्कित्त हैं। बुछको तो नार डाला है। वे १५००० जियर खुयर पहे हैं। खुनको जाव और खुनका सीनान खतरेंने हैं। खुनहें वहाँते निहालनेश्री तक्ष्वीज कीजिये— हवाओं इहाजते ही कोश्यम कीलिये। मैं वहाँ जो कहता हैं, वह बात खुन तक जल्दीते पहुँचेगी। तार देखे पहुँचते हैं। मुससे वह बरदादत नहीं होगा कि १५००० सिक्त कार्य जायँ, या खुनके ऑनान-अञ्जतपर हमला हो। तो मैं नेक जिन्मान जो कर सकता है वह कर्षेण। यूपरे, पांडतजी तो सनवा ब्यान रखते ही हैं। सिंघ और पाहिस्तानकी खुक्नतको ने कहूँगा कि वे लिक्जोंको जितनीनान दिलावें कि जब तक वे वहाँ हैं, खुनको किसी तरहका खतरा नहीं। नगर वे यह नहीं कर सकते, तो सबको नेक बगह रखें या हिस्तवनके साथ नेज दें। सिक्त बाहुर है। खुनके कीनानपर हमला कीन करनेवाला है हैं तो सिक्त माली जितनीनान रखें। नैने कुछ पारची माली वहाँ देखनेको नेने हैं।

#### गलत मुकावला

लेक माली लिखते हैं कि तब लाप १९४२ में जेलमें थे, तब हमने हिंदाका भी लाम कर लिया था। खुपनासमें लगर कहीं आपका लग्त हो गया, तो देशमें लेकी हिंदा फूटेगी कि आपका लीहनर भी रो खुलेगा। कीसलिको लापका खुपनास हिंसक होगा। आप खुपनास छोड शीबिय। यह बात प्रेमसे लिखी है और अज्ञानसे भी। यह चहीं है कि मेरे जेल जानके बाद हिंसा हुआ। खुतीका यह नवीजा है। खुस बक्न सारा हिन्द आहेंसक रहता, तो खुसका आजका हाल कभी न होता। मेरे मरनेसे सब आपस आपसमें लहेंगे, जिस बारेंगें

भी ने सोच िया हैं। अीर्वरको वचाना होगा, तो बचायेगा। अहिंसासे भरा आदमी मरता है, तो असका नतीना अच्छा ही होगा। पर कृष्ण भगवानके मरनेके बाद यादव ज्यादा भछे या पिनत्र नहीं हुने। सब कट कटकर मर गये। तो में असपर रोनेवाला नहीं। भगवानने अरादा कर लिया है कि अन्हें मरने दो, तो असा होगा। हेकिन में दीन, मिसकीन आदमी हूँ। मेरे मरनेसे क्या लक्ष्म मारना? पर भगवान मिसकीनको भी निमित्त बनाकर न माल्यम क्या कर सक्ता है? कहते हैं अब यहाँके हिन्द्-मुसलमान नहीं लडेंगे। मुसलमान औरतें भी दिल्लीमें बरसे बाहर आने लगी हैं। मुसे खुरी है। मैं सबसे कहता हूँ कि अपने अपने दिलको भगवानका मन्दिर बना लो।

#### १३२

55-1-186

आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता औरनरकी तरफरे मुझमें पानत मा रही है। खुप्मीद है कि जल्दी पहले जैसा हो जाशूँगा। पर यह औरनरके हाशोंमें है।

#### पहित नेहरूका अदाहरण

भेक भाशी लिखते हैं कि जवाहरलालओं, दूसरे वजीर और फौजी अफतर वगैरा सब अपने-अपने घरोंमें कुछ जगह शरणार्थियों के लिओ निकालें, तो भी श्रुनमें कितने लोग बस सकेंगे <sup>2</sup> कहनेवाले ज्यादा हैं, इस्तेवाले कम ।

ठीक है। कुछ हजार ही खुनमें रह सकेंगे। काम जितना बहा नहीं, पर करनेनाले ओक मिसाल कायम करेंगे। अंग्लैण्डके राजा कुछ मी त्याग करें, ओक प्याली शराब भी लोकें, तो भी खुनकी बद्ध होती है। सब सभ्य देजोंमें जैसा होता है। सब दुखी लोगोंपर अच्छा असर होता है। असर दूसरे लोग भी खुनकी तरह करेंगे, तो खुनके ि अभ मकान वनैरा बनानेवार्लोको तसल्ली मिलेगी। अगर नतीमा यह होगा कि दूसरी जयहर्ते मी लोग दिल्ली आने लगें, तो काम विगरेगा। लोगोंने समझा कि दिल्लीमें हमारी पूछताछ ज्यादा होगी।

### गरीबी छल्जाकी बात नहीं है

दूसरी किठनाशी यह है — लोग क्हते हैं कि पहले कांग्रेसकों भेक लाख रपये जमा करनेमें भी मुसीवत होती थी। लोग देते तो थे, पर हम मिखारी थे। आज करोड़ों रपये हमारे हाथमें भा गये हैं। करोड़ों लेके ताकत मले आसी, पर खर्च तो वही अप्रेजी जमानेवाला है। जितना रपया अबाना है, अबावें। शानसे रहें, तब असना असर देशसे वाहर भी पड़ेगा। अन्हें सनक्षता चाहिये कि पैसा शोक के लिओ खर्चना चाहिये या देशके कामके लिओ ? यदि यह बात ठीक हैं कि हम सिंग्लैण्डके साथ मुकावलां करें, तो कर सकते हैं, पर वहाँ केक आदमीकी जो आमदनी हैं, असमें यहाँ बहुत कम है। सैसा गरीव मुल्क दूसरे मुल्कोंके साथ पैसेका मुकावला करे, तो वह मर जावेगा। दूसरे देशोंमें हमारे प्रतिनिध भी यह वात समझें। अमेरिकाका मुकावला रहने दो। खानेमें, पीनेमें और पार्टियाँ देनेमें वे जो दावा करते थे कि हमारी हुकूनत आवेगी, तो हमारा भी रंग-डग बदल जायगा, वह अन्हें मुठला देना चाहिये। हमारे त्यांगी क्योरवाले भी शेसी गलती करें, तो यह सोचनेकी बात है।

िप्त होग कहते हैं कि चे लोग जितने पैसे हेते हैं, तब हम हुकूमतकी नौकरी करें, तो हमें भी ज्यादा पैसे मिलने चाहियें ! सरदार पटेलको सगर १५०० रुपये मिलें, तो हमें ५०० तो मिलने ही चाहियें ! यह हिन्दुस्ताननें रहनेका तरीका नहीं है । जब हरअेक आत्म-ग्रुखिका प्रयत्न करता हो, तब यह सब सोचना कैसा ? पैसेसे किसीकी कीमत नहीं होती ।

#### फिर ग्वालियर

म्वालियर रियासतके ओक गाँवमे मुसलमानोंपर को गुजरा है, खरे बतानेवाले वारकी बात मैंने की थी। झस बारेमें मुझे वहाँके ओक कार्यकति सुनाया कि आपको मै नेक खुराखनरी देने आया हूँ । व्यालियरके महाराजाने सब सत्ता प्रजाको दे ही है। थोडी जो रखी है, श्वरमें भी हमारा बहुमत होगा । शुन्होंने मुझसे कहा कि लोगोंको जो सत्ता मिलनी चाहिये, वह मिली, यह सुनकर आप खुश होंगे । हाँ, मगर प्रजा-मंडलवालोंमें मेदमान आ जाय और वे मुसलमानोंको निकालें, तो मुझे क्या खुशी है अगर आप कहें कि मेदमान नहीं होगा, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या पारही, क्या भीसाओ, किसीके साथ वैर नहीं करेंगे, तब तो वह मेरा ही काम हुआ । शुसमें मेरा घन्यवाद और आशीर्वाद मिलेगा ही । महाराजाको छोगोंका सेवक बनना है । अस आरम-शुद्धिके यहमे राजा-प्रजा सबको अच्छी तरह भाग टेना है । तब तो हम सारी दुनियाके सामने खहे रह सकते हैं । अगर हमें दिनेयाकी चालको, ठीक रखना है और श्वरके रक्षक बनना है, तो लिसके सिवा इसरा कोभी रास्ता नहीं है ।

# १३३

38-1-186

### नेताजीका जनम-दिन

लाल मेरे पास काफी चीजें पदी हैं । जितना हो सकेगा, इतना कहेंगा।

जान प्रभाषनावृकी बन्य-तिथि है। मैंने कह दिया है कि मै तो किसीकी बन्य-तिथि या मृत्यु-तिथि याद नहीं रखता। वह आदत मेरी नहीं है। प्रभाषनावृकी तिथिकी मुझे याद दिलाओं गभी। खुससे मैं राजी हुआ। सुसका भी भेक खास कारण है। वे हिंसाके पुजारी थे। मैं अहिंसाका पुजारी हूँ। पर जिसमें क्या ? मेरे पास गुणकी ही कीमत है। तुलसीदासजीने कहा है:

" जब-चेतन, गुण-दोषसय, विश्व कीन्द्र करतार । सत-हस गुण गहाँहैं पय, परिहरि वारिविकार ॥" हंस जैसे पानीको छोदकर दूध है हेना है, बैसे ही हमें भी करना चाहिये। मनुष्यमानमें गुण और दोष दोनों भरे पदे हैं। हमें गुणोंको प्रहण करना चाहिये। दोषोंको भूल जाना चाहिये। मुमापबायू बढ़े देश-प्रेमी थे। शुन्होंने देशके लिसे अपनी जानकी बाजी लगा थी भी और वह करके भी बता दिया। वे सेनापित बने। शुनकी फीजमें हिन्दू, मुमलमान, पारपी, सिक्च सब थे। मव बंगाली ही थे, असा भी नहीं था। शुनमें न प्रान्दीवता थी, न रंगमेद, न जातिनेट। वे सेनापित थे, असलिसे शुन्हें ज्यादा सहुलियत हैनी या देनी चाहिये, सेसा भी नहीं था।

भेक बार भेक सज्जन जो बड़े वकील थे, अन्होंने मुझसे पूछा कि हिन्दू धर्मकी व्याख्या क्या है? मैने कहा, मे हिन्दू धर्मकी व्याख्या कहीं जानता । मै आप जैसा वकील कहाँ हूँ? मेरे हिन्दू धर्मकी व्याख्या मे दे सकता हूँ । वह यह है कि जो सब धर्मोंको समान माने, वही हिन्दू धर्म है । सुमापवाचुने सबका मन हरण करके अपना काम किया। अस चीजको हम याद रखें ।

#### सावधानीकी जरूरत

बूसरी चीन — ग्वालियरसे खबर आभी है कि रतलामसे बो आपको अक गाँवके झगढेके बारेमें खबर मिनी भी, वह सर्वथा ठीक नहीं है। वहाँ कुछ दंगा हुना तो सही लेकन आपस-आपसमें। झुसमें हिन्दू-मुसलमानकी कोभी बात न भी। मुसे अिससे बड़ी खुशी होती है। झुसपरसे में मुसलमान भाभियोंको जानत करना चाहता हूँ। मैं तो जो चीज मेरे सामने आती हैं, झुसे जनताके सामने रख देता हूँ। में तो जो चीज मेरे सामने आती हैं, झुसे जनताके सामने रख देता हूँ। सवार असी बनी-बनामी बात कहते रहेंगे, तो सबके दिलमें गलतफहमी हो जायेगी। कोओ भी चीज वहाकर व बतावें। अपनी गलती बहाकर बता दें। दूसरोंकी कम करके। तब यह माना जायगा कि हम आतम-शुद्धिके नियमका पालन करते हैं।

मैसर. जुनागढ़ और मेरठ

मैस्रिये तार भागा है कि भापने जो व्रत लिया, अप्रसन मैस्रिक जनतापर असर नहीं पढ़ा । वहाँ सनहा हो गया है । में मैस्रिके हिन्द्-पुसलमानोंको जानता हूँ। जिनके हाथमें हुकूमत है, अनको भी जानता हूँ। मैने मैस्र-सरकारको लिखा है कि वह, जो कुछ हुआ है, असे साफ-साफ दुनियाको बता दे।

ज्नागदरे मुसलमान माभियोंका तार आया है। वे लिखते हैं कि जनमे कमिरनर और सरदारने हुकूमत के ठी है, तबसे यहाँ हमें न्याय ही मिल रहा है। अब को आ भी हममें फूट नहीं डाल सकेगा। यह सुन्ने बड़ा अच्छा लगता है।

मेरठरे अेक तार आया है। खुसमें लिखा है कि आपके खुपवासका नवीग ठीक भा रहा है। यहाँपर जो नेशनिलस्ट मुसलमान हैं, खुनसे हमें कोशी नफरत नहीं है। पर लीगी मुसलमान सीघे हो गये है या हो जायेंगे नैसा मानेंगे, तो आपको पछताना पहेगा। आपकी शहिसा अच्छी है, मगर राजनीतिमें नहीं चल सकती। फिर भी हम आपको कहना नाहते हैं कि आजकी जो हुकूमत है, वह अच्छी है। असमें किसी तरहकी तकरीली नहीं होनी नाहिये।

मै तो नहीं समझता कि तबसीळीका सवाल श्रुठता कहाँ है। मगर 'तबसीळीकी गुंजाभिका हो, तो जिनके हाथमें हुकूमत है, श्रुन्हें निकालका सामके हाथोंमें है। मै तो अतिना जानता हूँ कि श्रुनके विना आज आप काम नहीं चला सकेंगे।

## गहारोंसे कैसे निपटा जाय

नाज यह कहना कि राजनीतिमें अहिसा चल नहीं सकती, निकम्मी नात है। आज जो काम हम कर रहे हैं, वह हिंसाका है। सगर वह चल नहीं सकता। मेरठके मुसलमानोंने आजारीकी लवाओं के काफी हिस्सा लिया है। आजकलकी राजनीति अविश्वाससे चल ही नहीं सकती। भिस्तिओं हमें मुसलमानोंगर विश्वास रखना ही होगा। यदि हमने तय कर लिया है कि भाओं भाओं वनकर रहना है, तो फिर हम किसी असलमानपर खामखाइ अविश्वास न करेंगे, फिर भले वह लीगी हो। मुसलमान कहें कि हिन्दू-सिक्ख बदमाश हैं, तो यह निकम्मी वात है। असलमान कहें कि हिन्दू-सिक्ख बदमाश हैं, तो यह निकम्मी वात है। असे ही हर्भक लीगीके लिओ यह मान लेना भी बुरा है। असर कोओं

ठीपी या दूसरा कोकी भी बुरी बात करता है, तो आप असकी खंबर सरकारको दें। हमारा परम धर्म मैंने सबको बता दिया है कि हम न्याय हुकूमतके हाथोंमें रहने दें; अपने हाथमें न छे छें। वह वहशियाना कान होगा। मेरे पास बहुतसे तार आ रहे हैं। सबका अवाव नहीं दे सकता, जिसलिओ समाके मारफत मै आप सबका अहसान मानता है। आपकी दुआ सफ्क हो।

#### १३४

28-1-186

मैंने आपसे प्रापंता तो की है कि प्रापंताके समय सबको चान्त रहना चाहिये। टेक्नि बच्चे चीखते ये और वहनें आपसमें बार्ते करती थीं। अभी भी अँमा ही है। जो बच्चोंको नहीं सँभाल सकते, सुन्हें बच्चोंको दर ने जाना चाहिये।

कैदियों और भगामी हुमी मौरतोंकी सदला-वदली

अेक तार है। असप सुद्दे कठ ही कहना था। वह लन्दा है। अपने लिखा है कि दोनों हुक्सतों के बीच यह समझौता हो गया है कि परिचन पंजाबनें जो हिन्दू या सिक्ख देवी हैं और पूर्व पंजाबनें जो सुसलमान केवी हैं, अनकी अदला-बदली कर देंगे। असी तरह भगाओ हुसी औरतों और ठककियोंकी भी अदला-बदली कर देंगे। गगर वह थोड़े सनय चलने वाद अब बन्द हो गया है। असकी बहद यह बताओ जाती है कि परिचम पंजाबकी सरकार कहती हैं कि पूर्व पंजाबनें जिलने केवी राज्य हैं, अनके सारे कैटियोंको भी साथ स्थय वापस करना ही चाहिये। पूर्व पंजाबकी सरकारना इहना है कि तबादलें समझौतेंके समय देशी राज्योंके कैदियोंका सवाल असके सामने रखा ही नहीं गया था। अन परिचम पंजाबकी सरकारकी तरफ से लेक नभी वार्त दालों जाती है। स्थर यह बात सही है, तो ठीक नहीं है। मगर मैं तो कईंगा कि परिचम पंजाबकी राज्योंने में थोड़े ही हिन्द.

कैरी हों. इससे हमें क्या ? मेरी निगाहमें तो यह नहीं हो सकता कि परिचम पंजाबसे अगर १० ठड़कियाँ आती हैं. तो पूर्व पंजाबसे भी १० ही जानी चाहियें. ११ वीं नहीं । जितनी लड़कियाँ पूर्व पंजावमें पदी हैं, औरतें हैं. पुरुष हैं. या दूसरे कैदी हैं. झन सबको वापस कर देना चाहिये। और यह सब विना शर्त होना चाहिये। लेकिन हमसे यह नहीं होता है, क्योंकि इसमें वैर भरा है। पश्चिम पंजाबवालोंको मी मेरा यही कहना है कि माना कि कहीं कम और कहीं ज्यादा लडिकर्यों और औरतें भगाओं गओं. या कम-ज्यादा लोग कैद करके रखे गये। लेकिन अिरादेकी कमी तो कहीं नही थी। हमें चाहिये कि गिनती किये विना हम सबको छोड दें। कोशी शेक लड़कीको छे गये, वह भी गळती है. और सौको छै गये वह भी गळती है। आज तो हम सब बिगडे हैं । बुराओका मुकावला क्या करना ? भगाओ हुओ भौरतों या कैदियोंके तवादलेका जो काम चलता है, श्रसमें रुकावट नहीं आनी चाहिये । दोनों मित्रतासे काम करें, तो इमारा रास्ता साफ हो जाता है। दोनोंको मै कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हो गया, हुए भूलकर चलना है। हमें अपने धर्मका पालन करना ही चाहिये। अगर इस समझ गये हैं कि अब हमें झगडा करना ही नही है, और इमने आत्म-शुद्धि कर ठी है, तो हमारे बीच शैसे सवाल सुठने ही नहीं चाहियें।

मेरे पास शिकायत आ रही है कि पश्चिम पंजावमें जो औरतोंको हुँ । है तो हुँ, वे अनको जितनी संख्यामें चाहिये अतनी संख्यामें कीटा नहीं हूँ । मै तो यह बात पूरी पूरी जानता नहीं हूँ । कित्र जात यह मही है, तो शरमकी बात है । असा ही पूर्व पंजावके किसे मी है । अगर हम कहते अक बात हैं और करते दूसरी बात हैं, तो यह ठीक नहीं । असमें दुक्स्ती होनी चाहिये । नहीं होती, तो लितिहास गवाही देगा कि जो फाका मैने किया, असकी शर्तके शब्दों जा पालन तो दिल्लीवालोंने किया, लेकन असके रहस्यका नहीं ।

अभी भी बहुनें बहुत बातें कर रही हैं। असे तो मेरा काम आगे नहीं चळ सकता। हमेशा प्रार्थनामें आना और अिस तरह स्थाषाज करना ठीक नहीं । मै कहाँ तक शान्ति रखनेके छिञे कहता रहूँ <sup>2</sup>ंअगर आप शान्त रहें, तो मै काफी व्हह सकता हैं । मगर आज वह नहीं होगा ।

### १३५

24-9-186

# दिल्लीमें पूर्ण शान्ति

धव हममें दिलका समर्ताता हो गया है, असा लोग वहते हैं मि मै मुसलमानोंसे पृष्ठता हूँ और हिन्दुओंसे भी । सब यही बहते हैं कि हम अब समझ गये हैं कि अगर आपस-आपसमें लड़ते रहेंगे, तो कान हो नहीं सकेगा । असिलिओ आप अब वैफिक रहें । मै यह पूछना तो नहीं वाहता कि अिस सभामें कितने मुसलमान हैं । मगर मै सबको साओ-साओ वननेको कहुँगा । आप किसी मी मुसलमानको अपना वोस्त बना लें, वा यह सानिये कि जो मुसलमान आपके सामने आता है, वह आपका दोस्त है और मुससे कहुँ कि चलो प्रार्थना-समामें आरामसे वैठो । यहाँ किसीसे नफरत तो है ही नहीं । दो दिनसे तो यहाँ नफी आदमी आ रहे हैं । अगर सब अपने साम भेक-भेक मुसलमानको लाते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है । अससे हम यही बता सकते हैं कि हम साओ-आसी हैं।

# महरोलीका बुर्स

महरोलीमें जो दरगाह है, वहाँ कलसे खुर्स छुर होगा। बैसे तो हर वर्ष होता है, लेकिन श्रिस वर्ष तो हमने दरगाहको टहा दिया या निगाइ दिया था। जो पत्थरकी पच्चीकारीका काम था, वह भी तोड दिया गया था। अब कुछ ठीक कर लिया गया है। श्रिसलिओ खुर्म जैसा पहले मनता था, वैसा ही अब मनेगा। वहाँ कितने मुसलमान आते हैं, निसका मुहे कोसी पता नहीं है। लेकिन श्रितना तो मुहे माछम है कि वहाँ दरगाहमें मुसलमान भी काफी वाते थे और हिन्दू भी। मेरी तो खुम्मीद है कि आप सब हिन्दू निस बार भी शान्तिने

और पक्की भावनासे वहीं जायें, तो वटा अच्छा हो । मुझको पता तो लग जायगा कि कितने हिन्दू गये और कितने नहीं । छेकिन वे वहाँ जानेवाडे मुसलमानोंका मजाक न करें और किसी तरहकी निन्दा न करें। पुटिसके लोग वहाँ होंगे तो सही, टेकिन कमसे कम होने चाहिये । आप सब पुलिस बन जाये और सब काम भैसी खुमीसे हो कि वह चीज सारी दुनियामें चली जाय । अितना तो हो गया कि आप वहे मशहर हो गये हैं। अखवारोंमें भी आता है और मेरे पास तो तार और खत डुनियाके हर हिस्सेसे आवे हैं। चीनसे तथा अेशियाके सब हिस्सोंसे आ रहे हैं और अमेरिका व ब्रोफ्से भी। दुनियाका कोओ मी देश वाकी नहीं बचा है, और सब यही कहते हैं कि 'यह तो बहुत इलन्द काम हो गया है। इस तो असा सानते ये कि अप्रेज तो वहाँसे मा गये। अव हिन्दुस्तानी तो जाहिल आदमी हें और जानते ही नहीं हैं अपना राज वैसे चलाना चाहिये। वे तो आपस आपसमें लढ़ते थे।' १५ अगस्तको हमने आजादी तो है ही। हम तारीफ भी कर रहे थे ि इस भाजारीकी लड़ाओंमें तलवारके जोरसे नहीं लड़े । हमने शान्तिसे लंडामी की या ठण्डी ताकतकी लंडाओं की, और खुसका नतीजा यह <sup>हुआ कि</sup> हमारी गोदम आकर आजादी टेवी रमण करने लगी। १५ भगस्तको यह घटना हो गभी । हेकिन बादमें हम खुस भूँचाभीसे नीचे गिरे और हिन्दुओं, मुसलमानों और सिक्प्सेंने એक दूसरेके साय व्हिबियाना वरतान किया । छेक्निन मुझे आशा है कि वह पागलपन कुछ दिनका था। आपके टिल मजवूत हैं। माछ्म होता है मेरे खुपवासने जोगोंके क्षस पागलपनको दूर करनेका काम किया है। मुझे आशा है िक यह हमेगाका अिलाज सावित होगा ।

# "अव मुझे छोड़ दें"

में २ फरवरीको वर्घा चला आबूँगा । राजेन्द्रवादू भी मेरे साथ बायेंगे । लेकिन में वहाँसे जल्दी ही लौटनेकी कोश्चिण करूँगा । अखगरोंमें छपा यह समाचार गलत है कि मे वहाँ अक महीने तक देहँगा। लेकिन मे वर्घा तभी जा सकता हूँ, जब आप लोग आशीर्वाद देंगे और यह कहेंगे कि अब आप आरामसे जा सकते हैं । हम दहाँ आपसमें टहनेवाले नहीं हैं ।

बादमें ने पाकिस्तान भी वार्बुगा । लेकिन सुचके छित्रे पाकिस्तान सरकारको मुद्दे कहना है कि तू आ सकता है और अपना कान कर सकता है । अगर पाकिस्तानकी अेक भी स्वेकी हुनूनत मुद्दे बुछायेगी, तो भी मै वहाँ चला नार्बुगा ।

#### भाषाबार प्रान्त

जब जब नामेस दार्य-समितिकी दैठक मेरी हाजरीने होवी है. तव तब नै आपको सुसके बारेमें कुछ न कुछ बता वैदा हूँ। आद कार्य-समितिकी दूसरी बैठक हुनी और झसरें काफी बातें हुनीं। सब बातेंने तो आपकी दिलकस्पी भी नहीं होगी, टेकिन अेक बात आपको बढाने लायक है। कानेसने २० सालसे यह तय कर लिया था कि देशमें जितनी बड़ी-बड़ी भाषाओं हैं. सदने प्रान्त होने चाहियें । बापेसने बह मी कहा या कि हुकूनत हमारे हायनें आते ही कैसे प्रान्त बनाये जारेंगे। वेंते तो बाज भी ९ या १० प्रान्त वने हुने हैं और वे केक मरक्ष्मके मातहत हैं। अिसी तरहते सगर नये प्रान्त वर्ने और दिल्लीके मातहत रहें, तब तो कोली हर्नकी बात नहीं । टेकिन वे सब सतग-सतग होक्त आखाद हो बार्ये और सेक मरक्बके मातहत न रहें, तो फिर वह अंक निकम्मी बात हो जाती है। अलग-अलग प्रान्त बननेके बाद वे यह न समझ है कि बम्बओका महाराष्ट्रमे कोसी सम्बन्ध नहीं, नहाराष्ट्रका क्लांटक्से नहीं और क्लांटक्का सान्त्रसे के सी चम्बन्ध नहीं । दव तो हमारा काम बिगढ़ जाता है । जिसिटिमें सब सापनमें मार्थी-मार्जी सनसे । जिसके सलावा, मायावार प्रान्त वन जाते हैं, तो प्रान्तीन भाषाओंकी भी दरक्की होती है । वहांके लोगोंकी हिन्दुरनानीमें वालीन देना बाहियात बात है और अंप्रेजीने देना दी और भी वाहियात है।

## सीमा-कमीशनकी जहरत नहीं

अब सीनायन्त्री-क्रमोशनोंकी बात तो हमें मूल जानी चाहिये। लोग आपसमें मिलजुलकर नक्जो बनाल और खुन्हें पंडित बवाहरलालकोंके सामने रख दें। वे हुकूमतकी तरफसे खुनपर दस्तखत दे देंगे। वास्तवमें भिरोका नाम तो आसावी है। खगर आप केन्द्रीय सरकारको सीमार्झे तय क्रिनेके क्रिंभे कहें, तब तो काम वहुत कंठिन हो आयगा।

### १३६

₹5-9-186

### आज़ादी-दिन

साज २६ जनवरी, स्वतंत्रताका दिन है। जब तक हमारी मावारीकी छहाशी जारी वी और आजावी हमारे हाथमें नहीं आजी है, तब तक असका खुत्सव मनाना जरूर मानी रखता था। किन्तु अब आजाबी हमारे हाथमें आ गओ है और हमने अिसका स्वाद क्वा है, तो हमें छगता है कि आजाबीका हमारा स्वप्न अक अम ही या, जो कि अब गळत सावित हुआ है। कमसे कम भुक्ते तो विसा छगा है।

आज हम किस चीजका खुत्सव मनाने वैठे हैं है हमारा प्रम गलत हाबित हुआ जिसका नहीं । मगर हमारी जिस आसाका खुत्सव मनानेका हमें जरुर हक है कि काजीसे काजी घटा अब टल गाओ है और हम खुस रास्तेपर हैं, जिसपर आते-जाते हुओ तुच्छसे तुच्छ प्रमनाधीकी गुलामीका अन्त आयेगा और वह हिन्दुस्तानके शहरोंका हास बनकर नहीं रहेगा, बिक्क वेहातोंके विचारमय खुद्योगोंके मालकी क्रिंपित और विकीके छिछे शहरके छोगोंका खुपशोग करेगा । वह यह धिद करेगा कि वह सचमुच हिन्दुस्तानकी भूमिका नायका है ।

जिस रास्तेपर आगे जाते हुने अन्तर्मे सन वर्ग और सम्प्रदाय भेक समान होंगे। यह हर्मिज न होगा कि बहुसंख्या अल्पसंख्यापर — नाहे वह कितनी ही कम या सुच्छ क्यों न हो — अपना प्रभुत्व जमाये या सुसके प्रति कुँच-रीचका मान रखे। हमें नाहिये कि जिस भाशाके फजीमृत होनेमें हम ज्यादा देरी न होने दें, जिससे लोगोंके दिल सेट हो जायें।

दिन-प्रतिदिनकी हड़तालें और तरह-तरहकी बदअमनी, जो देशमें चल रही है, वह क्या असी चीजकी निशानी नहीं कि आशाओं पूरी होनेमें बहुत देर लग रही है 2 वे हमारी क्मजोरी और रोगकी सूचक हैं। मजदूर वर्गको अपनी गांक्त और गौरवको पहचानना चाहिये। झनके महाबलेमें वह शक्ति या गौरव पँजीपतियोंने उहाँ है. जो कि हमारे साम वर्गमे भरा है ? सन्यवस्थित समाजमें हडतालोंका बद्धमनीके छिञे अवसर या अवकाश ही नहीं होना चाहिये। असे समाजमें न्याय हासिल करनेके लिओ काफी कानूनी रास्ते होंगे। खुली या छिपी जोरावरीके लिओ स्थान ही न होगा । कारवानों या कीयटेकी जानोंने या और कहीं भी हबतालें होनेसे सारे समाज और खुद हबतालियोंकी आर्थिक ज़क्सान खठाना पहता है । मुझे यह याद दिलाना निकम्मा होगा कि यह लम्बा टेक्चर भेरे मुँहमें शोभा नहीं देता, जब कि मैंने ख़द जितनी सफल हदतालें करवाओं हैं। अगर कोओं जैसे टीकाकार हैं, तो अन्हें याद रखना चाहिये कि अन्य वक्त न तो आजादी यी और न ही जिस क्सिके काननी जाव्ते थे. जो कि आजनल हैं। क्सी बार तो मुझे ताज्ज्ञव होता है कि क्या हम सचमुच ताकतकी सियासी शतरंज और सत्तापर र्जुगल मारनेकी ववा (बीमारी) से, जो पूर्व और पश्चिमके सब देशोंमें फैल रही है. वच सकते हैं। अिससे पहले कि मैं जिस विषयको यहाँ छोड़ें. मै यह आशा प्रकट किये विना नहीं रह सकता कि यदापि भौगोळिक सौर राजनीतिक दृष्टिसे हिन्दस्तान दो भागोंमें वँट गया. छेकिन हमारे दिल जुदा नहीं हुओ, और हम हमेगाके दोस्त वनकर मामियोंकी तरह अन्द्र वसरेकी मदद करते रहेंगे और क्षेक दूसरेको जिञ्जतको निगाइसे देखेंगे । जहाँ तक दानियाका ताल्छक है, इस अक ही रहेंगे।

कण्ट्रोळका इटना और यातायात

कपषेपरसे अकुश श्रुठानेक फैसलेका सव तरफसे स्वागत किया -गया है । देशमें कपहेकी कसी कमी थी ही नहीं । और हो भी दैसे सकती है, जब कि देशमें जितनी रूजी, जितने कातनेवाले और-दुननेवाले मौजूद हैं ! कोयले और जलानेकी लकडीपरसे अकुश श्रुठनेपर भी भितना ही सन्तोष प्रकट किया गया है। यह घड़ी देखनेकी चीज
है कि अब बाजारमें गुढ़ जरुरतसे ज्यादा आकर जमा हो रहा है,
और गुड़ ही गरीब आदमीकी खराकम गर्मी देनेवाठी चीजके अराको
पूरा कर सकता है। गुडके अिन जमा हुओ ढेरोंको घटाने या जहाँ
गुढ़ बनता है, बहाँसे दूसरी जगह गुड़ पहुँचानेकी कोओ सूरत नहीं,
अगर तैनीते सामान होनेका चन्दोक्स्त न हो। अस विषयनो खूब
समझनेवाले अक वित्र अपने पत्रमें जो लिखते हैं, वह च्यान देने लायक हैं।

"यह सहनेकी अरूरत नहीं कि अकुश क्षठानेकी नीतिकी सफलताका ज्यादा आधार अस चीजपर ही है कि रेलगाडी या सददसे सामानके नकलो-हरकतका ठीक-ठीक वन्दोवस्त किया जाय । भगर रेलसे माल अधार-खघर हे जानेके तंत्रमें सुधार न हुआ. तो देशभरमें कहत (अकाल ) फैलने और अकुश खुठानेकी सब योजनाके अस्तन्यस्त हो जानेका डर है। आज जिस तरहसे माल के जानेका इमारा तंत्र चल रहा है, झुससे दोनों, अकुक चलाने और अकुश खठानेकी नीति सस्त खतरेमें हैं। हिन्दुस्तानके जुदा जुदा हिस्सॅमि भावोंमें अितना भयंकर फर्क होनेकी वजह भी माल खुठानेके साधनोंकी यह कमी ही है। अगर गुद रोहतक्रमें आठ रुपये मन और वम्बअीमें पचास रुपये मनके , हिसाबसे विकता है, तो यह माफ बताता है कि रेलवे तंत्रमें क्हीं संख्त गडवड हैं। महीनों तक मालगाडीके डिज्बोंमेंसे सामान नहीं श्रुतारा जाता। डिब्बों और क्रोयटेकी कमीके वहाने क्षीर, तरह तरहके मालको तरजीह देनेके वहाने मालगाबीके डिब्बॉपर माल लादनेमें सख्त बैंअीमानी और चूसका बाबार गर्ने हैं। भेक डिब्बेको किरायेपर हासिल करनेके छित्रे सैक्कों रुपये खर्च करने पड़ते हैं और कजी कजी दिनों तक स्टेशनोंपर झक मारनी पदती है । डिञ्बोंकी माँग पूरी करने और डिञ्बोंको चलते रखनेमें ट्रान्सपोर्टके मत्रीकी सी असी तक कुछ बळी नहीं। अगर अकुश अठानेकी नीतिको सफल वनाना है, तो ट्रान्सपोर्टके मंत्रीको रेल भौर सङ्ककी सारीकी सारी ट्रान्सपोर्ट-व्यवस्थाकी फिरसे जाँच- पड़ताल करनी होगी। तभी यह नीति, जिन गरीव कोगोंने राहत देनेके लिओ चलाओं जा रही है, खुनको फायदा पहुँचा सकेगी। आज अिस ट्रान्सपोर्टके कस्रसे ठाखों और करोड़ों वेहातियोंको सख्त तकलीफ खुठानी पड़ती है और खुनका माल मंडी तक पहुँचने ही नहीं पाता।

" जैसा म पहले लिख चुका हूँ, पेट्रोलका रेशनिंग बन्द करना ही चाहिये और सहक्ते सामान होनेके साधनोंका श्रिजारा और परिमटका तरीका क्लिक्टल बन्द होना चाहिये। श्रिजारों थोदी ट्रान्सपोर्ट कम्पनियोंका ही लाभ होता है और करोड़ों गरीबोंका जीवन दूसर हो रहा है। अकुश खुठानेकी नीतिकी ९५ फी सरी सफलता खुपरोक्त शर्तोंपर ही निर्भर है। जो स्वनाल खूपर धी गभी हैं, खुनपर अमल हुआ, तो परिणाम स्वरूप देहातोंसे लाखों टन खायपदार्थ और दूसरा माल देशमरम आने लगेगा।"

### घूसखोरीका राक्षस

यह वैभीमानी और घूसखोरीका विषय कोशी नया नहीं है, केवल अब वह पहलेसे बहुत ज्यादा बद गया है। बाहरका अकृश तो इन्छ रहा ही नहीं है, जिसलिओ यह घूसखोरी तब तक बन्द न होगी, जब तक जो लोग जिसमें पढ़े हैं, वे समझ न छें कि वे देशके लिओ हैं, न कि देश झुनके लिओ। जिसके लिओ जरूरत होगी' अक अूँचे दरजेके नैतिक शासनकी। झुन लोगोंकी तरफसे, जो खुद घूसखोरीके जिस मर्जसे बचे हुओ हैं और जिनका घूसखोर अमलदारोंपर प्रभाव है, असे मामलोंमें झुदासीनता दिखाना गुनाह है। अगर हमारी सच्चाकालकी प्रार्थनामें इन्छ मी सचाली है, तो घूसखोरीके जिस राह्मसको खतम करनेमें सुससे काफी मदद मिलनी चाहिये।

# मुसलमान और प्रार्थना-सभा

प्रार्थना-सभामें गाधीजीने आज प्छा कि कितने मुसलमान हानिर हैं ? अेक ही हाथ खूपर झुठा । गाधीजीने कहा, अिससे मुझे सन्तोष नहीं होता । प्रार्थनामें आनेवाले सब हिन्दू जौर सिक्ख भाअी-बहन अपने साथ अेक अेक मुसलमानको लावें ।

## महरोलीका अर्घ

क्षमके वाद महरोलीकी दरगाह शरीफर्मे खर्सके मेलेका जिक करते हुने, जिसमें आज सुबह वे खुद गये थे, गाधीजीने कहा, किसीको वहाँ आने-जानेमें झिक्क नहीं थी । मैंने जान वृक्षकर मुसलमान माञियोंसे पूछा कि हमेगा जितने आते थे. खतने तो नहीं आ सके होंगे। तो श्र-होंने कहा, क़ल डर तो रहा ही होगा । हममें असे छोग भी हैं न. जो डर-सा बता देते हैं। वे कहते हैं, अलाहाबादमें कुछ हो गया है. वही यहाँ हुआ, तो हिन्दू क्या करेंगे <sup>2</sup> अिन्सान अिन्सानसे डरे. यह कितनी शरमकी बात है ! छेकिन कमसे कम मेंने भितना तो पाया कि जितनी तादाद वहाँ मुसलमानोंकी थी, खुतनी ही हिन्दुओंकी भी थी और अनमें सिक्ख भी काफी थे। पीछे अक द खद बात भी मैंने देखी । वह दरगाह तो वादगाही जमानेकी है । आजकी थोड़े ही है । बहत पराने जमानेकी है। अअमेरकी दरगाह गरीफारे दूसरे नम्बरपर आती है। मुख्य चीज वहाँका नक्काशीका काम ही था। वह वहत खबसरत था। वह सब तो नहीं, छेकिन काफी उहा दिया गया है। नक्काशीकी जालियाँ काफी तोड़ डाडी गमी हैं। मुझे यह देखकर बहुत द ख हुआ। मै तो ख़ुसे वहिंबियाना चीज ही कह सकता हैं। मैंने अपने दिलसे पूछा, क्या इम यहाँ तक गिर गये हैं कि अक जगहपर किसी सौछियाकी कत बनाक्षी गमी है — और कब भी बहुत आलीशान, हजारों रुपये

श्रुसपर खर्च हुने हैं — श्रुसको हम जिस तरह तुक्सान पहुँचां नें माना कि जिससे भी बदतर पाकिस्तानमें हुआ है। यहाँ नेक ग्रुना हुआ कोर वहां दस ग्रुना। जिसका हिसाब में नहीं कर रहा। मेरे नजरीक तो चाहे थोड़ा ग्रुनाह करो, चाहे ज्यादा; श्रुसकी तुलना में नहीं करता। वहाँ जो हुआ, वह श्रुरमनाक है। लेकिन सारी दुनिया अगर शरमनाक बात करती है, तो क्या हम भी करें ? मैसा नहीं करना चाहिये, यह आप भी मानेते।

मुझको पता चला है कि दरगाहमें हिन्दू और मुसलमान दोनों काफी तादादमें आते हैं और मिश्रत भी छेते हैं। जो औलिया वहाँ और अअमर शरीफमें हो गये हैं, वे असा वहा दर्जा रखते हैं। हानके दिलमें हिन्दू-मुसलमानका कोओ मेदमान नहीं था। यह तो अतिहासिक बात थी और सच थी। मुझे झुठ बतानेमें किसीको कुछ फायदा नहीं। असे जो औलिया हो गये हैं, अनका आदर होना ही चाहिये। पानिस्तानमें क्या होता है, अस तरफ हम न देखें।

### छरहदी सबेमें और ज्यादा हत्याओं

भाज ही मैंने अखबारोंमें देखा है कि पाक्स्तानमें अक जगह १३० हिन्दू और सिक्ख क्तल हो गये हैं और पीछे वहाँ छ्ट-पाट भी हुनी। किमने खुनको कतल किया ! सरह्वी स्वेक खूपर जो छोडी छोडी कौमें मुसलमानोंकी रही हैं, खुन्होंने वस खुनपर हमला किया और खुन्हें मार डाला। खुन लोगोंने को आं गुनाह किया था, जैसा को औ नहीं कहता। पाक्स्तानकी हुकूमतने जो बयान निकाला हैं, खुसमें यह भी कहा है कि कभी हमलानरोंको हुकूमतने मार ढाला। जब वे कहते हैं, तब खुनकी बात हमें मान लेनी चाहिये। वहाँ जो हुआ, खुसपर हम गुस्मा करें और यहाँ भी मारना शुरू कर दें, तो वह वहियाना बान होगां। आज तो आप माभी भाभी होकर मिलवे हं, पर दिलमें अगर गन्दनी है, वैर या हेय हैं, तो जो प्रतिज्ञा आपने की भी, खुसे हुठला देते हैं। पीटे हम सबकी खाना-खरापी होनेवाली हैं। यहाँ मचने यह महसूस मिया। किसीने मैंने पूटा तो होनेवाली हैं। यहाँ मचने यह महसूस मिया। किसीने मैंने पूटा तो

नहीं, पर खनकी बाँखोंपरसे में समझ गया। पाकिस्तानमें नो कुछ हुआ, खपका हिसाब टेना हमारी हुकूमतका काम है। खुसका काम वह जाने। इमारा काम तो यही है कि अक दूसरेका दिल साफ करनेकी जो क्सम हमने खाओं है, खुसे कायम रखें, और खुसपर अमल करें।

#### अजमेरके हरिजन

अमी अजमेरमे राजक्रमारी बहुन चली गुआ थीं । खन्होंने वहाँकी **अेद खतरनाक और हमारे लि**जे वर्डा शरमकी बात सनाओ। वहाँ जो हरिजन रहते हैं. खनसे वहींवाले काम छेते हैं और वे करते हैं । मगर जिस जगह ने रहते हैं, वह बहत गंबी और मैठी है । वहाँ तो हमारी ही हुनुमत है और अच्छी खासी हुनुमत है। वहाँके हिन्दू और सिक्ख अमलदार अिसी हकुमतके मातहत काम करते हैं। क्या झन्हें खयाल नहीं आता कि श्रेसा शरमका काम हम कैसे करते हैं ? वहाँ सफेद पोशाक पहननेवाले वहतसे हिन्दू हैं। वे खासा पैसा कमाते हैं और खुशहालीमें रहते हैं। वे क्यों न ओक दिनके लिओ हरिजन-वस्तीमें जाकर रहें ? वे भगर वहाँ जायें, तो झन्हें कय हो जायगी और झनमेंसे कोओ तो शायद मर भी जावेंगे । भैसी जगह अिन्सानोंको रखना, न्योंकि श्चनका यह गुनाह है कि वे हरिवनोंके घर पैदा हुओ. बहुत बुरी बात है। यहाँ दिल्लीमें भी मे हरिजनोंकी वस्तीमें गया हूँ । वह भी बहुत खराब है। मगर अजमेर अससे भी बदतर है। यह वही शरमकी बात है। क्या असी शरमनाक वार्ते हम करते ही रहेंगे हैं हमने आजादी तो पाओ. हेकिन इस आजादीकी तब तक कोओ कीमत नहीं, जब तक हम जिस तरहकी चीजें बन्द नहीं कर सकते । यह अक दिनमें बन्द हो सकता है। क्या हम हरिजनोंको सूखी जगहमें नहीं रख सकते ? वे मैला श्रुठानेका काम तो करें, छेकिन वे मैकेमें ही पड़े रहें, असा तो नहीं हो सकता । हमारी तो आज अकल मारी गजी है । हमारे पास हृदय नहीं रहा और हम अश्विरको मुल गये हैं। असीलिये तो गुनाहके काम करते जाते हैं। और पीछे हम अेक-बूसरेका सैव निकालें, दूसरोंको दोष दें और खुद निर्दोष बनें, यह वड़ी खतरनाक बात है।

# मीरपुरके दुःखी

सन्तमें भेक और बात चहना चाहता हूँ, और वह है मीएएके वारेमें। भेक दफा तो मेंने शोहाता चहा भी था। मीएएर चारमीर है। अब वह हमलावरों के हाथमें है। वहाँ हमारी काफी वहनें थीं। सुन्हें वे सुहा ले गये हैं। सुन्हें वे विभावक भी चर लेते हैं, जितमें मेरे दिलमें कोशी शक नहीं। साना मी सुन्हें दुरा दिया जाता है। चन्द बहुनें तो पाकिस्तानके भिलाक्ष्में हैं — गुजरात जिलेमें हैं उन तक शायद पहुँची होंगी।

मै तो कहूँगा कि जो इनलावर इसला कर रहे हैं, अनमें भी
कुछ तो नयांदा होनी बाहिये। मैं इनलावरोंसे कहता हूँ कि आप
अित्लानको विगादनेके लिये वह नान कर रहे हैं और कहते यह
हैं कि आजाद काइनीरके लिये कर रहे हैं। कोभी खानेके लिये
छ्ट्रपाट करे, वह मैं समझ सकता हूँ। केकिन जो छोटी लड़कियाँ हैं,
अुन्हें वेकिज्जत करना, अुन्हें खाने और पहननेको न देना, यह भी
क्या आपको कुरान शरीफने निलाया है ? और पीछे पाकिस्तानमें जिन
छड़कियोंको अुठाकर के गये हैं, अुनके बारेमें मै पाकिस्तानकी हुकूनति 
सिकत करूँगा कि अिस तरहकी जो मी लड़कियाँ हैं, अुन्हें वापस
कर्ते और अपने घरोंको जाने हैं।

वेबारे मीरपुरके छोग मेरे पास आये हैं। वे काफी तगढ़े हैं और गरिमन्द्रा होते हैं। मुझे छुनाते हैं कि क्या वजह है कि हमारी अितनी बड़ी हुकूमत भितना सा काम मी नहीं कर सकती? मैंने अन्हें समसानेकी कोशिश तो की। जवाहरलालकी जिस बारेमें कोशिश कर रहे हैं और बहुत दु-खी हैं। टेकिन अनके ट्रै. बी होनेले और अनके कोशिश करनेसे मी क्या? जो लोग छुट गये हैं, ताराज हो गये हैं, जिन्होंने अपने रिर्देदारांको गैंना दिया है, अनको कैसे सन्तोष दिलाया जाय? आय जो माजी जाया, अवके १५ आटमी वहाँ करल हो गये हैं। असने कहा, सभी जो वहाँ पट हैं, अनका क्या हाल

होनेवाला है <sup>2</sup> मेंने सोचा कि दुनियाके नामसे और अीरवरके नामसे वहाँ वो हमलावर पड़े हैं, खुनसे और खुनके पीछे पाकिस्तानसे भी यह कहूँ कि आप बिना किसीके मोंगे अपने आप शोहरतके साथ छुन रहनों से वापस लोटा दें। जैसा करना आपका धर्म है। में अिस्लामको कफी जानता हूँ और मेंने खुस चारेमे काफी पड़ा भी है। अिस्लाम यह कमी नहीं सिखाता कि औरतोंको छुड़ा ले जाओ और छुन्हें अिस तरह ं खो। वह धर्म नहीं, अधर्म है। वह बैतानकी पूजा है, अीरवरकी नहीं।

### १३८

26-1-186

# बहाबलपुरके दोस्तोंसे

प्रार्थनाके बाद अपना भाषण शुरू करते हुने गाषीजीने जिक किया कि बहावलपुरके कुछ भाजियोंकी शिकायत थी कि अन्होंने मिलनेका समय मौंगा था, पर अन्हें समय नहीं दिया गया। गाषीजीने अनके लिओ समय निकालनेका बचन दिया, और विश्वास दिलाया कि अनके लिओ जो भी किया जा सकता है, किया जा रहा है। अन्होंने कहा कि डॉ॰ मुझीला नय्यर और लेसली कॉस साहब बहावलपुर चले गये हैं और नवाबने अनकी पूरी सहायता करनेके लिओ कहा है।

#### राजधानीमें शान्ति

भगवानकी कृपासे यूनियनकी राजधानी दिल्छीमें दीनों जातियोंमें फिरसे गान्ति कायम हो गजी है। जिससे सारे हिन्दुस्तानमें हाळत जरूर सुधरेगी।

### दक्षिण अफीकाका सत्याग्रह

दिशिण अभीकाका जिक करते हुने झुन्होंने कहा — आप जानते हैं कि दक्षिण अभीकामें हमारे छोग अपने हकोंके छिन्ने छह रहे हैं। यहाँ अस तरह कोसी किसीके हक नहीं छोनता कि छोग कहीं जमीन न के सकें, बहाँ रहना चाहते हों, वहाँ रह न सकें । हरिवनोंके हनने जरूर केंत्रे हाल कर दिये हैं । पर बाकी हिन्दुस्तानमें केंवा इन है ही नहीं। लेकन दक्षिण अभीकानें हो कैसा है. असका में गर्बाई हूँ । अिचलिओ ने नहीं हिन्दुस्तानका नान रखनेके लिओ और हिन्दुस्तानके इकोंके लिओ लड रहे हैं । बहत तरीकोंसे वे लड़ सकते हैं । टेनिन वे तो सलामही होनेका दावा करते हैं । अिक्तिओ सलामहकी समार्जी लह रहे हैं। अनके तार भी आ जाते हैं। वे किना परवानेके की जा नी नहीं सकते - जैसे नेटाल, ट्रान्सवाल, हिल स्टेट, नेप कॅलेने वगैरामें कैंबा सिलसिटा रहा है। दक्षिन सफ़ीदा सेक खंड हैंबा है कोओं छेटा-मोटा मुक्त नहीं है । नेटाटसे अगर परवाना निदे, तो वे रान्सवाल जा सकते हैं. नहीं तो नहीं । तो अर्व सबने कहा कि बह इनाए भी मुक्त है। क्यों हमारे अिवर अवर जानेमें किसी तरही रुनावट हो ? बहुतसे तो वहाँ चले भी गये, और मुझे बहुना पहेगा कि जिस बक्त तो वहाँकी हुक्सदने क्रन्न शराफन बताओं है। सन्हें अभी तक पददा नहीं । ट्रान्सवाटका जो पहला शहर आता है जाक्रेल, वहाँ वे चछे गये हैं। आगे चलका अन्हें एकड सकते हैं, पर अभी तक पकड़ा नहीं है । हक्तनतके लिपाही तो वहाँ मौजूद थे, लेकन वे सब देखते रहे और अन्हें क्रम क्रम नहीं । वहाँ अन्हें मोटर भी खरी मिछी, जिसमें बैठकर वे कार्य चले गये। स्पेर वहाँ जलसा हुआ, निसमें खनका स्वागत-सत्नार किया गया। केने होचा कि जितनी खबर को आपको दे हूँ । यह वहीं बहादरीका काम है । वहाँ हिन्द्रस्तानी छोडी वारायमें हैं, टेकिन छोडी वादायमें रहते हुने भी अगर सब हिन्धी सलाम्ही वन वार्वे. तो सनकी वय ही है। कोसी रकावट सुनके आरे नहीं ठहर सक्ती । लेकिन कैसा असी तक बना तो नहीं है । जैसे पहें, वैने वहाँ **चव तरहके लोग रहते हैं। वहाँ योडे हिन्दू** भी हैं और मसलमान मी । वे सब मिलजुल कर यह काम करते हैं । वे जानते हैं कि जिसमें क्नानेकी कोओ बात नहीं । और मैले आदमियोंने तो यह ठड़ाओं लड़ी भी नहीं जाती। वे जोहान्सकी तक पहुँच तो गये हैं । टेकिन साखिर तक तो बच्चे नहीं रह सकते, सैसा मेरा खगाल

है। अपन्हें चलते ही जाना है. आ खिर तक जाना है. जब तक कि पच्डे न जार्वे । पकड़नेका वहाँकी हुकूमतको हक है, क्योंकि सत्याप्रहमें यह चीज तो एड़ी ही है कि जब कातूनका भंग किया जाय, तब शुन्हें पक्ष सकते हैं, और जेलके सीतर जाकर वे कानुनकी पावन्दी करते हैं। मै तो अतना ही कहैंगा कि हमारी तरफसे झन्हें धन्यवाद मिलना ही चाहिये, और वह है। मे जानता हैं कि अस वारेमें दूसरी आवाज निकल ही नहीं सकती। वहाँकी हकुमतसे भी मे कहता हैं कि असे जो लोग लड़ते हैं, अतनी जराफतसे लड़ते हैं, झुन्हें हलाक क्या करना है ? अनकी चीजको समक्ष हैं और फिर आपसमें समझौता क्यों म कर ले ? असा क्यों हो कि जिसकी सफेद चमडी है. वह काली चमडीवालेके साथ कुछ बहस नहीं कर सकता? या अगर वहाँके हिन्दुस्तानियोंको सन्तोप देना है. अन्साफ देना है, तो असके लिओ अन्हें लडना क्यों पड़े ? अगर हिन्दुस्तानी भी असी जगह रहें, तो खन्हें (गोरोंको) कप्र क्या हो सकता है <sup>1</sup> अन्हें कोशी कप्र नहीं होना चाहिये । दक्षिण अफ्रीकाकी हकुमतको हिन्दस्तानियोंके साथ सलाह-समितरा करके सलकते रहना चाहिये और अनको सन्तोष दिलाना चाहिये। आब हम भी आजाद हैं और वे भी आजाद हैं. और अेक ही इक्रमतके हिस्सेदारोंकी हैसियतसे रहते हैं । दक्षिण अफीका भी अैक डोमिनियन है, अण्डियन युनियन भी अन्त डोमिनियन है और पाकिस्तान भी अक डोमिनियन है। तब सब माओ-भाओ वनकर रहें, यह झनके गर्भमें पड़ा है। अिससे खलटे, वे आपस आपसमें रुडें और हिन्दस्तानको अपना दुश्मन मानें — हिन्दुस्तानियोंको जब वहाँ शहरीके हक न मिलें, तो फिर वे दुरमन नहीं तो और क्या है 1 -- तो यह समझमें न आ सके असी चीज है। क्यों असा माना जाय कि जो काली चमडीवाले हैं, वे निकम्मे हैं, अगर वे अदाग कर सकते हैं और थोड़े पैसेमें रह सकते हैं, तो वह क्या कोओ गुनाह है ? केकिन वह गुनाह वन गया है। अिसब्जि अस समाके भारफत मे दक्षिण अफीकाकी हुक्मतसे कहना चाहता हूँ कि वह सही रास्तेपर चले। मै भी वहाँ २० वर्ष तक रहा हूँ । अिसलिओ मेरा भी वह मुक्त वन

गया है, बैना कह मकता है । यह सब तहना तो मुझे पत वाहिये या, रेक्नि वह नहीं पाम ।

# प्रेत्रक मुमलमान

मैन्स्के मुनलमानीने एउ दिन प्रते नार मैना या कि आरे सुनलमानीने एउ नी अनर नहीं हुआ और मुनलमानी है हिमाछ दिया जा रहा है। जिन बारेने मैने एउ रहा मी था। सुपटे सुतर नान निम्न पर ने किया है, जिनमें पर निम्न निम्न निम्न कर निम्न पर निम्न कर नि

### दाताओंसे दो शब्द

हुनारे लोग कैसे मोटे हैं कि टास्नें ही पैसे नेब देते हैं।
मुझे अपने पिनाके समयमे तबरहा है। अन्ते पास कुछ नेतर या—
अक टोटासा मोती था, टेव्सिन कीमती था। अन्तेने वह डाक्से नेज
दिया। त्यसे में बानता हूँ कि भैसा नहीं करना चाहिये। असमें कोजी
बोरी नहीं है, लेक्न खतरा तो अठाना ही पबता है। कोशी डाइसे
खोल हे, तो किर मोती कोशी डिपा थोडे ही रह सकता है! और
पैसे तो अन्तें किर मी खरवने ही पढ़े, क्योंकि अपनी पहुँचका तार
मैंगवाया। तो मेरे पिताकों जिस चीटका दु ख हुआ। टेव्सिन आज
नी नेरे पिताके जैसे मोटे बादमी हैं। वे समझ केसे हैं कि पैसे नेतने
हैं, तो कीन अन्तें बीचमें छुलेगा! बाझ तक तो कैर किसे ही देने
आते रहें हैं। आज तो जेक माशीन जेक हवारने अपरके नेट डाहमें

वन्द वरके मेज दिये । असकी रिजस्ट्री भी नहीं कराओं और न वीमा । जो मामूलो टिकट लिफाफे पर लगाते हैं. सो लगाकर मेज दिये। आवक्ल तो लोग बहत विगढ़ गये हैं। पैसा खा जाते हैं और रिश्यत भी हेते हैं । हेकिन ये नोट हो मेरे पास आ गये। यह अच्छी वात हैं, और हमारे पोस्ट आफिसके लिओ यह छोटी बात नहीं कि जिस तरह जितने पेसे सुरक्षित का जाते हैं। वे देखना भी नहीं चाहते कि मीतर क्या है ? जब वे मझको सब कुछ सुरक्षित मेज देते हैं. तो दूसरोंको भी मेज देते होंने । लेकिन पैसे मेजनेवालोंसे मुझे कहना है कि सन्हें अस तरहका खतरा नहीं झठाना चाहिये. क्योंकि आखिर इंड वदमाश तो रहते ही हैं। दाकको अगर कोओ खोल है, तो मेरे और जिन हरिजनोंके तिओ अन्होंने रुपये मेजे हैं, अनके क्या हाल होनेवाले हैं ? और जो टान देनेवाले हैं. झनके क्या हाल होंगे ? तो वै ठीक तरीकेसे रुपये भेजें । असपर जो खर्च हो, सो काटकर भछे खतना कम ग्रेजें । डाकसातेमें जो लोग काम करते हैं. खन्हें तो मै सुवारकबाद देता हूँ कि वे अिस तरह काम करते हैं कि कोओ चूस नहीं छेते । बाकी जो सब महक्त्रे हैं. वे भी असा ही करें । जो कोगों का पैसा हो, असकी हिफाजत करें। किसीसे रिश्वतका पैसा न कें, सो इस बहुत आगे बढ़ जाते हैं । शैसा लालच किसीको होना ही नहीं चाहिये, और किसीके रास्तमें रखना भी नहीं चाहिये। अिसिलेओ मे अिन दानियोंसे कहँगा कि आप मनीआर्डर मेज दें। खसमें कितने पैसे रुगते हैं ! श्रेंसा भी न करें. तो रजिस्टर्ड पोस्टसे मेज दें । श्रुसमें पैसा थोड़ा ही उयादा लगता है और खैरियतसे सब पहुँच जाता है।

शैसा आप न करें कि मामली डाक्से हजारोंके नोट मेज दें।

कहनेकी पीने तो काफी पढ़ी हैं। सामके टिओ ६ चुनी हैं। १५ मिनटमें जितना कह सकूँगा, कहूँगा। देखता हूँ कि असे यहाँ आनेमें ओदी देर हो गजी है। वह होनी नहीं चाहिये थी।

## बहाबलपुरके लिसे डेपुटेशन

सुशीला वहन वहावलपुर गओ है। वहाँके दु बी लोगोंको देखने गओं है। दूसरा कोओ अधिकार तो है नहीं. न हो सक्ता था। क्रेण्डस् सर्वितके हेसली क्रॉस साहवके साथ वह नआ है। मैंने फ्रेण्डस् यूनिटमेंसे किसीको सेजनेका सोचा था, ताकि वह बहाँके लोगोंको देखे, मिछे और मुझे सब हालात बतादे । सुम समय मुशीला बहनके जानेकी वात नहीं थी। केकिन जब असने छना कि वहाँपर सैकडों आदनी गीमार पड़े हैं, तो झसने मुझे पुछा कि मै भी आर्के क्या महे वह बहुत अच्छा लगा । वह मोआखार्लामें काम करती थी. 'तबसे फ्रेण्डस् यूनिटके साथ श्रुनका सम्पर्क था । वह आखिर कुगल डॉक्टर है और पनायके गुजरात जिलानेकी है। झसने भी वाफी गैंबाया है। क्योंकि हुसकी तो वहाँ काफी जायदाद है। फिर सी खसके दिलमें कौंसी जहर पैदा नहीं हुआ । वह गभी है, क्योंकि वह पत्राची जानवी है, हिन्द्रस्तानी जानती है। अर्द और अप्रेजी भी जानती है। वह काँस साहबको सदद दे सकेगी । वहाँ जानेमें खतरा है । खेकिन झुछने वहा, मुझरो क्या खतरा है <sup>३</sup> असे हरती. तो नोसास्त्राठी क्यों जाती <sup>१</sup> पजायमें बहुत छोग मर गये हैं, विलक्क मिटियामेट हो गये हैं। देकिन मेरा तो भैसा नहीं । खाना-पीना मिलता है, सपकुछ भीरवर करता है । सो आप मेजेंगे और कॉस साहब छे जायेंगे, तो मैं वहाँके छोगोंको देख हुँगी । मेंने कॉस साहवसे पूछा, सुत्रीलाको आपके साथ मेंजू क्या? दे खुश हो गये। वहने छने, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मै खनके मारफत वर्धोंके लोगोंसे अन्छी तरह वातचीत कर सकूँगा। मेग्डनमें कोओ हिन्दस्तानी जाननेवाला रहे. तो वदी भारी चीज हो जाती है। मुझीला बढन आवें, अससे चेरतर क्या हो सकता है? कॉस साहब रेडकॉसके हैं। रेडकॉसके माने यह घे कि लहाओं के मरीजोंकी दवादार करना । अब तो वे छोग दसरा-तीसरा काम भी करते हैं। यह सवाल कि डॉक्टर स्वाीला कॅस सहनके साथ गओ 🗓 या शॉस माइव टॉक्टर प्रशीलांके साथ गये हैं. जरा पेचीदा हो जाता है । मगर पेचीदा नहीं है । वे होना होस्त है । सेवा-भावसे गये हैं । पैसा क्यानेकी तो बात नहीं । क्रॉस नाहव नेरे मित्र हैं और मुप्तीला तो मेरी लड़की है। में असका वाप हैं। तो मेने असे वड़ी क्रिके लिओ नहीं सेजा। कोशी असा न सोचें कि वह तो टॉक्टर है और क्रॉस माहब दूसरे हैं। कीत अंचा है, कीन गीचा है, असा मेदभाव न करें। क्रॉस साहब, औरत साथ हो, तो असे आगे कर देते हैं । अपने आपको पीछे रखते हैं । मगर निस्स्वार्थ सेवाने क्रेंचे-नीचें का मेद नहीं होता । अगर को भी मेद है, तो कॉस साहब बडे हैं। चुरीला झनके साथ अनकी मददके लिओ नाओ है। वे दोनों आरर मुझे वहाँके हाल बतावेंगे । मुझे नवाब साहबने लिखा कि मुझे कुआ लोग झुठी बात भी लिख देते हैं. झुन्हें भारनेका भेरा क्या अधिकार है ? सो मैने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिये. और क्रॅस साहबको और प्रशीला बहनको बहानलपुर मेजा । वहाँके मुसलमानोका तार आ गया है कि वे वहाँ पहुँच गये हैं। वहाँसे कौटेंगे, तब सुझे सब सही हालात बता देंगे । तीन-चार दिनमें लीटनेवाले थे, मगर कुछ काम निरुक्त आया होगा. सो नहीं आये।

# में अनका सेवक हैं

अमी वन्नूके कुछ माओ-वहन मेरे पास आ गये थे। जायद चालीस आदमी थे। वे परेशान तो थे, पर असी हालत नहीं शी कि चल न सकें। हों, किसीकी कुँगुलीमें घान लगे थे, कहीं कुछ या, कहीं कुछ था, असे थे। मैंने तो खुनका दर्शन ही किया और कहा कि जो कुछ कहना हो ज़जकुष्णजीरे कह हैं। लेकन ज़ित्व समझ ठें कि में अन्हें भूला नहीं हूँ। वे सब मले आहमी थे। श्चनका गुस्तेषे भरा होना स्वाभाविक या, मगर वे मेरी वात मार गये। अक भामी थे। दे सरणार्थी थे या कीम हो, मेने पूछा नहीं। छन्दोंने कहा - " तुसने बहुत खराबी कर दी है । क्या और करें ही जाओने ? अससे वेहतर है कि जाओ। वहें महात्मा हो, तो क्या हुआ ? हसारा काम तो विमान्ते ही हो । द्वम हमें छोड हो। हमें भूल जाओ । भागो । " मेने पूछा, कहाँ जार्स् ! पीछे शुन्हों पदा, हिमालय जाओ । तो मैने डॉंटा — वे मेरे जितने बुर्जा नहीं ! वैसे तो युजुर्ग है, तगहे हैं, भेरे जैसे पाँच सात आदिमियोंको बह रा सक्ते हैं। में तो महात्मा रहा। क्मजोर शरीर । ह्याहर्टमें एह जारू, तो मेरा क्या हाल होगा है तो मैने हुँसक्त कहा, क्या में आफी करतेसे बाक्ष् किसकी बात सुत् कोओ करता है वहीं रहो, कोओ पहता है जाको । कोसी डॉटता है, याकी देता है, कोसी तारीक करती है। तो में क्या करूं विश्वत जो हुक्स करता है, वहीं में करता हैं। आप रुद्द समते हैं, आप औरवरको नहीं मानते । तो कमसे कम जितनी तो वरें कि मुझे अपने दिसके अनुसार करने दें। आप वह सक्वे हैं कि औरनर तो हम हैं। तब परमेश्वर कहाँ जावना है औरनर तो भेत हैं। हों, यह ठीड़ है कि पन परमेरवर है। मगर यह वेनन सपाल नहीं । इ खीरा बेकी परनेहनर हैं, लेकिन हु खी खुद परमा मा नहीं। जब में दावा रहता है कि हर लेक ती मेरी सर्वा बहुन है। लरकी हैं, तम शुख्मा दुन मेरा दुन्न हैं। आप क्यों मानते हैं कि मै आपरा हु य नहीं जानता, आपके हु नमें हिस्सा नहीं देता, हिन्दुओं और निक्गोरा में दूरमत हैं, और मुखलमानींका दोस्त हूँ मिछ मार्शन मुहे पार सार कर दिया। कोओं गाली देनर लिखते हैं, कोशी निरामे जिनते हैं नि हमें छोड़ दो, नाहे हम दोजराने जायें। दुमको हमारी कर पक्षे हैं ? तुम आसी । हेर्कन में किसीके यहनेसे र्वने आप मता हूँ । विधीहे बहतेने हे निदमतवार नहीं बना । किसीके बर्नेने निर नहीं परात । आंश्यकी जिल्लाने में जो हैं, बना हैं। अस्विरको जो करना है, हरेगा । अस्विर चाहे तो मुझे मार सकता है । ने मनतता है कि मै अस्विरकी चात मानना है । मै हिमालय क्यों नहीं जाता ? वहाँ रहना तो मुझे पसन्द पहेगा । असा नहीं कि चहीं मुसे राजा-पीना-ओडना नहीं मिलेगा — वहाँ जाकर शान्ति मिलेगी । मगर मै अशान्तिमेंते शान्ति चाहता हूँ. नहीं तो खुस अशान्तिमें मर जाना चाहता हूँ । मेरा हिमालय यहाँ है । आप सब हिमालय चलें, तो मुक्तो भी अपने साथ लेते चले ।

#### मेहनतकी रोटी

मेरे पान शिकायतें आती हैं — वे सही शिकायतें हैं — कि यहाँ जो शाएगार्थी पढ़े हैं. अनही खाना देते हैं. पीना देते हैं. पहननेकी देते हैं । ओ हो सम्ना हैं सब करते हैं, लेकिन ने मेहनत नहीं करना चाहते. कम नहीं करना चाहते । जो अन लोगोंकी खिदमत करते हैं. अन्होंने लम्बी चौदी विकायत लिखकर दी हैं। असमेरे मे जितना ही वह देना हैं। मैंने तो कह दिया है कि अगर इ.ख मिटाना चाहते हैं. द खर्मेंसे सुख निकालना चाहते हैं, दुःखर्में भी हिन्दुस्तानकी सेवा करना चाहते हैं - असके साथ अपनी सेवा तो हो ही जाती है -सो द क्षियों को काम तो करना ही चाहिये। द खीको मैसा हफ नहीं कि वह काम न करे और मौजनीक करे। गीतामें तो कहा है, यज करों और खाओं - यज्ञ करों और जो शेष रह जाता है. श्रमको स्ताओ । यह मेरे लिओ है और आपके लिओ नहीं है, औसा नहीं है -- यह सबके लिओ है। जो दु खी हैं. हानके लिओ भी है। ओक भारमी कुछ करे नहीं. बैठा रहे और खाये । यह चल नहीं सकता । करोडपति भी काम न करे और खाये तो वह निकम्मा है. प्रथ्वीपर मार है। जिसके पास पैमा है, वह भी मेहनत करके खाये, तभी वनता है। हाँ, कोओ लाचारी है - पैर नही चलते, अधा है, वृद्ध हो गया है, तो अलग वात है। छेकिन जो तगड़ा है, वह क्यों न काम करे ? जो कोओं जो काम कर सकते हैं, सो करें । शिविरोंमें जो तगड़े लोग पढ़े हैं, वे पाखाना भी खुठावें । चरखा चळावें । जो काम कर सकते

हैं, सो करें । जो लोग कान करना नहीं जानते, वे लड़कोंको सिखावें । अस तरह कान लें । लेकिन कोशी कहे कि केम्जिकमें जैसी पढ़ाओं होती थी, वैसी करावें । मैं, मेरा बाब केम्जिकमें बीले थे, लड़केको भी वहाँ नेजें, तो वह कैसे हो सकता हैं ! मैं तो जिनना ही कहूँगा कि जितने गरवार्थी हैं, वे कान करके खायें, खुन्हें कान करना ही चाहिये !

#### किसान

आर भेर सर्य आपे थे। अन्य नाम तो में मूल गया। अन्होंने किसानोंसे बान सी। मेंने न्हा, मेरी यहे तो हमारा गर्वनर अन्य किसान होगा, हमारा यहा व्यार किसान होगा, स्व कुछ किसान होगा, क्योंके वहाँदा राजा किसान हैं। युदे वयण्ये किसान या — भेर कविता हैं, "हे किसान, त बादगाह हैं।" किसान जर्नाने पैया न करे. तो हम क्या लायों। हिन्दुस्नानम् स्वमुत्र राजा तो वहां हैं। देकिन लाज हम असे गुलान बनाकर बैटे हैं। आज किसान क्या करें। है। देकिन लाज हम असे गुलान बनाकर बैटे हैं। आज किसान क्या करें। देने के वने! — मैसा किया, तो किसान क्या करें। केमन केपनी क्या करें। केमन केपनी क्या हो से कारणा। पीछे वह कुदालों नहीं यलविगा। यो आदमी अपनी क्यानीनोंसे पैया करना है और खाता है, सो जन्यल वने, प्रधान बने, तो हिन्दुस्नानमी मकल बन्न वायेगी। बाज जो महा पढ़ा है, वह नहीं रहेगा।

# महासमें खुराककी तंगी

कर्मने गंधीनीने बहा, न्द्रामने खराक्यों तंनी है। नद्राच चरकारकी तरफ़्ते दूत यह कहनेके छिन्ने भी बरामन्याक पास आये है के वे श्रुप प्रदेके छिन्ने अन देनेका बन्दोवस्ट करें। मुझे बद्राधनालों के कि वे श्रुप प्रदेके छिन्ने अन देनेका बन्दोवस्ट करें। मुझे बद्राधनालों के किस रखते हुन्त होता है। में म्द्राधके लोगोंको यह समझाना चाहता हूँ कि वे अपने ही प्रदेने मूँगठला, नारियल और दूसरे जाय पदार्थों के स्पन्ने काणी खराक पा सकते हैं। श्रुपके पहाँ महली भी काणी हैं, दिनहें श्रुपतें उपायनर लोग खाते हैं। तद श्रुपतें के प्यायनर लोग खाते हैं। तद श्रुपतें चावलमा आपह

रखना — वह मी पालिश किया हुआ चावल, जिसके सारे पोषक तत्त्व मर जाते हैं — या चावल न मिलनेपर मजनूरीसे गेहूँ मंजूर करना ठीक नहीं हैं । चावलके आटमें वे मूँगफली या नारियलका आटा मिला सकते हें और अिस तरह अकालको आनेसे रोक सकते हैं । शुन्हें जरुरत है आत्म-विश्वास और श्रद्धाकी । मद्रासियोंको मे अच्छी तरहसे जानता हूँ । दक्षिण अभीकामें श्रुस प्रान्तके सभी भाषावाले हिस्सोंके लोग मेरे साथ थे । सलाश्रह-कृचके वक्त शुन्हें रोजानाके राश्चममें सिर्फ ढेद पाँट रोटी और अेक ऑस शकर दी जाती थी । मगर जहाँ वहीं श्रुन्होंने रातको देरा डाला, वहाँ वंगलकी घासमेंसे खाने लायक चीज चनकर और मजेसे गाते हुओ शुन्हें पकाकर श्रुन्होंने मुझे अचरजमे डाल दिया । असे स्क्रवृक्षवाले लोग कभी लावारी कैसे महसून घर सकते हैं ? यह सच है कि इम सब मजदूर थे । तो सीमानटारीसे काम अरनेमें ही हमारी मुक्ति और हमारी सभी आवश्यक जरुरतोंकी पूर्ति भरी है ।

# सूची

अक्बर हैदरी, सर १२५ अखिल भारत-कांग्रेन-कमेटी १५९-E. 904-E. 965-0. 709, 286 -अखिल भारत-प्रामोद्योग-सघ १६५ अखिल भारत-चरखा-संघ 94₹, २४४, २५६-७, २८७ अजमलखाँ, हकीम ४२, १७९, २९९, ३०६ अजमेर २६२, २८१, २८७, - के हरिजन ३९९ सफीका --- दक्षिग ५२,९७-८,११६, १८१-४, २१०, २८०, - का सत्याग्रह ४०२, ~ पूर्व ९८,२७७-८ अन्सारी, डॉ॰ ११,४५,१७९,२९९ अबुल कलाम बाजाद, मौलाना १६४, २८८, ३३४, ३७२ यमतुलस्लाम ८० अमेरिका ५०, २४८, ३७७ अरबी २८१ व्यरविन्द, ऋषि १२५ <del>अ</del>ळ फातिहा २८ अलवर ५, २८२ सलाहाबाद ५९, ३१८ -अलीगड १२३

अर्जमाभी १७९, २६५ मलीगाह १९३ अशोक महान २८६ **अ**हमद समीद, मौलाना २४ अहमदाबाद २२७, ३६० अहिंमा ६१ क्रप्रेजी २८१ **आगासान महत--प्ना १७५** आबाद हिन्द फीज १३५ भाजादी-दिन ३९३ भान्त्र ३४२, ३४७ क्षार्यनायक्स् , औ २६८ ऑरेंजिया १८२ आशादेवी, थीमती २६८ आसफक्की साहब १३-४ अिकबाल १२५ अिमास साहब ७५ अरिवन, लाई १०४ अिस्फहानी साहब १८३ अिस्लान ८,११९,२०१,२८५,३४७ सिंतलैण्ड ५०, १६४, २९७ सीरान ८९, २४०, — और हिन्दु-स्तान ३४० भीमाओ धर्म २८९ अ्पनिषद् २५९

सुम्मन ५८ खर्दू ९२, २८१ क्षेमरी, मि॰ २७ विशिया ३२, ५०, ३४५ केशियाटिक छेवर कान्फरेन्स ११४ अस॰ पी॰ बनाई, डॉ॰ १८२-३ ओखला छावनी १९४, २०० औंच ३२८ कच्छ ८३ कन्नड २८१ कन्हाओ २०१ क्बीर ४२ कम्युनिस्ट पार्टी ३२८ कराची ४, १३६, २५१-२, ३३१, 380 कर्नाटक ३९२ कलकत्ता ४७, ११३, ३६३, ३४४, -- की शान्तिसेना ११९ कस्तूरबा-दूस्ट ११३, २४४, २५४-५ काका साह्व १०१ कामेस ३१, ७३-४, १५२, १७४-५, २१५, २६८, २९८, ३४३, -प्रेसिडेण्ट १३, - विकेंग कमेटी ४१, ५६, १७१--२ काठियाबाड ३८, १६७, २१९-२०, २६२, ३१% कान्सटेनटेन २८९ काञ्मीर ११९, १२५-७, १३५-६, 952,296-20, 250-6,329

कास्मीर-फीडम-लीग ३७९ <del>दिवशी साहव १०३</del> क्ररान गरीक १९, १०४, १२७-८ १५६, २४२ कुरुक्षेत्र ६४, ९९, १५९, २०१ केप कॉलोनी ४०२ केम्ब्रिज विश्वविद्यालय ४१० केसी, मि० १५२ इपलानी, आचार्य १९६ कृपलानी, जुचेता देवी १९४ कृपलानी, वन्दिता १३५ कृष्ण भगवान १३४, ३८३ कृष्णादेवी, श्रीमती ९९ खरे, पंडित १०१ सादी प्रतिष्ठान ८०, १९९ खानवन्धु ७ ख्वाजा साहब ९५ विलापत आन्दोलन २०९ गजनफरअली, राजा २४९-५० गजनवी २९८ गजनी २९८ गवर्नर जनरल, -हिन्दुस्तानके २९१; हेसिये लार्ड मासन्टवेरन गंगावहून २६४ गारु, कोंडा वेंकटपीया ३४७ ग्वालियर ३७९, ३८४ गाधी, आमा ३४ गाधी, अिन्टिरा ३९

गाघी, कनु ८० गाधी, मगनलाल १०१-२ गाधी, मनु ३४ गाधी, शामलदास १७१, २१९, 3,80 श्रामोद्योग-मंघ २४४, २८६-७ गिर्नार १६७ गीता १०९, १५०, ४०९ गुजरात ८३, २६४ गुजरात (पजाब) ३५५ गुरुगाँव १६५, २०१, २८२ गुरु, अर्जुनदेव ४६,५९ गुरु, गोविन्दस्पि ५९, २९४, ३६९ गुरु, प्रन्यसाहब ६-७, ४६, १९०-89,388 गुरुदेव (रवीन्द्रनाथ ठाकुर) १३५, 343 गुरु, नानक ७, ४१-२, २२० गुरु, राष्ट्रीय स्वयसेवक-सघ १० घेट ब्रिटेन ५०-१ गोपीचन्द भागंब,डॉ॰ १६५,२३३, २८२ गोसेवा-संव २८७ गोस्वामीजी १११ चरखा-जयन्ति ८३ चर्चिल, मि॰ ४९-५१, ६७-८. 286 चन्द्रनगर १६२ चमनलाल, धीवान १२

स्नगनीवनराम २३७ जगदीशन् ११३, ११५ जन्द भवस्ता ३५, २६०, ३४० जफरन्ला साहत १८१ जमनालालजी १५३ 'जमींदार' २९६ जम्मू १६९, २१८, ३०० जनरामदास दौलतराम ४१० जलियोवाला बाग ३६ जमरा २८२ जातिर हुसैन, डॉ॰ ५-६, २६८ जापान २५७ जाम माहव २२२ जामा मस्जिद ८, २२ जाना मिलिया ५-६ जालधर ५ वाहिदहुसेन माहब ३७२ जिन्ना, कायदे आजम ४, १४५, 909, 399 जीवराज महेता, डॉ॰ ४५, ११३, 994 बीसस क्राओस्ट २९४-५ जुनागढ ३८, ११९, १६६-८, २१९-२०, ३१५ जैन धर्म २४२ जोशी, ढॉ॰ ४६ जोहरा, डॉ॰ अन्सारीकी लड़की ११ जोहान्सवर्ग ४०२ ट्रान्सवाल २८८, ३२०, ४०२

ट्रमेन, प्रेसिडेण्ट ७२ टेंहरगाँव १५४ दक्र वापा १४४ ठाकुरदत्त, पंडित ४२ ठाकुर साहब (राजकोट) २२७ हरवन १८२ 'डॉन' २९९–२० डेरा गाजी खाँ ३५ ढेबरमाओ १७१, २२७, २४० तामिल २८१ तारासिंघ, मास्टर २४२ तार्कामी-संघ २४४,२५६,२६८,२८७ तिविया कोलेज ४२, २९९, ३०६ तुस्रनीदास २००, २८०, ३०५ तेजवहादुर मम्, सर ९२, २७९ तेलगू २८३ दातारसिंघ, मर २८४ दिलीपकुनार, राय १२५, १२९ दीनगा महेता, डॉ॰ १०, ४५ देवनागरी ९२ देशवन्धु, गुप्ता २३३ हेहरादून ७३ नुआ तालीम २६७ नटेमनजी २८१ ननशना साह्य ७ नवावशाह ४ नवाब-मापाल ३७४, - वहावलपुर 800

निज्ञाम-हैदरावाद १६९ नियोगी, श्री १२३ नेटाल ३२०, ४०२ नेटाल मिण्डियन काग्रेस १८२-३ नेहरू, प० जवाहरलाल ४,५६, १०५, १७१, २१७-८, २७८, ३७५, ३७७, –का शुदाहरण ३८३ नेहरु, श्रीमती रामेश्वरी २४९ नैरोबी २७७ नोआस्त्राठी ८०, १३०, २९२, ३५३ पटियाला २९८, ३०० पटेल, सरदार बल्लममाओ ३, ७५, १०९, १४४, २१७-२०, २५४-५. ३५९-६० पंजाब, -- पश्चिम ४,४८, १९३, २१४-५, - का मार्चल लॉ ९८. -के कैदियोंकी अदलावदली ३८८, -पूर्व २०, १६५, २१४, २४९, 366 पना साहब २२ पंडित, डॉ॰ ६४ वडरपुर १४७, ३१२ पाकिस्तान १५, २२-३, ११२, १५४, २०३, २३१, २८१, ३६३, --- परिचम १३८, १४३, --- पूर्व २७२ पाटौबी हाशुस २४ पानीपत १५९-६०, २८६ पारसी-समा २९०

पालन्द्री १९२ *पाइचेरी-आधम* १२५ पिलानी २५४ प्यारेलाल ८०, २९२-३, ३५४ पैगम्बर साहब १३४ प्रधानमंत्री -- परिचम पजावके ३७४, —हिन्दुस्तानके ३७८ प्रहाड ५५, २९३ तिवी कोंन्लि १९०, २११ फारची २८१ प्राचीची हिन्दुस्तान १६२ मेण्डस् मर्विम ६४ बाचेत्तरनिष ५६ वडोदा ८१ बन्नू २५ बम्बसी १५७, २१५,२७४,३३७ बहादलपुर २९१-२. ३११, ३३५. 80€ व्रजकृष्णजी १४२, ४०८ बगलोर १९८ बगाल, पूर्व ९५ वर्मा १८३, २६२ बाभिवित ३५, २८१ वावा खड़कसिंग ४१, ५९ बारानूला १७१, १९३ विडलाबन्धु ३, १११ विदला-भवन ३, ३७६ त्रिटिश कामनवेल्थ ५०-५२, १८२-३ बीजापुर २६४

गी॰ सी॰ राय, डॉ॰ ४५ बुद्धदेव २६० बोअर-युद्ध ३२० बौद्ध धर्म २४२ भरतपुर ५, २८२ भंगी-दस्ती ३, १८ मार्गव, श्री २४ मारत चेवक - चानिति ८७ सावनगर २२७, ३७९ भूतो साहव १६३, १७१ मण्डल साहव ८३ नयासी डॉ॰ २८३ नपासी, श्रीनती ३०९ . महास १९५, २८८, ४९० मध्यप्रान्त ११३ ननोहर, दौदान ११३ मलवालन २८१ महरोठीका खर्च ३९० महादेवमासी, देसासी १७५ नहाराजा, काश्मीरके ३०७-६ महाराजा, रतलामके १२० महारोगी सेवा संहल ११३ मासुन्टबेटन, लाई १६३ मासुन्डवेटन, टेडी १५८-९ नार्ठवरो ५० मारवादी व्यापारी भंडल २४१ नॉरींगस ९८ निवॉबली ५४ मीरपुर ४००

मीराबहून १७५, ३०३ मीराबाओ १६३, २८५ मुस्लिम लीग १६४, २१२, २८८, 298, 349 मुस्लिम चेम्ब( ऑफ कॉमर्स २२१ मुसोछिनी १४८ दुलावहन २४९, ३५४, ३६२ किहोनल्ड अवार्ड ३६४ मठ ३८६ तेस्र ९३, ४०४ मोम्बासा २७८ यखदा जेल १५३, ३६५ यादवगण २८७, ३८३ युक्त प्रात —का सुस्छिम भान्ति-मिशन २६० युरोप ७२ युरोपियन ब्यापारी मटल २४१ रतलाम-के महाराजा १२०,- में इरिजन सुधार १२० रैवावा साहब ३०२ राजकुमारी, अमृतकुँबर ३, ११३, 958 राजकोट १६३, २२६ राजेन्दप्रसाद, डॉ॰ ६९, १५२,१९८, २८४, देखो राष्ट्रपति राम १९०, १७५, २९४ रामनाम ९६ रामपुर (स्टेड) १८०, रामभजदत्त, पडित ९८

राममनोहर लोहिया, डॉ॰ १५२ रामराज १७० रामस्त्रामी, मुदालियर ९३ रामायण ३९, ३३७ रावण ४०, १७६ रादलपिण्डी ३५, १११ राष्ट्रपति, डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद ३७२ राष्ट्रीय स्वयंसेवक-मध १०, १७९-८०. २३२ रिचार्ड साओमोन्ड्स ६४ रुद्र, त्रिंसिपाल ११ रेडकास सोसायटी ६४ रेवाडी २०२ रोहतक २०७ लखनय् मुस्लिम कान्फरेन्स ३३४ अन्दन २४० लका ३९, २४३ लायलपुर २४४, २४७-८ लालकिला १३५ लाला लाजपतराय २८० **लाला श्रीराम** १५२ लाहोर २४७, २७०, २५९ लियाकतवाली साहव, पाकिस्तानके प्रधानमंत्री ४,२९८-२०, २४३ टेसली काम साहव ४०१, ४०६ वर्षा ११२, ३९१ विकम संवत १७० विजयलक्मी, पंडित १८०, २३८-९ विठीबाका मन्दिर ३९२

विनोवा ११: वेद ४६, २४२ बेरल पेंटीन ६, ३५९ दारीर साहर ३६०:देनो प्रचारती साउप घार्नमात, जनस्त ३७२ धार अन्द्रस्ता १०३, १३६, २१८-२०, ३७९, देनो मेरे मार्मार शेरुपुरा ४२ शहवानी, भीर सम्बन्ध १९३ होरे बाइमीर १९२ भौक्टुल्ला, ४०, छॅ० अन्मारिके जमाओं ११ श्रीनगर ५३६ थीनियास शासी ११३ सतीशबन्द्र, दामग्रुप्त १९६ सतसिय, सरदार २१०-११ मतोलिंग ५१-६० समाजवाद ६७ समाजवादी पार्टी १५२, ३२८ सररार,-अप्रेनी ५९,२६३, -पदिचन पत्रावकी ९, -दक्षिम असीराकी ४०३, -पूर्व अमीमामी २७८. -पाकिस्तानकी ४, १२-३, १७, ¥3-8, 48, 998, 986, 208. २९२, ३०९, ३९२, -हिन्दुस्तानी संघकी ४, १२-३, ४३-४, ५४-७. १३५, १६४-८, १८९, २९८. ३०९, ३१८

हरिजन सेवक-संघ १६५, २०८, २८७ इरद्वार ८७ हाडिंज लायनेरी — की समा ३०४ हारेस ओलेक्जेण्डर, प्रो० ६४ हिटलर १४८ हिन्दी ९२, २८१ हिन्दी साहित्य सम्मेलन २८० हिन्दुस्तान १५, २२-३, ३७-४०, ७८-९, ११२, १९४, १३१-२, १५२, १६९, १८८, १९६, २४८, २६३, २७५, २९४, २९८, ३१४-५, ३४५, ३६३, ३६७
'हिन्दुस्तान टाकिम्स' २७०
हिन्दुस्तानी ९२, २८१
हिन्दू वर्म ४६, ८४, ११९, २०१, ३०८, ३४७, ३८०
हिन्दू महासमा १७९-८०, २२७, २९०
हिमालय २८०, ४०९
हैदराबाद (बिस्लिण) १६३
हैतीफेक्स, ढार्ड १०४
होसंगावाद २४०-४१